# भारतके दिगम्बर जैन तीर्थ

[प्रथम भाग]

उत्तर प्रवेश और दिल्ली राज्य

भारतीय ज्ञानपीठके संयोजन, सम्पादन एवं निर्देशनके अन्तर्गत

> <sup>लेखक</sup> बलमद्र जैन

प्राक्तः चाक्त भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, हीराबाग, बम्बई-४ प्रकाशक : भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, हीराबाग, बम्बई–४

प्रथम संस्करण नवम्बर १९७४ मृत्य . तीस रुपये

© Bharatvershiya Digamber Jain Tirth-kshetra Committee, Hirabaug, Bombay-4

मुद्रक सन्मति मुद्रणालय दुर्गोकुण्ड मार्ग, वाराणसी–२२१००५

### श्रामुख

भारतवर्षीय दिराम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटीको इम बावका हुयं है कि 'भारतके दिराम्बर जैन तीर्थं का यह प्रवास सण्ड भगवान महालिरिक २५००वे निर्वाण महीरसव वर्षके गुणारम्भके दिन प्रकाशित हो रहा है । हमारी पीडीका यह तीभाग्य है कि हम, जो भगवान्त नेविष्णेक डाई हुवार्ष्य वर्षके परिसामितिक महान् पर्कके साथी हैं, जे मना रहे हैं और उनके तीर्यकरत्वका गुणगान करके धन्य हो रहे हैं । हमारी आस्थाको आधार देनेवाले, हमारे जीवनको कन्याणमय बनानेवाले, हमारी धार्मिक रमन्यारकी अहिसामूलक संस्कृतिकी ज्यातिको आधार देनेवाले, हमारे जीवनको कन्याणमय बनानेवाले, हमारी धार्मिक रमन्यारकी अहिसामूलक संस्कृतिकी ज्यातिको आधार देनेवाले, तीर्थकर का जन्याल करवाण करने हमारे तीर्थकर हो है। जमान्यरणके भरवागरको अयातिको आधार देनेवाले, तीर्थकर का जन्यन सुक्के तीरपर ले जानेवाले तीर्थकर प्रत्येक प्रमुख देवां का प्रवास करते हैं। जीवकरोकी इस महिसाको अपने हृदयमें स्वास रपने कीर अवर्थ अदातको अशुष्ण बनाये रपनेके लिए हमने उन चभी विषेष रमानेको जीव अपने हृदयमें स्वास रपने कीर अवर्थ अदातको अशुष्ण बनाये रपनेके लिए हमने उन चभी विषेष रमानेको तीर्थ कहा जहीं 'अतिवाय'ने अदातको अशुष्ण बनाये रपनेके लिए हमने उन चभी विषेष रमानेको और 'सिर्व' हुए, जहींक 'अतिवाय'ने अदातको अशुष्ण क्यानुक बनाया, उन्हें बनाकारी प्रभावोंसे सालास्वार कराया । ऐसे पाचन स्वानोमेंने कुछ है जो 'ऐतिहासिक' कारके पूर्वसे हो पूर्व जाते है और जिनका वर्णन पुराण-कथाओकी परम्पाणे पुष्ट हुवा है। अत्य तीर्थोंक साथ इतिहासको कोटिय जातेवाले तथा वृद्ध वेले ये हैं और मनुत्य-कारोगें पुष्ट हुवा है। अत्यारपर, मूर्यकर्ण तीर्विध शिल्य-कारोगें इन स्थानोंके महत्वको बढ़ाया है। अनारि-अन्तर प्रकृतिका मनोरस रूप और विकास तोष्ट साथ साथी तीर्थों पर विद्यानों के स्वत्वको वहाया है। अनारि-अन्यर प्रकृतिका मनोरस रूप और विकास तोष्ट साथ साथी तीर्थों पर विद्यानों है।

ऐसे सभी तीर्यस्थानोकी बन्दनाका प्रबन्ध और तीर्थाकी सुरक्षाका दायित्व समाजकी जो सस्था अखिल भारतीय स्तरपर बहुन करती है, उसे 'गौरव' को अपेसा अपनी सीमाओका ध्यान अधिक रहता है, और यही ऐसी सन्याओके लिए सभ होता है, यह ज्ञान उन्हें सक्किय रखता है।

भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी अपनी सीमाओको अच्छी तरह जानती है, किन्तु वह यह भी जानती है कि जो जैन समाज इन तोथोंकी वन्दना करके घन्य होती है, वह इन तीर्थोंकी रक्षाके लिए तन-मन-धनका योगदान देनेमें सहयोगी रही है, तभी कुछ सम्भव हो पाया है।

भगवान् महावीरके पञ्चीम सीवे निर्वाणका यह महोत्सव ऐसा अवसर है जब तीघोंकी सुरक्षाका बहुत बडा और ज्यापक कार्यक्रम जो कमेटीने बनाया है, और आगो बनानेके लिए तत्पर है, उसमें प्रत्येक माई-बहित को यथा-सामर्थ्य योगदान देनेकी अन्त प्रेरणा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यह प्रेरणा मुर्त कर के और यात्री भार्य-बन्तों को तीर्थ-बन्दनाका पूरा सुफल, आनन्द और ज्ञान प्राप्त हो, इस वृष्टिये तीर्थक्षेत्र कमेटीने इस प्रत्यमालका मकावन प्रारम्भ विचा है। प्रत्यमालका गृह पहला लग्छ है।

प्रकाशनकी इस परिकल्पनाको पग-पगपर साधनेका सर्वाधिक श्रेय श्रीसाह शान्तिप्रसादजीको है, जिनके सभापतित्व-कालमे इम प्रन्यकी सामग्रीके संकलनका और लेखनका कार्य प्राप्म्य हुआ और आज प्रपम खण्डका प्रकाशन भी उनके निर्देशनमें सम्पन्न हुआ है। आगेके चार खण्ड भी उनके निर्देशनमें तैयार हो रहे हैं। हुमारा प्रयत्न है कि महोत्सव वर्षके भीतर अधिकसे अधिक भाग प्रकाशमे आ जाये। मैं तीर्पक्षेत्र कमेटी बम्बईकी ओर से श्री साहुओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। ऐसा करना मेरा और कमेटीका सुखद कर्तव्य है।

तीर्थक्षेत्र कमेटी और भारतीय ज्ञानपोठके समुक्त तत्त्वावधानमे इस ग्रन्यमालाको सामग्रीका सकलन, लेखन और प्रकाशन हुआ है। मैं सभी सहयोगियोका आभारी हूँ।

१ नवस्थर, १९७४ ।

लालचन्द हीराचन्द सभापति भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कसेटी, सम्बद्ध

# प्रस्तृति

'भारतके दिम्बर जैन तीर्च' ग्रन्थमालाका यह पहला पृष्प पहले भागके रूपमें भगवान् महावीरके निर्वाण महोत्मवको स्मतिमे सुमंपित है। यह समर्पण हमारे जीवनका मौभाष्य है।

स्वण्डमे उत्तर प्रदेशके तीर्थोका वर्णन प्राचीन क्षेत्रीय भू-मागोके नामोंके आधारपर किया गया है। अर्थात् (१) कुकाशक और शुन्मेन, (२) उत्तरावण्ड, (३) पवाल, (४) काशी और तस्त, (५) कोशल और, (४) चेंदि। इस प्रवित्ते प्राचोन क्षेत्रिका, प्राण क्या और परस्पराके साथ सन्दर्भोका मेल वैठानेमे सरलता होगी। दिल्लो राज्य और आज जो प्राचोन मू-भाग पाकिस्तानकी सीमामें आ गया है, उस पोदनपुर-तलिलान में पिर्चय इम सण्डके परिशाध दिया भया है।

तोर्घलीय कमेटोकी नियुक्तिपर य बलमद्रश्रीने १९५७-५८ में दिगम्बर जैन तीर्घोक्त यात्राकी की की और सामग्री तैयार की बी। यन चार वर्षोमं पूर्वान्युक्तिके उपरान्त उन्होने तास्कालिक यात्राक्षोद्धारा समस्त सामग्रीका स्वाधन-परिवर्धन करके लेखनको अयतन बनानेका प्रयत्न किया है। वमेटो द्वारा प्रत्यमानाकी योजना किस प्रकार निर्धारित और स्वीकृत है इनका उल्टेख प बलमद्रजी अपनी भूमिकामं कर रहे है। योजनाके अनुसार उक्त पहले भागके प्रकारानेक उपरान्त अगले चार भाग इस प्रकार नियोजित है

दूसरा भाग -- बंगाल, बिहार, उडीसाके तीर्थ

तीमराभाग — मध्यप्रदेश के तीर्थ

चौथा भाग -- राजस्थान, गजरान, महाराष्ट्रके तीर्थ

पौचवौ भाग --- दक्षिण भारतके तीर्थ

इनमें-से दूमरे लण्डकी पाण्डुलिंग प्रेसमें दी जा चुकी है तथा तीसरे खण्डकी ममस्त सामग्रीका लेलन-सर्योजन प्रस्तावित यात्राओ एव शोध-बांज द्वारा किया है। दिलिण भारत री यात्राओं और सामग्री-सकलनका प्रबन्ध जलगसे किया गया है ताकि इम ग्रन्थमालाके सभी खण्ड जल्दी प्रकाशित किये जा गर्के।

जैगा कि इस प्रथम भागते स्वष्ट होगा, तीजोंके वर्णनमं पौराणिक, ऐतिहामिक और स्थाप्य तथा कलायरक सामग्रीका सरोजन वह पारियम और सूम-मुसले किया गया है गण्डित कलप्रक्रांत्र इस कार्य-स्वापक अनुभव है : मामग्रीको सर्वाणीण बनांत्र्भी दिशामें जो भी सम्भव था, कमेटीके साधन और कारायिट-का निरंदान और भी साहू गालिनुस्नादजीका भागंदर्शन एवं ग्रेरणा पण्डितजीको उपरुक्त्य रही है। भारतीय ज्ञानपीठकी ओरसे सामग्रीका न केवल सम्यादकीय नियमन हुआ है अपितु सारे मानचित्रोका निर्माण प्रथम बार कराया गया है। तीखेश्व कमेटीने यात्राओंके नियोजन सामग्री सकलन-सम्यादन, केवल तथा फोटोग्राफ प्राप्त कराने, मानचित्र बनवाने और एक्यमालको प्रकाणित करनेमें पर्याप्त पन व्याप्त क्या है। इस सारो सामग्रीपर और इसके प्रकाशनयर भारतवर्षीय दिगाबर केन तीखेश कमेटीका सम्यूर्ण अधिकार है।

सामग्री संकलन पर जो घनराशि व्यय हुई है उसके अतिरिक्त कागज, छपाई, जिल्दबन्दी आदि की बर्रे उत्तरोत्तर बढ़ती गयी है। फिर भी कमेटीने इस ग्रन्थमालाको सर्व-सुरुग बनानेकी दृष्टिसे केवल लागत मूरयके आधारपर दाग रसनेका निर्णय किया है। भारतीय ज्ञानपीठका व्यवस्था-सम्बन्धी को व्यय हुआ है, और को भाधन-मुक्तियाएँ दस कार्यके लिए उपलब्ध की गयी हैं, उनका समावेश व्यय-राशियों नहीं किया गया है। इस पहले मागके ६ अध्यायों। (जनपरों) की हुछ प्रतियां अलग-अलग छ्यायों गयी है ताकि सम्बन्धित तीर्थयोज उतने हो अथाको प्रतियों प्राप्त कर सकें।

तीर्थक्षेत्र कसेटी तथा भारतीय जानपीठ द्वारा नियोजित की गयी पं. बरुभइजीकी यात्राओंके अवसर-पर तीर्थोंके मन्त्रियो और प्रवत्यकारे जो लेखन-सामग्री या सुचनाएँ उपरूक्त दुई तथा जो सहयोग प्राप्त हुआ उसके लिए हार्दिक आभार स्थक्त करना हमारा हुर्यवायक कर्तव्य है।

हमारा विश्वास है कि इस प्रकाशनको उपयोगी, सुन्दर, ज्ञानवर्धक और तीर्थ-बन्दनाके लिए प्रेरणा-दायक माना जायेगा।

पूरा प्रयत्न करनेपर भी त्रुटियौ रह जाना सम्भव है। अत इस ग्रन्थके सम्बन्धमें सुझावों और संशोधनोका हम स्वागत करेंगे।

लच्मीचन्द्र जैन मन्त्री भारतीय ज्ञानपीठ, नयी दिखी चन्दुलाल कस्तूरचन्द महामन्त्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तांधंक्षेत्र कमेटी, वस्बई

#### प्राक्कथन

#### तीर्थं

तीर्थं-मान्यता

प्रत्येक वर्म और सम्प्रदायमे तीयोंका प्रचलन है। हर सम्प्रदायके अपने तीर्घ है, जो उनके किसी महापुख्य एव उनकी विसी महत्वपूर्ण घटनाके स्मारक होते हैं। प्रत्येक धर्मके अनुपायी अपने तीर्घों की यात्रा और वन्दमके लिए वहे भक्ति भावती आते हैं और आस्त्रात्यान्ति प्राप्त करते हैं। तीर्घ-द्वाना पवित्रता, वालि और करने लिए वहे वहे भक्ति की हैं। उन पत्रेचें भी तीर्घ-देश का विशेष महत्व पहरे हैं। अने पत्रेचें अवुपायी प्रति वर्ष बटे अद्या-पावपूर्वक अपने तीर्घों की यात्रा करते हैं। उनका विश्वास है कि तीर्घ-पात्राप्ते पुष्प-संचय होता है और परम्पराधे यह सुन्ति-लाभ का कारण होती है। अपने इसी विश्वासकी वदीलत बुद्ध जन और महिलाएँ भी सम्मेद शिवार, राजगृही, मीगीतुनी, गिरतार जैसे दुस्ह पर्वतीय कोचों पर भी भगवान् का नाम स्मरण करते हुए चढ जाते है। बिना आस्वा और निष्ठांके क्या कोई बुद्धजन ऐसे पर्वतपर आरोहण कर तकता है?

तीर्थकी परिभाषा

तीर्थ शब्द न् घानुसे निष्पन्न हुआ है। ब्याकरणकी दृष्टिसे इस शब्दकी ब्युत्सित इस प्रकार है— 'तीर्यन्ते अनेन वा!' (जबनतरणयो '(व्वा प से)। 'पातृतुरि'—(उ २१७) इति यक्। अर्घात् तृ धानुके नाथ यक् प्रत्यय ख्याकर नीर्थ शब्दकी निष्यति होती है। इसका अर्थ है—जिसके द्वारा अथवा जिसके आयारने तरा जाय। कोषके अनसार तीर्थ शब्द अनेक अर्थाने प्रदुक्त होता है। यथा—

> निपानागमयोस्तीर्थमृषिजुष्टजले गुरौ ।
> —अमरकोप तृ काण्ड क्लोक ८६ तीर्थ शास्त्राघ्वरक्षेत्रोपायनारीरज मु च । अवतार्रिषजुष्टाम्बुपात्रोपाघ्यायमन्त्रिषु ॥

> > ---मेदिनी

इस प्रकार कोषकारोके मतानुनार तीर्थ शब्द जलावतरण, आगम, ऋषि जुष्ट जल, गुरु, क्षेत्र, उपाय, स्त्री-रज, अवतार, पात्र, उपाध्याय और मन्त्री इन विभिन्न अर्थों मे प्रयुक्त होता है।

जैन शास्त्रोमें भी तीर्थ शब्दका प्रयोग अनेक अथोंने किया गया है। यथा-

सुसाराब्धेरपारस्य तरणे तीर्थमिष्यते । चेष्टितं जिननाथाना तस्योक्तिस्तीर्थसंकवा ॥

—जिनसेनकृत आदिपुराण ४।८

अर्थीत् जो इस अपार संसार-समुद्रमे पार करे उसे तीर्थ कहते हैं। ऐसा तीर्थ जिनेन्द्र भगवान्का चरित्र ही हो सकता है। अत उनके कथन करने को तीर्थास्थान कहते हैं।

यहां जिनेन्द्र भगवान्के चरित्र को तीर्थ कहा गया है। आचार्य समन्तभद्रने भगवान् जिनेन्द्रदेवके शामनको सर्वोदय तीर्थ बताया है— सर्वोन्तवत्तद्गुणमुख्यकल्पं सर्वोन्तव्यून्यं च मिषोऽनपेक्षम् । सर्वोपदामन्तकरं निरन्त सर्वोदयं तीर्थमिदं तदैव ॥

---यक्त्यनुशासन ६२

अर्थात् ''आपका यह तीर्थं सर्वोदय (सबका कत्याण करनेवाळा) है। जिनमे सामान्य-विषेष, इथ्यायिक-पर्यायापिक, अस्ति-नागित रूप सभी धर्म गौण-मुख्य रूपमे रहते हैं, ये सभी धर्म परस्पर सापेक हैं, अन्यया इथ्यमे कोई प्रमं या गुण रह नहीं पायेगा। तथा यह सभीकी आपत्तियोको दूर करनेवाळा है और किसी मिध्यावादसे इसका लख्डन नहीं हो सकता। अत आपका यह तीर्थं मर्वोदय-तीर्थं कहलाता है।''

यह तीर्थ परमागम रूप है, जिसे धर्म भी कहा जा सकता है।

बृहस्त्वयभू स्तोत्रमे भगवान् गिल्लनायको स्तुति करते हुए आचार्य समन्तभद्रने उनके तीर्घको
• जन्म-मरण रूप समुद्रमे पूबते हुए प्राणियोके लिए प्रमुख तरण-पथ (पार होनेका उपाय ) बताया है—

तीर्थमपि स्व जननसमद्रवासितसत्त्वोत्तरणपथोऽगम् ॥१०९

पुण्यस्त-सून्बिल प्रणीत पर्वचण्याम ( साम ८, प् ९१ ) में तीर्थकरको धर्म-तीर्थका कर्ती बताया है। आदिपुराणमे ध्यानसङ्गारको दान-तीर्थका कर्ता बताया है। आदिपुराणमें (२।३९) मोक्षप्राप्तिके उपायमत सम्पर्धान, सम्परतान, सम्बक्त चारिकको तीर्थ बताया है।

आवरक निर्मुनिते बानुर्वर्ण अर्थान् मुनि-अजिका शावक-आविका इस चतुर्विष संघ अगवा चतुर्वर्ण को तीर्थ माना है। इसमें भी गणपरो और उनसे भी मुख्य गणपरको मुख्य तीर्थ माना है और मुख्य गणपर हो तीर्थकरोगे सुन्न कर उपरोधको विस्तार देकर भग्यकरोको गमझाते हैं, जिससे ये अपना करयाण करते हैं। कल्यानवें इसका मचर्यन दिया गया है।

तीर्थ और क्षेत्र-मगल

कुछ प्राचीन जैनावार्योने तीर्घके स्थानपर 'क्षेत्र-मगल' शब्दका प्रयोग किया है। पट्षण्डागम (प्रयम लण्ड ए २८) भे क्षेत्र-मगलके सम्बन्धमे इन प्रकार विवरण दिया गया है—

तत्र शेवमगन गुणवरिणनामन-गरिनिष्क्रमण-केवन्त्रज्ञानेत्यत्तिपरिगिवीणक्षेत्रादि । तस्योदाहरणम्— ऊर्वणन्त-वम्मा-गानानगरिदि । अर्थाशान्त्यादि-गञ्जविकान्युत्तरणञ्च-धनु ततप्रमाणक्षरीरस्थितक्रैवल्याद्यबष्टव्या-कावदेशा या, जोकमात्रात्मप्रदेशेजीक्यरणपरितविद्यवलोकप्रदेशा वा ।

अर्थान् गुण-पिणत-आमन क्षेत्र अर्थात् जहाँ पर योगामन बीरामन इत्यादि अनेक आसनोसे तदनुकूल अनेक प्रकार के योगाम्या , जिनेन्द्रियता आदि गुण प्राप्त किये गये हो ऐमा क्षेत्र , परिनिष्क्रमण क्षेत्र , कैवक-ज्ञानोत्पिति क्षेत्र और निर्वाण क्षेत्र आदि को क्षेत्रमण्ड कहते हैं । इसके उदाहरण ऊर्वयन्त (गिरनार), वस्मा, पावा आदि नगर क्षेत्र है । अथवा साढे तीन हाथ से किर पाँच ती पच्चीम प्रनुप्त तकके शरीरमें स्थित और कैवन्त्रज्ञानियों स्थाप आकाश प्रदेशोंको क्षेत्र-मगल कहते हैं । अथवा लोक प्रमाण आरम-प्रदेशीसे लोकपुरणम्पुद्धात दवामे व्याप्त किये गये मासत लोकके प्रदेशोंको क्षेत्र-मगल कहते हैं ।

विलकुल इसी आशय की ४ गायाएँ आवार्य यतिवृपभने तिलोयरण्णति नामक प्रत्यमें (प्रयम अधिकार गाया २६-२४) निवद की है और उन्होने कल्याणक क्षेत्रीको क्षेत्रमंगलको सज्ञा दी है।

गोम्मटसारमे बताया है---

क्षेत्रमगलमूर्जयन्तादिकमहँदादीनाम् ।

प्राक्कथन (

इस प्रकार हम देखते हैं कि तीर्थ शब्दके आश्वयमें ही बोत्र-मंगल शब्दका प्रयोग मिलता है। यदि अन्तर है तो इतना कि तीर्थ शब्द श्वयक है। तीर्थ शब्दते उन सबका श्यवहार होता है, जो पार करनेमें सायन हैं। इन साथनोंमें एक साथन तीर्थ भूमियों भी हैं। इन तीर्थ मृमियों को ही क्षेत्र-मंगल शब्दते व्यवहुत किया गया है। अत. यह कहा जा सकना है कि तीर्थ शब्दका आश्वय व्यावक है और क्षेत्र-मंगल शब्द का अर्थ श्रय्य है। तीर्थ शब्द विद यदि भूमि या क्षेत्र शब्द की अर्थ हो उससे बही अर्थ निकलेगा जो क्षेत्र-मंगल शब्दते अभिप्रेत हैं।

#### तीथौंकी संरचनाका कारण

तीर्थं जब्द क्षेत्र या क्षेत्र-मण्यके अर्थमं बहुप्रबन्धित एव रूड है। तीर्थ-क्षेत्र न कहकर केवल तीर्थ शब्द कहा जाय तो उनसे भी प्राय तीर्थ-क्षेत्र या तीर्थ-स्थान का आगाय किया जाता है। जिन स्थानोप्तर तीर्थकरों के गर्भ, जन्म, अभिनिक्कमण, केवल-जान, और निर्वाणकन्याणकों में से कोई कल्याणक हुआ हो अवदा किसी तिर्थन्य गीतराग तपस्ती मुनिकों केवलजान या निर्वाण प्राप्त हुआ हो, वह स्थान उन बीतराग मह्म्यिनेक मन्त्रमंग प्रतुष्त हो जाता है। इप्रार्थिण वह पूप्त भी वन जाता है। बादीर्भीत्तर सूरिने क्षत्रकृत्याणि ( ६१८-५) में इन बातकों बडे ही बुद्धियम्य तरीकेमें बताया है। वे कहते हैं—

पात्रनानि हि जायन्ते स्थानान्यपि सदाश्रयात् ॥ मद्भिरस्थिता धात्री मपूज्येति किमद्भुतम् । कालायम् हि कल्याण् करपते रसयोगतः ॥

अर्थान् महापुरुपोके समर्गते स्थान भी पवित्र हो जाते हैं। फिर जहाँ महापुरुप रह रहे हों बह् भूमि पृत्रग होगी हो, इसमें आक्वर्यकी क्या बात है। जैंगे रस अथवा पारसके स्पर्श मात्रसे लोहा सीना बन जाता है।

मुन्त पृथ्वी पृथ्य या अपूज्य नहीं होती । उसमें पृज्यता महापुल्यों से संसर्गके कारण आती है। पृथ्य तो सन्तुत महाणुल्यों के गृथ होतं हैं किन्तु वे गुण (आत्मा) जिस्स चारीरों रहते हैं, बह सरीर भी पृज्य बन जाता है। मना उस चारीरकी पृजा करके ही गुणोको पृजा करता है। महापुल्यके खारीरकी पृज्य कर जाता है। मना उस चारीरकी खारीरकी पृज्य कर कारीर करता है । महापुल्यके खारमा दहेनेवां गुणोको पृज्या भन्तको आत्मा बर्गका उत्तक अन्त करण करता है। इसी प्रकार महापुल्यके खारमा देनेवा उत्तक अन्त करण करता है। इसी प्रकार महापुल्यको कारण कर वा मृतिराज जिल भूमिनण्डयर रहे, बह भूमिनण्ड भी पृज्य बन गया। बस्तुन पृज्य तो वे बीतराग तीर्थकर या मृतिराज हि। किन्तु वे बीतराग जिम भूमिनण्ड एर रहे, उस भूमिनण्ड की भी पृज्य होने लगतों है। उस भूमिनण्ड की स्वाचार्त, स्वृतिस्ताज और गुण-सकीर्तन भन्तको बाणी करती है और उन गुणोका अनुचिन्तन नक्तको आत्मा करती है। करीर जुण आत्मा में रहते है, उनका ध्यान, अनुचिन्तन नक्तको आत्मा करती है। । करीकि गुण आत्मा में रहते है, उनका ध्यान, अनुचिन्तन नक्तको आत्मा करती है।

भीतराग तीर्थकरो और महर्षियोंने मथम, समाधि, तास्त्या और ध्यानके डारा जन्म-बरा मरणावे मुक्त होनेकी ताथना की और सवारके प्राणियोंको संधारके दुखते मुक्त होनेका उपाय बताया। जिल मिक्स्य-मार्गगर नकर प्राणी अनाति काउने नाना प्रकारके भीतिक और बादिमक दुख उटा रहे हैं, उस मिस्य-मार्गगर नकर प्राणी अनोति काउने साहारक प्रतास मिस्य-मार्गको ही इन दुखी का एक मात्र कारण बताकर प्राणियोंको सम्यक् मार्ग बताया। अत वे महापुष्य समारके प्राणियोंके अकारण बन्यु हैं, उपकारक हैं। इनीजिए उन्हें मोक्षमार्थके नेता माना जाता है। उपको उपकारोंके प्रति हत्ताको सत्तर स्मृति बनाये एको और इस सकके माध्यमये उन बीतराग देवो और गुरुकोंके गुणोका जनुमक करने के लिए उस मूमि-

पर उन महापुरुषका कोई स्मारक बना देते हैं। संसारको सम्पूर्ण तीर्थभूमियो या तीर्थ-सेत्रोकी संरचनार्मे भक्तोकी महापुरुषोढ़े सति यह कुतजता की भावना ही मूळ कारण है।

#### तीर्थोंके भेद

दिरास्तर कैन यरम्परामे संस्कृत निर्वाण भीक और प्राष्ट्रत निर्वाण काण्ड प्रचण्डित है। अनुस्तिक अनुसार ऐसा मानते हैं कि प्राष्ट्रत निर्वाण-काण्ड ( भिवन ) आजार्थ कुरहकुन्दकी रचना है। तथा संस्कृत निर्वाण भीक आजार्य दुक्तस्वा दरार रचिव कही आही है। इन अनुप्तिका आधार सम्भवत कियाक्तप्रकृति है। इन्हित दिक्तप्रकृत्य के प्रचान कि प्रचित्त के हैं। इन्हित विकास प्रमान दिवाल है। इन्हित विकास प्रमान कि प्रचान है। इन्हित निर्वाण-काण्ड और दूसरे निर्वाणित काण्ड । निर्वाण-काण्ड में १९ निर्वाण तथा है। उन्हित काण्ड है। इन्हित काण्ड है। इन्हित निर्वाण काण्ड के है। इन्हित काण्ड के स्वकृति वस्ता और विकास प्रमान काण्ड के स्वकृति वस्ता की स्वाण काण्ड के स्वकृति काण्ड के स्वतिकृत्य स्वित है। एसा प्रवित काण्ड के स्वतिकृति काण्ड काण्ड काण्ड के स्वतिकृति काण्ड काण्य काण्ड काण्य काण्ड काण

सम्बद्धत निर्वाण मिक्कमे प्रारम्भके बीन क्लोकोमे भगवान् वर्षमानका स्त्रीण है। उसके परचात् बारह्
पद्योमे २५ निर्वाण क्षेत्रोका वर्णन है। वास्त्वमं यह भिक्ताठ एक नहीं है। प्रारम्भमें बीस क्लोकोमें को
बर्गमान त्योव है, वह स्वतन्त्र मात्र है। उसका निर्वाण भित्ति कोई मान्यम्य नहीं है। यह रास्त प्रकृति
है। पर हास्त प्रकृति
है। पर हास्त प्रकृति
है। यह सार्व प्रमान करते अतिहा
करता है और बीमाव क्लोक्से दम स्त्रीवके पाठका करू बताना है। वहां सह स्त्रीण मामान हो। जाता है। फिर
इनकीमये पर्यम अर्हन्तो और गणपरों गी निर्वाण-भृभियोकी स्त्रुति करनेकी प्रविचा करता है। और
बन्तीयदे व्होकसे उनका मामाप्त करता है। को भी हो। सम्हत निर्वाण-भृभियोकी सह तीर्थ क्षीको भी सम्हत निर्वाणसन्तिकारकी सन्ह तीर्थ-अंत्रोके भेदे नहीं किये। सम्भवन उन्हें यह अभिन्नेन भी नहीं था। उनका उद्देश्य वो
निर्वाण-वंशोकी स्त्री करता था।

इन दो अक्तिपाठोके अतिरिक्त तीर्थ-शेत्रोमे सम्बन्धित काई रवतन्त्र ग्रन्थ दिसम्बर परम्परामे उपलब्ध नहीं हैं। जो है, वे प्राय १६.१७ वी शहाब्दीके बादके हैं।

किन्तु दिगम्बर समाजमे उक्त तीन ही प्रकारके तीर्घक्षेत्रोको मान्यताका प्रकलन रहा है—(१) निर्वाण क्षेत्र, (२) क्ल्याणक क्षेत्र और (३) अतिहाय क्षेत्र ।

संवारमें आपने व अंत वहताने हैं, जहां तीर्गकरों या दिनहीं तपन्यों मुनिराजका निर्वाण हुआ हो। संवारमें आपने के उत्तर्भार ता आर्रि दभी कुछ निर्वाण अपिते हैं। अर्था तर अर्थार ता आर्थि दभी कुछ निर्वाण अपिते हैं। अर्था त्या स्थानपर निर्वाण होना है, जम स्थानपर द्वार और देव पृज्ञाकों आर्थे हैं। अस्य तीर्योकी अर्थेशा निर्वाण संवोका महस्य अर्थिक होता है। इस्तिण निर्वाण संवोका महस्य अर्थिक होता है। इस्तिण निर्वाण संवोका महस्य अर्थिक होता है। इस्तिण निर्वण क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक विकास क्षेत्रक रहाँ। है। वहाँ तीर्थकरों का निर्वाण होता है, जम स्थानपर सीर्थम दृष्ट चिह्न जमा देता है। जसी सम्बन्ध सम्बन्ध क्षेत्रक प्रमान क्षेत्रक प्रमान क्षेत्रक क्

तीर्थकरोके निर्वाण क्षेत्र कुल पांच है—हैन्याश, पान्या, कर्ज्ञयन्त और सम्मेद जिल्लर । पूर्वके चार क्षेत्रो पर क्रमश ऋपभदेव, वामुपुज्य, महावीर और नैमिनाय मुक्त हुए । शेष बीस तीर्थकरोने सम्मेद शिखरसे मुक्ति प्राप्त की । इन पाँच निर्वाण क्षेत्रोके अतिरिक्त अन्य मुनियो की निर्वाण भूमियाँ हैं, जिनमेसे कुछके नाम निर्वाण भनितमें दिये हुए हैं ।

कत्याणक क्षेत्र—ये वे क्षेत्र हैं, जहाँ किसी तीर्यंकरका गर्भ, जन्म, अभिनिष्क्रमण (दीक्षा) और केबलज्ञान कल्याणक हुआ है। जैसे हस्तिनापुर, शीरीपुर, अहिच्छत्र, वाराणसी, काकन्दी, ककुभग्राम आदि।

लित्तय क्षेत्र—जहाँ किसी मन्दिरमें या मूर्तिमें कोई चमत्कार दिखाई दे, तो वह बितिया क्षेत्र कहलाता है। जैसे श्री महाचीरजी, देवनद, हुम्मच, पपावती आदि। जो निविण क्षेत्र अपवा कत्यागक क्षेत्र नहीं हैं, वे सभी लिताय क्षेत्र कहें जाते हैं। अतिशय क्षेत्रोंके प्रति जनसाधारणका आकर्षण मीतिक या सामारिक होता है, आध्यास्मिक नहीं होता। जोग या तो ऐहिक कामनावश्च वहाँ जाते हैं अथवा उनके मनमें अद्भुत कुनुकुल होता है।

तीर्थक्षेत्रीको स्थापनाके मूलमे जिल आध्यात्मिक भावनाका विकास हुआ या, बह भावना यी जात्मिक शान्ति-लाभ और उस क्षेत्रसे सम्बन्धित बीतराग तीर्थकर या महाययोके आदश्से अनुप्राणित होकर आत्म-कत्याण की । किन्तु बीतशय क्षेत्रोमे भीतिक प्रलोभन ही आकर्षणके केन्द्र-बिन्द होते हैं ।

हमें लगता है, जैन जनताको ऐहिक कामनाओको पूर्तिक लिए यहा तहा जैनेतर देव-स्थानोमे जानेते रोतनेको लिए ही अविवाद योवोको स्थारना की गयी। यह करूनना सम्मद अहारक परम्परा की देन हैं। अतिताद योवोको स्थारना की गयी। यह करूनना सम्मद अहारक परम्परा की देन हैं। अतिताद योवो गया - ८-१वी बातास्मेंके बादके हैं और यह वह काल था, जब जैन पर्यकों जमाने अतिताद रातके लिए लगभग सभी प्रान्तोंमें और मुख्यत दक्षिण भारतमें किए संपर्य करना पढ़ रहा था। उस काल-मं जैन पर्यमंत्र जैनोकी आस्था बनाये रसनेके लिए ही मनीपी आजायों और महारकोंको अविदाय क्षेत्रोकों कल्पना करनी पड़ी। रोहान्तिक दृष्टिकोणते इसका समस्वय भले ही न किया जा सकता हो, किन्तु ऐसी कल्पनाके लिए तरकालीन पार्मिक और राजनीतिक परिस्थित ही जिममेदार कही जा सकती है।

# तीर्थों का माहात्म्य

ससारमें प्रत्येक लेव-न्यान समान है, किन्तु इब्ब, क्षेत्र, काल और भावका प्रभाव हुए स्थानको हुमरे स्थानते पृथक कर देवा है। इब्यगत विशेयता, लेक्ट्रत प्रभाव क्षेत्र कालकट्टत परिवर्तन हम नित्य देवते हैं। इस्त्री भी अधिक शार्तिक सांचों की दिवारोंका नार्यों औरके वातावरणकर समाव पहला है। जिनके आत्मामी विश्वद्ध या गुभ भावेको स्कृत्या होती है, उनमेते गुभ तरमें निकल्कर आवापायके सम्पूर्ण वातावरणको व्याप्त कर लेते हैं। उस वातावरणको ज्ञावता होती है। वे तरमें तिकतने वातावरणको परेती है, इसके लिए यही कहा जा सकता है कि उन भावों में, उस व्यक्तिको शुचिता आदि नित्य वातावरणको प्रस्ता है। इसी प्रकार जिल व्यक्ति कहा जा सकता है कि उन भावों में, उस व्यक्तिको शुचिता आदि नित्य होता है। इसी प्रकार जिल व्यक्तिक वातावरणको प्रवलता और वेश होगा, उतने वातावरणको वेक्ट वाता है। इसी प्रकार जिल व्यक्तिक विश्वरों में जितनी कथाय और विध्योको लालसा होगी, उतने परिमाणमें, वह अपनी यक्ति द्वारा सारे वातावरणको हिंगत कर तेता है। इतना हो नहीं, वह दारीर में पूरालन्यसाणु और उसके चारों ओरके वातावरणके कारण द्वारा है। जाता है। उसके अनुद्ध दिवारों और अनुद्ध उत्तराणु निकल्य हैं।

प्राय सर्वस्वत्यामी और आरमकत्याणके मार्गके राही एकान्त शान्तिकी इच्छासे बनोमे, गिरि-कन्द-राओंमें, सुरम्य नदी-तटीपर आरमच्यान लगाया करते थे। ऐसे तपस्वी-बनोके गुग परमाणु उस सारे बाता-बरणमें फैल कर उसे पवित्र कर देते थे। वहाँ जाति-विरोधी जीव आते तो न जाने उनके मनका भय और संहारकी भावना कहीं तिरोहित हो जाती। वे उस तपस्वी मुनिकी पुच्य भावनाकी स्निम्य छायामें परस्पर क्लिलेल करते और निर्मय विद्यार करते थे। इसी आश्यको भगवज्ञिनसेनने आसिपुराण २।३-२५ में व्यक्त किया है। मगध नरेश श्रीणक गौतम गणवरकी प्रथाता करते हुए कहते है— "आपका यह मनोहर त्योधन जो कि विपुष्ठाचक पर्यत्तके चारो ओर विद्यमान है, प्रकट हुए दयावनके समान मेरे मनको आनिस्त कर रहा है। इस ओर से हृपिनियाँ सिहके कप्लेको अपना दूप रिकार हो है और से हायीके वस्त्रे स्वेष्टासे सिहकोंके स्त्योगेका पान कर रहे हैं।"

स प्रकारका चमत्कार तो तपस्वी और ऋदियारी बीतरोग मुनियांकी तपोभूमिर्म भी रेखनेको मिळता है। जो उस तपोभूमिर्म जाता है, वह ससारकी आकृत्वता व्याकुळताओं ते कितना हो प्रमावित क्यों न हो, मुनिजनोकी तपोभूमिर्म जाते ही उसे निराकुळ शान्तिका अनुभव होने लगता है और वह जब तक उस तपोभूमिर्म उद्गतता है, रसारकी नियनाओं और आधि-शाधियोधे मुक्त रहता है।

जब तपस्वी और ऋडियारी मृनियोका इतना प्रभाव होता है तो तीन लोकके स्वामी तीर्यकर भगवान् के प्रभावका तो कहना हो क्या है। उनका प्रभाव तो अविनरस है, अल्लीकिक है। तीर्यकर प्रकृति सम्पूर्ण पुष्प प्रकृतियाम सर्वाधिक प्रभावताली होती है और उसके कारण अन्य प्रकृतियोम आवृत्वकप परिणत हो जाता है। तीर्थकर प्रकृतिकी पुण्प वर्षणाएँ इतनी तेकस्वी और सक्वती होती है कि तीर्थकर जब माताके गर्भम आते है, उससे छट्ट माह पूर्वो ही वे देवो और इन्द्रोको तीर्थकर चरणांका विनयस सेवक बना देती है। इन्द्र छट्ट माह पूर्वे ही इवेरको आजा देवा है—"भगवान् विलोकीनाथ तीर्थकर प्रमुख्य छट्ट माह पूर्वे ही इवेरको आजा देवा है—"भगवान् विलोकीनाथ तीर्थकर प्रमुख्य छट्ट माह पूर्वे हो उनके स्वापतकी तीर्यारी करो। विलोकीनाथके उपयुक्त निवास स्थान बनाओं। उनके बन्ध पर्यक्त एक होने वाला है। उनके स्वापतकी तीर्यारी करो। विलोकीनाथके उपयुक्त निवास स्थान बनाओं। उनके बन्ध पर्यक्त रहन हो पर्यक्त होने स्थान के उपलक्त स्वापतकी स्थान हो उपलक्त स्वापतकी स्थान हो स्वर्ण की वर्षा करो, जिससे उनके बन्ध पर्यक्त स्वर्ण की वर्षा करो, जिससे उनके बन्ध पर्यक्त स्थान हो स्वर्ण की वर्षा करो, जिससे उनके बन्ध पर्यक्त स्थान हो स्वर्ण की वर्षा करो, जिससे उनके बन्ध पर्यक्त स्वर्ण की वर्षा करो, जिससे उनके वन्ध पर्यक्त स्वर्ण की वर्षा करो, जिससे उनके वन्ध पर्यक्त स्वर्ण की वर्षा करो, जिससे उनके वन्ध पर्यक्त स्वर्ण की वर्षा करो, जिससे उनके प्रवर्ण की वर्षा करों स्वर्ण की वर्षा करों स्वर्ण करों स्वर्ण की वर्ष करों स्वर्ण करों स्वर्ण करा स्वर्ण की वर्ण करों स्वर्ण करा स्वर्ण करों स्वर्ण करा स्वर्ण कर स्वर्ण की स्वर्ण करों स्वर्ण करों स्वर्ण करा स्वर्ण कर स्वर्ण की स्वर्ण कर स्वर्ण करा स्वर्ण करा स्वर्ण करा स्वर्ण करा स्वर्ण कर स्वर्ण क

ऐस वे तीर्थकर भगवान् जिस नगरमे जन्म रुते हैं, यह नगर उनकी चरण-सृष्ठिसे पश्चित्र हो जाता है। जहाँ वे दीमा देते हैं, उन स्थानका कम्मण्य उनके दिराग रिजत कड़ोर तर और आरममाधनासे गुणिता-को प्राप्त हो जाता है। विता स्थानपर उन्हें फेनलजान होता है, वही देव समस्यरणको रचना करने हैं, अहीं मगवान्त्रको स्थ्य प्रति प्रचट होतर प्रमंचक्रण प्रवर्तन होता है और अनेक भन्म औव स्थम प्रस्थ करके आरम-कस्याण करते हैं, वहाँ तो कस्याणका आकाश्चरी मानत्त्रन ही गढ़ जाता है, जो मगारके प्राधियो-को आमन्यण देता है—'अओ और अपना कस्याण करा।' उनी प्रकार जहां तीर्थकर देव पेय अधातिया - कर्मोका विनाग करके गिजन परमाण स्थाप्त प्राप्त होने हैं, यह तो ग्रान्ति और कस्याणका एसा अक्स स्रोत कम जाता है, जहां भिक्त भागे वानेवालोको अवस्य ग्रान्ति मण्यती है और अवस्य हो सहस्य स्थापका होता है। निर्याण ही तो रस्य एम्पणब हैं, जिसके कारण अस्य कस्याणकारेश सी मन्य और सहस्य है।

सह माहारम्य अन्य मुनियांक निर्वाण स्थानता भी है। यह माहारम्य उस स्थानका नही है, किन्तु उन तीर्षक प्रमुखा है या उन निरकाम उत्तरची मुनिराजोका है, जिनके अन्तरमें आस्पन्तिक गृद्धि प्रकट हुई, विनकी आन्या जनम-परणे मुक्त होकर तिद्ध अवस्थाको आन्त हो चुकी है। इनीक्षिण तो आचार्य गुभवन्द्रने ज्ञानाणंचेम कहा है—

सिद्धक्षेत्रे महानोर्थे पुराणपुरुपाश्रिते ।

कल्याणकलिते पुष्ये ध्यानसिद्धि प्रजायते ॥

सिद्ध में महान् तीर्थ होते हैं। यहां पर महान्त्यका निर्वाण हुआ है। यह क्षेत्र कल्याणदायक है तवा गुज्यबर्डक होता है। यहां आकर यदि च्यान किया जाय तो ध्यानकी सिद्धि हो जाती है। जिसको ध्यान-सिद्धि हो गयी, उसे आरम-सिद्धि होनेमें बिलस्य नहीं लगता।

तीर्थ-पृथ्यिकोका माहारम्य वस्तुत यही है कि वहीं जानेपर मनुष्योको प्रवृत्ति ससारकी विश्ताओसे मुक्त होकर उस महापुरुपको भक्तिसे आत्मकत्याणको ओर होती है। वरपर मनुष्यको नाना प्रकारकी सीसारिक विन्ताएँ और आकुलताएँ रहती है। उसे घरपर आत्मकत्याणके लिए निराकुल अवकाण नहीं मिळ पाता। तीर्थ-त्यान प्रशान्त स्थानों पर होते हैं। प्राय तो वे पर्वतो पर या एकान्त वनोंमें नगरोंके कोलाहलसे दूर होते हैं। फिर वहाँके वातावरणमें भी प्रेरणाके बीज छितराये होते हैं। जत मनुष्यका मन वहाँ शान्त, निराकुल और निविचन्त होकर भगवान्ती मनित और आत्म-शायनायें लगता है। संक्षेपमे, तीर्थवेत्रोका माहात्य्य इन अवसें कहा जा सकता है—

> श्रीतीर्थपान्यरजसा विरजीभवन्ति तीर्थेषु विश्रमणतो न भवे श्रमन्ति । तीर्थव्ययादिह नराः स्थिरसंपद स्य. पण्या भवन्ति जगदीशमधाश्रयन्त ।।

कहा! तीर्थभूमिक मार्गको रज इतनी पवित्र होतो है कि उसके आध्यसे मनुष्य रज रहित ज्याँत् कमं सक रहित हो जाता है। तीर्थों पर असम करतेसे अर्थात् यात्रा करतेसे समारका असमा खूट जाता है। तीर्थिप यत अय्य करतेसे अदिनाशी सम्पदा मिकती है। और जो तीर्थपर जाकर अनवान्की सरण प्रज्ञण कर रेसे है अर्थात स्पर्यानके मार्गको औरतमे उतार लेसे हैं, वे जानरण्य हो जाते हैं।

### तीर्थ-यात्रा का उद्देश्य

तीर्थ-मात्राका उद्देश यदि एक सब्दर्भ प्रकट किया जाये तो वह है आस्म-विश्विद । घरोरकी सुद्धि तेल-सावृत और अन्य प्रसामनोसे होती है। वाणीको सुद्धि लखेन, इलायको, सीफ आदिसे होती है, ऐसी लोक-मान्यता है। कुछ लोगोकी मान्यता है कि पतिव नियंत्र ते स्वार्ग स्वार्ग हो। कुछ लोगोकी मान्यता है कि पतिव नियंत्र ते सामरे जोर भगवानके नाम सकीतंत्र स्वार्ग हिंदा होती है। कुछ मानते हैं कि तीर्थ-मेत्रको यात्रा करने मात्रसे पाणेका क्ष्य और पृत्यका संबद्ध हो जाता है। किन्तु यह बहिर्दृष्टि है। बहिर्दृष्टि अर्थात् बाहरी साधनो की ओर उन्मुखता। किन्तु तीर्थ-पात्राका उद्देश्य बाहर्गृति नहीं है, वह हमारा साध्य नहीं है, न हमारा लख्य ही बाहर्गृति सात्र है। वह तो हम पर भी कर लेते हैं। तीर्थ-पात्राका व्यय आत्म-जृद्धि हो अर्थ के सम्म प्रवृत्त हमारा ध्येप है। बाह्य-गृद्धि तो केकल साधन है और बहम-प्रवृत्त हमारा ध्येप है। बाह्य-गृद्धि तो केकल साधन है और कहम-पृत्य हमारा ध्येप है। तीर्थ पर आकर बीतराम मृतियो और तीर्थ करों का पात्र वितराम मृतियो और तीर्थ करों पावन चित्रका सारगण करके हम उनकी उस साधना पर विचार करके हम भी वैदी नाधाना करके और उत्पत्त करके हम सो वैदी नाधाना करके और उत्पत्त और उत्पत्त करके हम सो वैदी नाधाना करके और उत्पत्त और उत्पत्त करके हम भी वैदी नाधाना करके और उत्पत्त और उत्पत्त और उत्पत्त और उत्पत्त करके हम भी वैदी नाधाना करके और उत्पत्त और उत्पत्त करके हम भी वैदी नाधाना करके और उत्पत्ति और उत्पत्त होकर विस्त प्रयत्त करें।

कुछ लोगोको ऐसी घारणा बन गयी है कि जिसने तीर्घको जितनी अधिक बार बन्दना की अववा किसी स्तोधका जितना अधिक बार पाठ किया या भगवान्की पूत्रामे जितना अधिक समय लगाया, उतना अधिक घर्म किया। ऐसी घारणा पूणा और घर्मको एक माननेकी परम्पराध देवा हुई है। जिस क्रियाका खास-सुद्धि, आस्मोन्मुसतासे कोई नाता नहीं, वह जिया पुण्यदायक और पुण्यदर्धक हो सकती है, वह भी तब, जब मन में सुभ नाग हो, राभ राग हो।

पुण्य या गुभ राग साथन है, साध्य नहीं । पुण्य बाह्य साधन तो जुटा सकता है, आत्माको विसृद्धि नहीं कर सकता। आत्माको विदृद्धि आत्माके निरोधसे होगी । तीर्प स्वृत्ति अप्तामको विदृद्धि आत्माके निरोधसे होगी। तीर्प-पूनियाँ हमारे लिए ऐसे साधन और अवसर प्रस्तुत करती हैं। वहां आकर भक्त जन उस पूर्मिसे सम्बन्धिय महापुरुषका स्मरण, स्रवन और पूजन करते हैं तथा उनके वरित्रसे प्रेरणा लेकर अपनी आत्माकी कीर उन्मुख होते हैं। पुण्यकी प्रक्रिया सरल है, आत्म-गुदिकी प्रक्रिया समझनेचे भी कठिन है और कर्तने भी।

किन्तु एक बाद स्मरण रखने की है। अक्त जन घाटमें नहीं रहता। वह पाप और बसूध संकल्प-विकल्पोंको छोडकर तीर्थ-पात्राके गुभ भावोमे लीन रहता है। वह अपना समस तीर्थ-वन्त्रा, अगवान्का पूबन, स्तुति आदिम व्यत्तेत करता है। इससे वह पुष्य समय करता है और पापोसे बनता है। जब वह आरमाफी और उन्यूत्त होता है तो कर्मोंका अप करता है, जाय-विश्वित करता है। अवित् दक्की और उपयोग जाता है तो आवंकात गुनी कर्मानिकार करता है और पर (अगवान् आदि) की और उपयोग जाता है तो पुण्यानु-बन्धी पण्य सवय करता है। यही है तीर्थ-यात्राका उद्देश और तीर्थयात्राका वास्तिक लाभ।

तीर्थ-यात्रासे आत्म-शुद्धि होती है, इस सम्बन्धमे श्री चामुण्डराय 'चारित्रसार'मे कहते हैं-

तत्रात्मनो विश्वद्वच्यानजळप्रशालितकमंमळकळंकस्य स्वात्मन्यवस्थानं कोकोत्तरयुचित्वं, तत्सायनानि सम्ययदर्धन-आन-बारिततपासि तद्वनन्तस्य साधवस्तदिधिधानानि च निर्वाणभूम्यादिकानि । तत्पारन्युपायत्याच्यु-चिव्ययदेशमहॅन्ति । (अणुचि अनुप्रेक्षा )

अर्थात् विगुद्ध ध्यान रूपी जलसे कर्म मछको धोकर जात्मामें स्थित होनेको आत्माकी विगुद्धि कहते हैं। यह विगुद्धि अलीकेक होता है। आत्म-विगुद्धिक लिए सम्ययस्थान, मम्यक्-कृतान, सम्यक्-वारिज, सम्यक्-तर और इत्ते युक्त सामु और उनके स्थान निर्वाणनृमि आदि साधन है। ये सब आत्म-युद्धि प्राप्त करनेके उपाय हैं। इत्तिला इन्हें भी परिवत्न कहते हैं।

गोम्मटसारमे आचार्य नेमिचन्द्रने कहा है---

"क्षेत्रमंगलमूर्जयन्तादिकमहँदादीना निष्क्रमणकेवलज्ञानादिगुणोत्पत्तिस्थानम् ।" वर्षात् निष्क्रमण (दीक्षा ) और केवल-ज्ञानके स्थान आत्मगुणोकी प्राप्तिके साधन है ।

तीर्थ-पूजा

वमुनन्दी श्रावकाचारमे क्षेत्र-पूजाके सम्बन्धमे महत्त्वपूर्ण उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है— 'जिणजम्मण णिवसमणे णाणुप्पत्तीए तित्यतिष्हेसु ।

णिसिहीसु खेत्तपूजा पुग्वविहाणेण कायव्वा' ॥४५२॥

अर्थात् जिन भगवान्की जन्म कश्याणक भूमि, निष्क्रमण, कल्याणक भूमि, केवलझानोत्पत्ति स्थान, तीर्थिषह स्थान और निर्पाधिका अर्थात् निर्वाण-भूमियोग पूर्वीक विधानसे की हुई पूत्रा क्षेत्रपुत्रा कहलाती है। आपार्य गुण्यन्त्र 'उत्तर-पुराण' में बतलाते हैं कि निर्वाण-कल्याणकका उत्सव ममानेके लिए इन्ह्यादि देव स्वासी जनी समय आये और गम्य, अतल आदिसे क्षेत्रको पुत्रा को और पवित्र बनाया ।

'कल्प।न्निर्वाणकल्याणमन्बेत्यामरनायका । गन्धादिभि समस्यर्ज्य तत्क्षेत्रमपवित्रयन्' ।।

— उत्तर पुराण ६६।६३

पांची करवाणकों के समय इन्द्र और देव भगवान्कों पूजा करते हैं। और भगवान्के निर्वाण-गमनके वाद इन करवाणकों के स्थान हो तीर्थ बन जाते हैं। वहीं जाकर भक्त जन भगवान्के चरण चिद्ध अथवा मूर्तिकी पूजा करते हैं तथा उस क्षेत्रकों पूजा करते हैं। यहीं तीर्थ-पूजा कहलाती हैं। वस्तुतः तीर्थ-पूजा भगवान्क स्थान करती हैं हो। अस्तुतः तीर्थ-पूजा भगवान्क स्थान करती हैं। यह तीर्थ-पूजा भगवान्क स्थान करती हैं। यह तीर्थ-पूजा है। अस्तुतः वीर्थ-पूजा है। अस्तुतः विश्व प्रकारान्तरसे भगवान्कों हमारक है। अस्त तीर्थ-पूजा प्रकारान्तरसे भगवान्कों हमारक है। अस्त तीर्थ-पूजा प्रकारान्तरसे भगवान्कों हमारक हो।

तीर्थ-क्षेत्र और मूर्ति-पूजा

जैन पर्ममे मूर्ति-गूजाके उल्लेख प्राचीनतम कालसे पाये जाते हैं। पूजा पूज्य पुरुषको की जाती हैं। पूज्य पुरुष मौजूद न ही तो उसकी मूर्ति बनाका उसके द्वारा पूज्य पुरुषकी पूजा की जाती हैं। तदाकार स्थापनाका आधाय भी यही है। इसलिए इतिहासासीत कालते जैन मूर्तियों पायी जाती हैं और जैन मूर्तियोंके निर्माण जीर उनकी पूजाके उल्लेखते तो सन्मूर्ण जैन साहित्य मरा पढ़ा हैं। जैन समेंसे मूर्तियोंके दो प्रकार बरलाये यह हैं—कृतिया जीर जहारिया। इतिया प्रतियालोंके साहित्य प्रतियालोंके सहस्य प्रतियालोंके संस्था लसंस्थ पूणी बरायों हैं। जिस प्रकार प्रतियाएं इतिया जैर अहारिय सदायों हैं। जिस प्रकार प्रतियाएं इतिया जैर अहारिय सदायारी हैं, उसी प्रकार वैत्यालय भी दो प्रकारके होते हैं—कृतिया जीर कहारिया।

ये जैत्यालय मन्दीक्वर द्वीप, सुनेत, कुलाचल, बैताक्व पर्वत, शात्मकी बृल, बम्बू बृल, बक्तार पिरि, चैत्य बृल, रिक्तिर पिरि, त्वकितिर, कुल्कालिरि, मानुषोत्तर पर्वत, कुल्बालारिगिरे, अंकागिरि, वीसमुख पर्वत, अप्तरत्यलेक, त्वर्यालोक, व्योतिकांक और मबनवानिकी प्रतावलिकानी मार्च काते हैं। इतकी कुल संख्या रर्द्र इतलायी गयी है। इत अकृतिम जैत्यालामें अकृतिम प्रतिमार्गे विराजमान है। सौचमँन्द्रवे युगके आदिमें अयोज्यामें पीच मन्तिर बनाये और उनमें अकृतिम प्रतिमार्गे विराजमान की।

कृतिम प्रतिमानोका जहाँ तक सान्त्रण है, सर्वप्रथम मरत क्षेत्रके प्रथम वक्रवर्ती भरतने अयोध्या और कैलावसे मन्दिर बनवाकर उनमें स्वणं और रत्नोंकी मुर्तियो विरावमान करायी। इतके क्षतिरिक्त जहाँ पर बाहुबली इसानीने एक वर्ष तक अवक प्रतिमानोंन मारण किया था, उदा स्वान्तर उन्होंके आकारको अर्थात् पांच सो पर्योग्त धनुषकी प्रतिमा निर्मित करायी। ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं कि दूसरे तीर्यंकर अनितनायके कालमें सगर पकवर्तीक पूनोने तथा तीसवे तीर्यंकर मुनिसुवतनायके तीर्थंमें मुनिराज वाली और प्रतिनारायण रावणने कैलास पर्यंत पर इन बहुसर जिनालयोंके तथा रामचन्द्र और सीताने बाहुबली स्वामीकी जब्द प्रतिमाने दर्शन और पूजा की थी।

पुरातारिवक दृष्टिसे जैन मृति-कलाका इतिहास सिन्धु सम्मता तक पहुँबता है। सिन्धु बाटीकी लुटाईम मोहन-जो-दशे और हुटप्पाते जो मृतियाँ प्राप्त हुई है, उनमें मरतकहीन नान मृति तथा सीक पर अकित ऋषभ जिनको मृति जैन धर्मसे सम्मय्य पक्षती है। अनेक पुरातव्यवेताओंने यह स्वीकार कर किया है कि कायोतपासिनमे आसीन योगी-अतिया आय जैन तीचकर ऋष्यप्रदेवको प्रतिमा है

भारतमे उपज्या जैन मूर्तियोमे सम्भवत सबसे प्राचीन जैन मूर्ति तेरापुरके छयणोमें स्थित पार्चनाथ-को प्रतिमाएं है। इनका निर्माण पौराणिक आक्यानोंके अनुसार कॉलगनरेश करकण्डमे कराया था, जो पार्चनाथ और महानीरके अन्तराज्ये हुआ था। यह काळ ईसा पूर्व सातवीं शताबरी होता है।

इसके बादकी मीर्यकालीन एक मस्तकहीन जिनमूर्ति पटनाके एक मृहरूले लोहानीपुरसे मिली है। वहाँ एक जैन मन्दिरको नीव भी मिली है। मूर्ति पटना सबहालयमें मुरक्षित है। वैसे इस मूर्तिका हडप्पांसे प्राप्त नत्तमृतिके साथ बडमूत साम्य है।

से पूर्व पहली दूसरी शताब्दीके कॉलगनरेश खारवेल के हाथी-गुंका विकालेल से प्रमाणित है कि कॉलगमे सर्वमान्य एक 'कॉलग-वित की प्रतिमा थी, जिसे नन्दराज (महाप्यनन्द ) है. पूर्व. चौथी-पौचवी बातब्दीमें कॉलगपर आक्रमण कर अपने साथ मगघ ले गया था। और फिर जिसे खारवेल मगघपर आक्रमण करके वापित कॉलग ले लाया था।

इसके परचात् कुषाण काल (ई. पू प्रथम शताब्दी तथा ईसाकी प्रथम शताब्दी )की और इसके बावकी तो अनेक मृतियाँ मजुरा, देवगड, पभोसा आदि स्थानोपर मिली है।

# तीर्थं और मूर्तियोंपर समयका प्रभाव

ये मृतियों केवल क्षोर्थ क्षेत्रोंघर ही नहीं मिलती, नगरोंमें भी मिलती हैं। तीर्थ क्षेत्रोंघर तीर्थंकरोंके करुयानक स्थानों जौर सामान्य केवलियोंके केवलज्ञान और निर्वाणस्थानोंघर प्राचीन कालमें, ऐसा लगता है, उनकी मूर्तियाँ विराजमान नहीं होती थी। तीर्थंकरों के निर्वाण स्थानको सौधर्मेन्द्र अपने वळारण्यसे चिह्नित कर देता था। उस स्थानपर भक्त लोग वरण-चिह्न बनवा देते थे। तीर्यकरोके पाँच निर्वाण स्थान है।
उनपर प्राचीन काल्मे अवतक वरण-चिह्न ही वले हुए है और सब उन्होंकी पूचा करते हैं। विध तीर्थ
स्थानोपर प्राचीन काल्मे वरण-चिह्न रहे। किन्तु वहीं मृतियां कबसे विराजमान की जाने लगी, यह कहना
कोला है। इसका काल्य यह है कि वर्तनानमी किसी भी तीर्थपर कोई मनिरद और मृति अधिक प्राचीन नहीं
है। मारतीय दीतहासको कुछ अनादिदाँ जैनवमं और जैन धर्मानुगयियोंके लिए अव्यक्त दुर्मामपूर्ण रहीं,
जबकि लाको वेनोंको बलानु धर्म-पीनवर्तन करता पड़ा, लाबोंको अपना मानु-च्यान छोडकर विस्थापित होना
पड़ा और अपने अस्तित्यको राधा और निवासके लिए सरे स्थान खोजने वह। पहिं ही नाक्नमें कोले तीर्थ-कोनोंके जैनोल समन हूं दूर तथा। वे क्षेत्र विराविद्योंके क्षेत्र में होनेके कारण वहाँकी यात्रा बन्द ही गयी।
अनेक मन्दिरोको विरोधियोंने तोड डाला, अनेक मन्दिरोपर अनेतरोने अधिकार कर लिया। ऐसे ही कालमें
जैन लोग अपने कर नीर्योक्ष वास्त्रविक स्थान हो भूल गये। किर भी उन्होंने तीर्थ-भिक्त प्रेरिट होकर उन तीर्योक्षि मेरे स्थानियर उन्ही नामोंसे, स्थानना और मरचना कर ले। बुछ जैन तीर्योक्ष मन्द निम्मीण विछली कुछ खतादिदरोंसे ही किया गया है। उनके मृत स्थानोंकी लोग होना क्यों थेए हैं।

हीर्थोपर प्राय चरणिबल्ल ही रहते ये और उनके लिए एकाथ मन्दिर बनाया जाता या। जब मन्दिरी का महत्त्व बढ़ने लगा तो तीर्थोपर भी अनेक मन्दिरोका निर्माण होने लगा।

तीयीवर नीर्चकरोको जो मूर्तियां निर्मित होनी थी उनका अध्ययन करनेने हम इन गरिन्नामयर पहुँचने हैं कि वे सभी नम बीतराम होती थी। जितनी प्राचीन प्रतिवाग उपलब्ध होती है, वे मभी नम है। सम्भवत सचुरामे नर्वप्रका ऐसी सूर्वियां उपलब्ध होती है, जिन प्रतिमाशोक वर्षोक पास वस्त्र नण्ड मिल्डा है। कड़ोरा या लगोरसे चिह्नित प्रतिमाशोके निर्माणका काल तो मुसोत्तर गुग माना जाता है और उस समय भी इन प्रकारकी प्रतिमाशोक निर्माण अपवाद ही माना जा सकता है।

जब निर्माय जैन सपमे-से फूटकर स्वेताम्बर सम्प्रदाय निकला, तो उसे एक सम्प्रदायके रूपमे व्यवस्थित रूप लेनेसे हो काफी समय रूप गया । इतिहासकी दृष्टिते इसे ईसाकी छटी राताब्दी माना गया है । इसके भी पर्योत्त समयके बाद बीतराग तीर्थंकर मृतियोगर वस्तके चिक्का अक किया गया । भीरे-धीरे यह विकार बढते-बढते यहाँकर पहुँच गया कि जिन मृतियों वस्त्रालकारोमें आच्छादित होने लगी और उनकी बीतरागता इस परिपहुके बाहन्वस्था देव गया । किन्तु दिगान्वर परम्परामें भगवान् तीर्थंकरके बीतराग रपकी रक्षा अवतक अकृष्ण रूपने चलो आ रही है ।

तीर्थ लेक्षेमें प्राचीन काल्से स्त्रूप, आयाणगड़, यमंचक, अष्ट प्रातिहार्य युक्त तीर्यकर मृतियोका निर्माण होता था और वें जैन कल्लोके अप्रतिस अग माने जाते थे। किन्तु ११वी से १२वी जगाविदयोके बादसे तो प्राय इनका निर्माण तमाप्त-मा हो गया। इस बीमकी बाताव्यीम आकर मृति और मन्दिरोका निर्माण सक्वाकी इंग्टिसे तो बहुत हुआ है किन्तु अब तीर्यकर-मृतियाँ एकाकी वनती है, उनमें न अष्ट प्रातिहार्यकी संयोजना होती है, न उनका कोई परिकर होता है। उनमें भावाभित्र्यवना और सीन्दर्यका अकन सजीव होता है।

पूजाकी विधि और उसका क्रमिक-विकास

आवर्क देनिक आवश्यक कर्मीम आचार्य कुन्दकुन्दने प्रामृतमं तथा बरागचरित और हरिबंध-पुराणमे दान, पूजा, तर और शील ने चार कर्म बतायां हैं। मर्मविष्णत्मोनने इनको अधिक व्यापक बनाकर पूजा, साती, दान, स्वाप्याम, समय और तपनो अपत्रकले बादपक कर्म बतायां । सोमदेव और प्रधानिदने देव-पूजा, गुरूपासना, स्वाध्याय, मयम, तर और दान ये प्रधावश्यक कर्म बतायां ।

इन सभी आचार्योने देव-पूजाको आवकका प्रथम आवस्यक कर्जब्य बताया है। परमान्म प्रकाश (१६८) में तो यहाँतक कहा गया है कि "तूने न तो मुनिराजोको दान ही किया, न जिन भगवानकी पत्रा हीं की, न मेच परमेष्टिओंको नमस्कार किया, तब कुसे मोक्षका लाग केंसे होगा ?" इस कवनसे नह स्पष्ट हीं जाता है कि मणवानकी पूजा आवकको अवस्य करनी चाहिए। भगवानकी पूजा मोल-आप्तिका एक उपाय है।

बादि-पुराण-पर्व ३८में पूजाके चार भेव बताये हैं—निर्मायकों, जबुर्धंबयूजा, करपहुनपूजा और आहा-श्लिकवृजा। अपने चरसे गण्य, पुज्ज, बलाव के बाकर जिनालयमें जिनेकदेवकी पूजा करना सदार्चन अपाँत् निरम्पस (पूजा) कहलाता है। मनिर बीर मृतिका निर्माण कराना, मृत्यियीकी पूजा करना भी निरम्पह कहलाता है। मुकुटस पाजां द्वारा की गयी पूजा चतुर्पृत्व पूजा कहलाती है। चकत्वतीं द्वारा की जानेवाकी पूजा करपहुन पूजा होती है। और अष्टाह्मिकामें नन्दीस्वर द्वीपमें देशों द्वारा की जानेवाली पूजा बाएास्निक पूजा करपहुन पूजा होती है।

ूजा लष्टदस्यते की जाती है—जल, गग्व, लजत, वृष्ण, नैवेख, दीप, पूग और कल। इस प्रकारके उल्लेख प्राय: सामी लार्ष यन्योंने मिलते हैं। तिलोयरणणित (पंचम लिपना) नाया १०२से १११) में नन्दी-इत द्वीपमें लष्टाक्षिकामें देवी द्वारा मित्तपूर्वक की जानेवाली पूजाका वर्णन है। उसमें लष्टस्याकी कार्य अपने है। घवला टोकामें भी ऐसा हो वर्णन है। जावार्य जिनसेत हत लास्पिट्राण (पर्व १७ स्लोक न्यूप) में भरत द्वारा तथा पर्व २३ स्लोक १०६में इन्द्री द्वारा भगवान्त्री पूजाके प्रसंगमें लष्टस्योका वर्णन लाया है।

पूजन विभिक्ते प्रशंगमे समाजमें कुछ माम्यता-भेद हैं। अहडक्योंके नामीके सम्बन्धमें कोई मतभेद नहीं है। केवन मतभेद हैं सिक्त और अस्ति ( प्राप्तुक) साम्योके बारेमें। एक वर्ष को माम्यता है कि अह-इक्योमें जो नाम है, पूजनमें वे हो बस्तु जढानी चाहिए। इसके विपरीत हुसरी माम्यता है कि सिक्त बस्तुमें जीव होते हैं, उनकी हिंसाकी सम्भावनाति बचनेके किए प्राप्तुक बस्तुकोंका ही म्यवहार उचित है।

मतनेदका दूसरा मुद्दा है—भगवान् पर केशर वर्षित करनेका। इसके पक्षमें तर्क यह दिया जाता है कि अष्टक्रयोमें दूसरा ब्रब्ध वन्दन या गन्य है। उसका एक मात्र प्रयोजन है अगवान् पर गन्य विकेषन करना। दूसरा गक्ष इस बातको भगवान् वीतराग प्रभुकी वीतरागताके विरुद्ध मानता है और गन्य-छेपको परिषह स्वीकार करता है।

पुजनके सम्बन्धमें तीसरा विवाद इस बातको लेकर है कि पूजन बैठकर किया जाय या खड़े होकर । चौथा विवादास्पद विषय है भगवान्का पंचामृताभिषेक अर्थात् पृत, दूथ, दही, इक्षुरस और जल । पौचवी मान्यता-मेद है स्त्रियो द्वारा भगवान्का प्रकाल ।

इन मान्यता-भेदोंके पक्ष-विपक्षमें पढ़े बिना हमारा विनम्र मत है कि भगवान्का पूजन भगवान्के प्रति अपनी विनम्न मिकका प्रदर्शन है। यह कवायको क्वा करने, मनको अगुभते रोककर गुनमें प्रकृत करने और आत्म-शान्ति प्राप्त करनेका सायन है। सायनको साधन मानें, उसे साध्य न बना कें तो मान्यता-भेदका प्रभाव कम हो आता है। शास्त्रोको टटोले तो इस या उस प्रक्रका समर्थन शास्त्रोमें मिल जायेगा। जिस आवायनेंत्री विस्त पत्रको युक्तियुक्त समझा, उन्होंने अपने ग्रन्थ मैंबता ही कथन कर दिया। उन्हे न किसी पक्षका आग्रह वा और र किसी दूसरे पत्रको प्रति हैंब-मान वा

हमें लगता है, जबने पताके प्रति दुषाह और दूसरे पताके प्रति ब्राक्षा और देव-बृद्धि, यह कथाय-में-से उपत्रदा है। इसमें सन्देह तरी कि तियार फलों और नेवंद्ध (मिहान आर्थि) का वर्णन तिलोधपणमी में मन्दीवरद होंग्ये देवताबोंके पूजन-प्रसंगमें मिलता है, जन्य शास्त्रोंमें भी मिलता है। किन्तु हमारी दिला क्षान मान्यतामें जब शुद्धाचुद्धि और हिंसा बादिका विशेष विवेक नहीं रहा, उस काल और क्षेत्रमें शुकारवादी प्रवृत्ति चली कोर इसर कल दिया गया कि जो भी सन्दु प्रमावान्ति आये कर्षण की जाये, वह सुद्ध हो, प्रामुक हो, सुस्त्री हो, जिसमें दिवा की सम्भावनासे क्या जा सके। यही बात गन्य-विशेषन और पंचामृताभियेकके सम्बन्धमें हैं। पर्म और पुण्य-कार्यको कपायका साधान न बनावें । सनकी चंचलता, सनके संकल्प-विकल्पने दूर होकर अप समयान्क गुणोके संशीर्तन विन्तन और अनुभवनमें अपने आपको जिस उपायसे, जिस विधिष्ठे केम्प्रित करें, बही विधि आपके लिए उपाये हैं । दूसरा व्यक्ति वया करता है, क्या विधि अपनाता है, और उस विध- संक्षा नृति है, आप इस पर अपने उपाये मको केम्प्रित न करके यह आप-तिरिक्षण करें कि मेरा सम सम्वान्के गुणोमें आस्मतान् यो नहीं हुआ, मेरी कही तुष्टि रह गयो, तब फिर क्या सजानेंद्र मन-भेद कन सकते हैं ? तीन यो तिरंगठ विरोधों मतोके विविध रंगी फुलोसे स्थादवादका सुन्दर गुलरस्ता बनानेवाला जैनयमं एक ही बीतराग जिनेन्द्र भगवान्के भक्तोकी विविध अकारको पुजन-विधियोके प्रति अनुदार और असिक्षण वनकर उनको सोमागा करता किरोग ? और क्या विविध करने करी अधानावि जिनेन्द्र प्रमुक समस्य पह दावा केकर जायेगा कि जिस प्रमुक्त कि पूज करता है, वहीं विधि सबके विरा उपाये हैं ? नहीं, विलक्षक जी। वसारे अजान और कुनानमेर रम्म पूरता है और सम्भ अर्थान् महर्ग उपाये हैं ? नहीं, विलक्षक जी। वसारे अजान और कुनानमेर सम्म पूरता है और सम्म अर्थान् महर्ग सहित राग और वरके प्रति रंग और वरने अर्थान्त महर्ग मार्ग नहीं है, यह मिण्या-मार्ग है।

#### तीर्थ-यात्रा का समय

यो तो तीर्य-यात्रा कभी भी की जा मकती है। जब भी यात्रा की जाये, पुण्य-सचय ही होगा। किन्तु अनुकुल द्राय, क्षेत्र, काल और भाव देख कर यात्रा करना अधिक उपयोगी रहता है। द्रव्य की सुविधा होनेपर यात्रा करना अधिक फलदायक होता है। यदि यात्राके लिए द्रव्यकी अनुकूलता न हो, द्रव्यका कष्ट हो और यात्राके निमित्त कर्ज लिया जाये तो उसमें यात्रामें निश्चिन्तता नहीं आ पाती. संकल्प-विकल्प बने रहते हैं। किस या किन क्षेत्रोकी यात्रा करनी है, वे क्षेत्र पर्वतपर स्थित है, जगलमें है. शहरमें हैं अथवा सुदूर देहानी अचलमे है । वहाँ जानेके लिए रेल, बम, नाव, रिक्शा-तांगा या पैदल किस प्रकारकी यातायात मुविधा है, यह जानकारी यात्रा करनेसे पूर्व कर लेना आवश्यक है। इसके माथ-साथ कालकी अनुकुलता भी आवश्यक है। जैसे सम्मेद शिखरकी यात्रा तीन्न ग्रीष्म ऋतुमे अथवा वर्षा ऋतुमे करनेसे बडी कठिनाई उठानी पड़ती है। उत्तरागण्डके तीयोंके लिए वर्षा ऋत् अयत्रा सदींकी ऋत् अनुकूल नही है। उसके लिए ग्रीष्म ऋत् ही उपयुक्त है। कई तीर्थोपर नदियोगे बाह आनेपर यात्रा नहीं हो सकती। कुछ तीर्थोंको छोडकर उदाहरणत उत्तराखण्डके तीर्थ--रोप नीर्थोकी यात्राका मर्वोत्तम अनुकृत समय अस्टूबरसे लेकर मार्च तक का है। इसमें मौसम प्राय साफ रहता है, बाह आदिका प्रकोप समास हो चकता है, ठण्डे दिन होते हैं । गर्मी की बाधा नही रहती । गरोरमें स्कृति रहती है । यह मीसम पूर्वतीय और मैदानी, शहरी और देहाती सभी प्रकारके तीर्थोकी यात्राके लिए अनुकुल है। भावोकी अनुकलता यह है कि यात्रापर जानेके पहचान अपने भावोको भगवानको भक्ति-पजा, स्तुति, स्तोत्र, जाप, कीर्तन, धर्म-चर्चा, स्वाघ्याय और आरम-ष्यानमे लगाना चाहिए । अन्य सामारिक कथाएँ, राजनैतिक चर्चाएँ नही करनी चाहिए ।

### तीर्थं-यात्राका अधिकार

तीर्थ-वात्रा का उद्देश, जैमा कि हम निवेदन कर आये है, पारोजे मुक्ति और आध्यारिसक स्नान्ति प्राप्त करना है। यो भी व्यक्ति इन उद्देश्यों से तीर्थ-याशा करना चाहता है, वह कर सकता है। उसके लिए मुख्य तार् है जिनेद्र प्रमुक्ते अति भित्रों जो प्रदर्गनके लिए ही तीर्यों पर जाना चाहते हैं, उनके लिए अधि-कारका श्रित हो तीर्थ के ति प्राप्त है। किन्तु जो विवाद और भित्रके सात, वहाँके नियमोक्ता आदर करते हुए तीर्थ-बन्दाको जाना चाहे, वे वहाँ जा सकते हैं। तीर्थ-याशा अधिकारका प्रस्त न होकर करतेव्यक्ता प्रस्त है। जो कर्तव्यको अपना चारिक है वहाँ जो सकते हैं। तीर्थ-याशा अधिकारका प्रस्त न होकर करतेव्यक्ता प्रस्त है। उनके लिए अधिकारका कोई प्रस्त नहीं उठता। किन्तु जो अधिकारको ही अपना करतेव्य वना लेते हैं, उनका उद्देश तीर्थ-वन्दना नहीं होना, बह्कि उस तीर्थको अवस्था पर स्वस्ता

प्राक्कवंत १९

विषकार करना होता है। तीर्य तीर्यंकारों या केविजयों करमारक हैं। उनकी उपदेव-सभामें सब जाते थे—
मनुष्य, देव, पशु-पत्नी तक। उनके पावन समारक स्वकर तीर्थों में सब जायें, मनुष्य मात्र जाये, सभी तीर्यव्यवस्थारकोंकी यह हार्विक कामना होती हैं। किन्तु उनके इस प्रिक्शिका दुष्यापों करके कुछ लोग उस
तीर्यपर ही व्यविक्त जनने लगें तो यह प्रमन्त मात्रका न रहरू रवश्वस्था क्वारें क्वारा है। जहीं
प्राणीके कत्याण और विवद-मैंगोंका चीच उठा था, वहाँ पाविक क्वायकें निवींच गूँवने कों तो किर तीर्थोंकी
पावनता कैसे बनी रह सकती है और तीर्थोंके वातावरणमें में पावनताका वह स्वर मन्द पड जाये तो तीर्थोंका
माहाक्त्य और उनका अतिवाय कैसे बना रह सकता है। आज तीर्थों पर वैसा अतिवाय नहीं दीव पडता, जैसा
मण्डकाल तक था। और उसके जिम्मेदार हैं वे लोग, जो योजनानुसार साथे दिन तीर्थकोंके उन्युक्त वीतराग वातावरणमें कपायका विशेष धर्म जिल्ला को को करने पर किस करते हैं।

#### प्राचीन कालमे तीर्थ-यात्रा

प्राचीन काल में तीर्थ-पात्रा कैसे होती थी, इसके लिए कुछ उच्लेख शास्त्रोंमें मिलते हैं अयवा उनके यात्रा-वितरण उपलब्ध होते हैं। उनसे जाल होता है कि पूर्वकालमें यात्रा-संघ निकलते थे। संपक्त एक संचा-लक्त होता या, जो सचका व्यय उठाता था। संघ में विविध्य बाहन होते थे—हामी, कोडे, एब, गाडी आदि। अपके साथ मूनि भी जाते थे। उस समय पात्रामं कर्द-कई साह लग जाते थे। महाराज अरिवर- कस मूनि बन गमे, और जब बे एक बार एक सचके साथ सम्मेद-शिवरकी यात्राके लिये जा रहे थे, अचानक एक जंगली हाथी आक्रमणके उद्देश्यसे उनपर आ झपटा। अरिवर्ट अवधि-आनी थे। उन्होंने जाना कि यह तो मेरे मन्त्री मस्मूनिका जीव है। जत उन्होंने उस हाथीको सम्बोधित करके उपदेश दिया। हाथीने अणुवत बारण कर लिये और प्रामुक जल और सुले पतो पर निर्वाह करने लगा। वही जीव बादमे पार्वनाथ तीर्थकर बना। इस फ्रास्का कबन पौराणिक साहित्यमें मिलता है।

यात्रा सम्रोके अनेक उल्लेख विभिन्न ग्रन्थोकी प्रशस्तियो आदिमे भी मिलते हैं।

### तीर्थ-यात्रा कैसे करे ?

बर्तमानमे यातायातके साधनोकी बहुलता और सुकभताके कारण यात्रा करना पहुले जैसा न तो कष्ट-साध्य रह्या है और न अधिक समय-साधः। यात्रा-पंचीमे यात्रा करनेके पत्त-विपातमे तक दिये जा सकते हैं। किन्तु एकाकोकी अधेशा यात्रा-मंचीके साथ यात्रा करनेका सबसे बदा लाभ यह है कजनेक परिचित साथियोंके साथ यात्राके कष्ट कम अनुभव होते हैं, समय पूजन, दर्चन, शास्त-चर्चा आदिमें निकल जाता है, व्यय भी कम पढ़ता है। रेलकी अपेक्षा मोटर बसो डारा यात्रा करनेमें कुछ सुविधा रहती है।

अब यात्रा करनेका निरुचय कर छें तो उसी समयसे अपना मन भगवानको भक्तिमे छगाना चाहिए और जिस समय घरसे रवाना हो, उसी समयसे घर-गृहस्थीका भोह छोड देना चाहिए, ज्यापारकी चिन्ता छोड़ देनी चाहिए तथा जन्य सांसारिक प्रपंचींसे मुक्त हो जाना चाहिए।

यात्रामें सामान यथासम्भव कम ही रखना चाहिए किन्तु आवश्यक वस्तुएँ वही छोड़नी चाहिए।

उदाहरणके रूपमे यदि सदींमे यात्रा करनी हो तो ओड़ने-विद्यानेक रुईवाले करवे ( गहा और रचाई ) तथा सहननेके गर्म करवे अवस्य अपने तायमे रखने चाहिए। उत्तर प्रदेशमें ग्रीम्म ऋतुने गर्मी अधिक पहती है और सदींके मीसममें अधिक सदीं पढतों है। विद्यातत गुजरात, महास आदि प्रान्तोंके पात्रियोको उत्तर प्रदेशके तीर्मिक प्रान्तोंके पात्रियोको उत्तर प्रदेशके तीर्मिक प्रान्तोंके स्वाप्त करते तमय इस बातको स्थाममें रखना चाहिए। करहों के अल्लावा स्टोब, आवस्यक वर्तन और कहा दिनोक्के लिए दाल, मताला, आटा आदि भी साममें ले जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेशके तीर्थों में उत्तराजण्डके अतिरिक्त प्राय सभी तीर्थ मैदानी इलाकेमें है। और इनकी यात्रा किसी भी मोममंग की जा सकती है। जिन दिनो अधिक गर्मी पडती और वर्षा होती है, उन्हें दचाना चाहिए—जिससे अमृतिथा अधिक न हो।

तीर्थ क्षेत्रपर पहुंचने पर यह ध्यान रखना चाहिए कि तीर्थक्षेत्र पवित्र होते हैं । उनकी पवित्रताको किसी प्रकार आन्तरिक और बाह्य रूपये क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए । जानार्थवंश आचार्य गुभचन्द्रने कहा है— "असमसर्थवाकवित्रपरियन्द्रमनोभगा । उत्तरोत्तरबीजानि जानिजनमतस्यजेत ॥"

अर्थात् अधिक मनुष्योका जहाँ समर्थ होता है, यहाँ मन और वाणोमें चवलता आ जाती है और मनमें विश्वम उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ सारे अनर्थोंकी जह हैं। अत ज्ञानी पुरुषोंको अधिक जन-संनर्ग छोड देना चाहिए।

यदि साम्ब-प्रवचन, तरथ-चर्चा, प्रमु-पूजन, कीर्तन, सामाधिक प्रतिक्रमण या विधान-प्रतिष्ठोत्सव आदि धार्मिक प्रसार हो तो जन-पदमं अनर्थका कारण नहीं है, क्योंकि वहाँ सभीका एक ही उद्देश होता हैं और वह है—धर्म-गाधना । किन्नु जहाँ जनसमूहका उद्देश धर्म-साधना न होकर सासारिक प्रयोजन हो, वहाँ जन-ससमें नसार-परम्पराका हो जारण होता है।

तीर्ष-अंत्रो पर जो जनसमूह एकत्रित होता है, उसका उद्देश्य धर्म-साधन होता है। यदि उस समृहमें कुछ तन्य ऐसे हो जो सासारिक पर्वाओं और अधुन रामबर्डक कार्योमें रस केते हो तो तीर्थों पर जाकर ऐसे तत्वोंके सम्पर्कते प्यासनभव बवनेका प्रयत्क करना चाहिए तथा अपने चित्तको धान्ति और शुद्धि यदानेका ही उपाय करना चाहिए। यही अन्तरिक शद्धि कहलातों है।

बारा गुनिवाका प्रयोजन बाहरी शुद्धि है। तीर्थ क्षेत्रोपर जाकर गन्दगी नहीं करनी चाहिए। मन-मून यथाम्यान ही करना चाहिए। बच्चोको भी यदान्यान ही बेठाना चाहिए। दोवाको पर अवजील वानव नहीं जिलने चाहिए। कूडा, गल ययास्यान डाजना चाहिए। स्वीदी यदास्थान करनी चाहिए। साराग यह है कि तीर्थों पर बाहरी सकाई का विशेष प्यान रसना चाहिए।

ह्मियोको एक बातका विशेष ध्यान रखना चाहिए। मासिक-धर्मके समय उन्हे मन्दिर, धर्म-सभा, साह्य-प्रवचन, प्रतिष्ठा-मण्डप आदिमे नही जाना चाहिए। कई बार इससे बड़े अनर्य और उपद्रव हो जाते हैं।

जब तीर्थ-शेवके दर्शनंके लिए जाये, तब स्वच्छ घुला हुआ ( सफेद या केसरिया ) घोती-दुपट्टा पहन कर और सामग्री केहर जाता चाहिए। जहां तक हो, पूजनकी सामग्री चरसे के जाता चाहिए। यदि मन्दिर-की सामग्री के तो जनकी न्यीखादर अवयर दे ती चाहिए। खहीसे मन्दिरका खिलस या मन्दिर दिलाई देने करों, बहीसे 'पुट्टाएक' अववा कोई स्तोत्र बोक्ते जाता चाहिए। क्षेत्रके अनर यात्रा करते समय या तो स्तोत्र पढ़ते जाता चाहिए अथवा अन्य छोगोके साथ पर्य-वार्ती और चर्य-वर्च करते जाता चाहिए।

सेन पर और मन्दिरमें जिनवका पूरा ध्यान रखना चाहिए। सामधी यथास्थान सानधानीपूर्वक चढानी चाहिए। उसे बनोनमं, पिरोमे नही गिरानी चाहिए। यथ्योयक भूमि पर न गिरे, इसका ध्यान रखना आव-रचक है। गण्योदक कटि भागने नोचे नही लगाना चाहिए। पुजनके समय सिरको ढकना और केंद्रारका तिस्क स्थाना आवस्थक है। प्राक्तवस २१

जिस तीर्थ पर जायें और जिस मूर्तिके दर्शन करें, उसके बारेमें पहले जानकारी कर लेना जरूरी है। इससे दर्शनोमें मन लगता है और मनमें प्रेरणा और उल्लास जाणुत होता है।

तीर्थ-पात्राके समय चमड़ेकी कोई वस्तु नहीं ले जानी चाहिए। चैसे—सूटकेस, विस्तरवन्द, जूते, बैस्ट खड़ीका कीता पर्स झावि।

अत्तमें एक निवेदन और है। भगवानुके समक्ष बाकर कोई मनौतो नहीं मनानी चाहिए, कोई कामना रुकर नहीं जाना चाहिए। निफ्काम मित्त सभी संकटोको दूर करती है। स्मरण रखना चाहिए कि अगवान्ते संचारिक प्रयोजनके लिए कामना करना भनित नहीं, निदान होता है। भनित निष्मा होती है, निवान सकाम होता है। निदान मिध्याल कहलाता है और मिध्याल संचार और इसका मक है।

विषापहार स्तोत्रमें कवि धनंजयने समवानके समक्ष कामना प्रकट करनेवालोकी श्रीक्षोमें उंगली बालकर उन्हें जगाते हुए कितने सन्दर शब्दोमें कहा है—

> इति स्नुति देव विधाय दैन्याद् वरं न याचे त्वमुपेक्षकोऽसि । छायातरं संश्रयतः स्वतः स्यात् कदछायया याचितयात्मलाभः ॥

अर्थान् हे देव ! स्तुति कर चुकने पर मैं आपसे कोई वरदान नहीं मानता। मौनूँ क्या, आप तो बीतरान है। और मौगूँ भी को ? कोई समझदार व्यक्ति छात्रावाले पेक नीचे बैठकर पेडसे छाया बोड़े ही मोनता है। वह तो स्वयं विना मोने ही मिळ जाती है। ऐसे ही मगवान्की धरणमें आकर उनसे किसी बात की कामना क्या करना। वहीं जावर सभी कामनाओं को पति स्वतः हो जाती है।

#### तीर्थ-यन्त्रको यरिकस्पता

भारतवर्षांव दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी बम्बईसी बहुत समस्से इच्छा और योजना थी कि समस्त दिगम्बर जैन तीर्योक्त प्रमाणिक परिचय एव इतिहास तैयार कराया आये। सन् १९५७-५८ में तीर्यवेज कमेटीके सहयोगित मेंने लगभग पांच सो पृष्ठकी सामग्री तैयार भी की थी और समय-समयपर उसे तीर्थ-जेव कमेटीके कार्योज्यमें भेजता भी रहता था। किन्यु उस समय उस सामग्रीका कुछ उपयोग नही हो सका।

सन् १९७० में भगवान् महावीरके २५०० वें निर्वाण महोत्सवके उपलब्धमें भारवेबकी सम्पूर्ण दिगान्यर जैन तीयोक इतिहास, परम्परा और परिचय सम्बन्धी प्रमुक्ते निर्माणका पून निरुचय किया गया। यह भी निर्मय हुआ कि यह धन्य भारतीय जानपीठके तत्त्वावामानें भारतवर्षीय दिगान्यर जैनतीय कें कि कमेटी बम्बईकी ओरते प्रकाशित किया जाये। भगवान् महावीरके २५००वें निर्माण महोत्सवकी अधिक भारतीय दिगान्यर जैन सासितके मान्य अध्यक्ष औमान् साह धान्तिप्रसादजीनें, जो वीर्यक्षेत्र कमेटीके भी ज्यापात्र हुमाने एस प्रमुक्त के लेवन-कार्यका द्वापित केंग्निक किया और मैंने भी उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया।

#### प्रश्यकी रूपरेखा

इस प्रन्थकी रूपरेखा निम्न प्रकार निश्चित की गयी है— १. इस प्रन्थके पाँच भाग रहेगे, जो इस प्रकार हैं—

भाग १. उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं पंजाव ( पाकिस्तान ) के तीर्षे भाग २. विहार, बंगाल और उड़ीसाके तीर्ष भाग २. मध्य प्रदेशके तीर्ष भाग २. मध्य प्रदेशके तीर्ष भाग २. राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्रके तीर्ष भाग ५. दक्षिण भारतके तीर्ष

- २. प्रत्येक तीर्थके विवरणमें निम्नलिखित बाते रहेगी-
  - अ तीर्थकी अवस्थिति और मार्ग
    - आ तीर्षका रूप (कल्याणक क्षेत्र, सिद्धक्षेत्र या अतिराय क्षेत्र है ) और उसका शास्त्रीय आधार । यदि अतिरायक्षेत्र है तो उनके सम्बन्धमे परम्परागत अनुभृतियाँ ।
    - इ धार्मिक और सास्कृतिक इतिहास, पौराणिक आख्यान।
    - ई परातत्व सम्बन्धी पृष्ठभूमि और विवरण।
    - उ क्षेत्र पर स्थित मन्दिरो, मृतियो, स्तम्भो आदिका विवरण । प्राचीन मृतियों तथा अन्य कलापूर्ण वस्तुओंका विशेष परिचय । प्रत्येक मन्दिरकी वैदियो और मृतियोका विवरण । महत्त्वपूर्ण गिलालेख ।
    - **== प्रचलित किवदन्तियौ ।**
    - n वार्षिक अथवा उल्लेखनीय नैमित्तिक मेले।
    - ते क्षेत्रपर स्थित मस्याएँ ।
- ३ इस विवरणके साथ प्रदेशका नक्या, जनपद के नक्शे और यात्रा-मार्ग रहेगे।
- ४ प्रत्येक तीर्थके यथावस्यक महत्त्वपूर्ण चित्र दिये जायेगे।

#### प्रस्तत भाग-१ की सयोजना

प्रस्तुत प्रयम भाग ( उत्तर प्रदेश, दिल्को और पश्चावके जैन तीर्थ ) की रूपरेखा निम्न प्रकार तैयार को गयी है और उसके अनुसार मामग्रो संगोजित की गयी है—

- अ उत्तर प्रदेश को सुविधाके लिए निम्नलिखित जनपदीमे विभाजित कर दिया है—
  - (१) कुरुजागल और गृरसेन, (२) उत्तराखण्ड, (३) पचाल, (४) काशी और वत्म, (५) कोशल, (६) चेंदि
- आ इन जनपदोमें उत्तर प्रदेशके जैन तीथों का विभाजन इस प्रकार किया गया है—
  - १ कुम्बागल और शूरनेन जनम्द-हरितनापुर, पारसनाथ का किला, बङागाँव, मयुरा, आगरा, शौरीपर, चन्दवार, मरमत्याज
  - २ उत्तराखण्ड जनपद-अष्टापद ( कैलाम ), श्रीनगर
  - २ प्रचाल जनपद—अहम्बद (कलाम ), श्रामगर ३ प्रचाल जनपद—अहम्बद्धन, कम्पिला
  - ४ काशी और बत्स जनपद-बाराणसी, सिहपरी, चन्द्रपरी, प्रवाग, कौशास्त्री, प्रभोसा
  - ५ कोशल जनपद-अयोध्या, रतनपुरी, त्रिलांकपुर, धावस्ती, काकन्दी, ककुभग्राम, पावा (नवीन)
  - ६ चेंदि (बुन्देलखण्ड ) जनपद-देनगढ, सीरोन, गिरार, सैरोन, पवा (पावागिरि ), क्षेत्रपाल ललितपुर, बालाबेहट, चाँदपुर-जहाजपुर, दुधई, बानपुर, मदनपुर, करगुवाँ
- इ परिशिष्ट १ दिल्ली
- ई परिशिष्ट २ पोदनपुर-तक्षशिला
- उ परिशिष्ट ३. उत्तरप्रदेश के दिगम्बर जैन तीओं का सक्षित परिचय और यात्रा मार्ग।
- ऊ इस भागके नक्सो भी इसीके अनुसार तैयार कराये गये हैं—सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश का एक तथा छह जनपदोके छह ।

#### वाभार-प्रवर्शन

यह प्रनय जो भी कुछ बन पड़ा है, उसमें अनेक महनीय ध्यक्तियों का आधीर्वाद और योगदान सर्व प्रमुख कारण रहा है। किन्तु यदि इसके लिए किसी एक ही व्यक्ति की स्थेय दिया जा सकता है तो ने हैं जैन समाज के ह्वयर समाद हाड़ शानिकप्रतादकी। उनकी औषोगिक प्रतिभा, प्रवन्न-प्रता, सभा-चानुर्य आदि विषेषराजीने देश-विदेशके अमंध्य-प्रक्रियों के उनके पहन अप्यत्न, माहिरियक एकड और अद्भुत प्रमुखके सन्पर्के आनेका सोभाग्य मिला तब मुझे उनके पहन अप्यत्न, माहिरियक एकड और अद्भुत प्रमुखके दर्शन हुए। निस्चय ही मैं उससे बड़ा अभिमृत और विस्मित हुआ। वस्तुत. इस प्रचक्की कररेखा साहुकीके ही मस्तिक की देत हैं। उनका मुझे आशीर्वाद मिला है और सहज स्तेह भी। उनके प्रति मैं विनय्न माखदे हार्षिक आमार प्रकट करता है। साथ ही, मैं भारतीय सानपीठ के मन्त्री बाहू लक्ष्मीचन्द्रजी का भी आपारों है जिनका प्रेम, स्थाग और प्रहास सभी हुछ मिले। मैं अपने मिल डॉ. गुलाबचन्द्र जैन की भी अपयाद देता है जिन्हों निर्मरण के साथ माधा आदि का संशोधन किया।

स्त प्रत्य पर विचार करने के लिए श्रीमान् साहुओं के सान्निध्यमें जानपीठके सहयोगियोंकी समय-समय पर बैठके हुई। इस बैठकोंने सामयी, गंली, भाषा, करपेला आदि सभी इष्टिंगे विचार किया जाता रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रत्यके जानतिक सोन्दर्य-सुजनमें इन सभी सञ्ज्ञांका बहुत बडा हाच रहा है। उन सकके प्रति भी में अपना आगार प्रकट करता है।

मैं भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, बम्बई की कार्यकारिणीका भी अत्यन्त आभारी हूँ कि उसने सामयिक और समयौपयोगी निर्णय करके भारतीय ज्ञानपीठके माध्यमसे मुझे यह अवसर प्रदान किया।

भारतीय ज्ञानपीठकी अध्यक्षा श्रीमती रमा जैनका भी मैं ह्र्यपे कृतज्ञ हूँ जिनकी स्तेहिल छायामें मैं इस दायित्वका निर्वाह कर सका।

बोर-परिनिर्वाण दिवस १३ नवस्वर, १६७४

--बलभद्र जैन

# विषय-सूची

| उत्तर प्रदेश : इतिहास और कलाकी पृष्ठभूमि                                         |      | ३- १९   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| कुरजांगल और ज्ञूरसेन जनपद                                                        |      | २० ८४   |
| हस्तिनापुर, पारसनायका किला, बडागाँव, मथुरा, आगरा, शौरीपुर,<br>चन्दवार, मरसलगंज । |      |         |
| उत्तराखण्ड जनपद                                                                  | •••• | ८५- ९६  |
| अष्टापद, श्रीनगर ।                                                               |      |         |
| पंचाल जनपद                                                                       |      | ९७–११०  |
| अहिच्छत्र, कम्पिला।                                                              |      |         |
| काशी और वत्स जनपद                                                                |      | १११-१५२ |
| वाराणसी, सिंहप्री, चन्द्रपुरी, प्रयाग, कौशाम्बी, पभोसा ।                         |      |         |
| कोशल जनपद                                                                        |      | १५३-१७८ |
| अयोघ्या, रतनपुरी, त्रिलोकपुर, श्रावस्ती, काकन्दी, ककुभग्राम, पावा (नवीन)         | t    |         |
| चेदि ( बुन्देलखण्ड ) जनपद                                                        |      | १७९–२०८ |
| देवगढ, सीरौन, गिरार, सैरौनजी, पनाजी (पावागिरि), क्षेत्रपाल                       |      |         |
| ( ललितपुर ), बालावेहट, चौंदपुर-जहाजपुर, दुधई, बानपुर, मदनपुर,<br>करगुर्वौ ।      |      |         |
| परिश्चिष्ट—१                                                                     |      | २०९-२२२ |
| देहली ।                                                                          |      |         |
| परिश्चिष्ट—२                                                                     |      | २२३-२३८ |
| पोदनपुर–तक्षशिला ।                                                               |      |         |
| परिशिष्ट—३                                                                       | •••• | २३९–२४९ |
| उत्तर प्रदेशके दिगम्बर जैन तीर्थोंका सक्षिप्त परिचय और यात्रा-मार्ग ।            |      |         |
| सन्दर्भ ग्रन्थ सूची                                                              |      | २५१-२५२ |
| ्षित्र सुची                                                                      |      | २५३-२५५ |
| चित्र "                                                                          |      | २५७     |
|                                                                                  |      |         |

# उत्तरप्रदेशके दिगम्बर जैन तीर्थ

वीर सेवा मंहिर पुरनकालय बनरत न॰ 52.66 २१. दरियागंज, देहली

## <del>उत्तरप्रदेश</del>

# इतिहास श्रौर कलाकी प्रष्ठभूमि

वर्तमान उत्तरप्रदेश श्रमण जैन संस्कृतिका बादि स्रोत रहा है। चौबीस तीर्थंकरोमें-से अठारह तीर्थंकरोका जन्म यही हुआ। समाज-श्रवस्था, राज-श्रवस्था, दण्ड-श्रवस्था, लिपि और विद्याओंका प्रारम्भ, वंदा-स्थापना और यहांतक कि धर्म-श्रवस्था यहीसे प्रारम्भ हुई। इसिलए उत्तरप्रदेशका अपना विशेष महत्त्व है। इस परिप्रेक्ष्यमे उत्तरप्रदेशकी पृष्ठमृति समक्षनेके लिए जैनधर्मकी कुछ मीलिक मान्यताओंपर दृष्टिशात करना उपयोगी प्रतीत होता है।

काल-चक्र-—काल सतत प्रवहमान है। उसका चक्र निरन्तर घूमता रहता है। कालका कही आदि नही और कहीं अन्त नही। यह सतत परिणमनशील और परिवर्तनशील है संसारकी सभी वस्तुएँ परिणमनशील हैं। परिणमन ही वस्तका धर्म है और काल उसका मापक है।

कैनधर्मने इस काल-वकको अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी इत दो खण्डोंमे विभाजित किया है। इतमें से प्रत्येकके ६ विभाग स्वीकार किये गये हैं—सुषमा-सुषमा, सुषमा-सुषमा, दुषमा-सुषमा, दुषमा-सुषमा, दुषमा-सुषमा, दुषमा-सुषमा। इत सब १२ कालोका एक चक कत्य कहलाता है। प्रकृति स्वय ही एक कत्यके आधे सागमे निरत्तर उत्कर्षणशील बनी रहती है। इसमें मनुष्यकी आपु, छन, स्वास्थ्य आदि सभी क्षेत्रीमें उत्कर्ष होता रहता है। अतः यह उत्सर्पिणी काल कहलाता है। जिस कालमें मनुष्यकी आपु, स्वर्म दास्य दारीर, विश्वतास आदि में अपकर्ष होता रहता है, वह अवसर्पिणी काल कहलाता है।

एक करूप व्यतीत होनेपर प्रकृतिमे भारी परिवर्तन होते हैं, तब दूसरे करपका प्रारम्भ होता है। काल इसी परिवर्तन, सृष्टि और बिनाशकी धुरीपर निरन्तर चक्की तरह चुमता रहता है। प्रकृतिका सम्पूर्ण विनाश कभी नहीं होता, केवल रूप-परिवर्तन भर होता है। घड़ीके डामफों मुई बारहके बाद छह बजे तक नीचेकी ओर जाती है और उसके बाद बारह बजेतक उपरको जाती है। कालकी भी यही स्थिति है। काल अखण्ड और अविभाग्य है, किन्तु व्यवहारकी सुविधा-के लिए हम एक-दो-तीन, घण्टा-घड़ी आदि कालके विभाग कर लेते है। कल्प और उसके छह भेदोंकी कप्तना भी व्यावहारिक सुविधाके लिए की गयी है। इस प्रकार कप्तका प्रारम्भिक काल सुविधाके लिए सुष्टिका आदि काल मान लिया गया है और उस कालमें रहनेवाला मानव आग्र

कहरा-बुक्त - मनुष्य-समाजके आरम्भिक और अविकसित रूपको 'गुगल्या समाज'के नामसे सम्बोधित किया जाता है। तत्कालीन सानव समाजमें विवाह-प्रधाका प्रचलन नही था, अतः सह-जात बहुत-भाई ही पति-पत्नीके रूपमें रहते लगते थे। वे अपनी सम्पूर्ण आवस्यकताओंकी पूर्तिके लिए वृक्षांपर निर्मेर रहते थे, जिन्हे कत्य-बुक्ते कहा जाता था। उस समय मानव प्रकृतिसे सरल या। वह सहस्य जीवन व्यतीत करता था। उसकी आवस्यकतार्थ सीमित थी और आवस्यकतार

कल्पनुका, १० प्रकारके होते हैं—१. मद्यांग, २. तूर्यांग, ३. विभूवांग, ४. माल्यांग, ५. ज्योतिरंग, ६. द्वीपांग, ७. गृहांग, ८. भोजनांग, ९. पत्रांग, १०. वस्त्रांग । ये अपने नामके अनुरूप ही फल देते थे ।

पूर्तिके साधन असीम थे। अत. आवश्यकताओंकी पूर्ति कल्पवृक्षोसे सरलतासे हो जाती थी। मानव-विकासका यह उषा-काल था। इस कालको भोग-युग कहा जाता है। और उस समयके मानवकी संस्कृतिका हम वन्य-संस्कृति कह सकते है। आधृनिकं भाषामे इसे पूर्व पाषाण युग कहा जा सकता है।

कुरूकर — प्रकृतिमें तेजीसे परिवर्तन हो रहे थे। कत्पवृक्षोकी संख्या घटती जा रही थी। मनुष्योके समक्ष नित नयी समस्याएं और उलझनं उत्पन्न हो रही थी। उस समय जिन महान् पुरुषोने अपने विशेष झान और सूस-बूससे मानवकी उन समस्याओं और उलझनोको सुरुष्काया, उन्हें कुल्कर कहा जाता है। सानव समाजके नियामक और मार्गदर्शक कुल्कर कहलाते है। उन्हें 'मनुं भो कहा जाता है। सम्भवत मनुकी सन्तान होनेके कारण हो मानव या मनुष्य नाम पृष्ठा' कुल्कर दक्षिण भारतमे उत्पन्न हुए थे। तबतक नगरो और ग्रामोका निर्माण नही हुआ था। वे अन्य मानवोके समान ही रहते थे। किन्तु अपने विशिष्ट झानके कारण उन्होंने तत्कालीन मानव समाजको नेतृत्व किया और मानव-जातिके हितके अनेक कार्य किये। सब कुलकर चौदह हुए थे, जिनके नाम इस प्रकार है —

१—पहले कुलकरका नाम प्रतिश्व ति था। एक दिन पूर्णमासीकी सन्ध्याको पश्चिममे सूर्यं कोर पूर्वमे चन्द्र दिखाई पड़ा। उन्हें देखकर मनुष्य भयमीत हो गये। इससे पहले ज्योतिरम नामक करवनुश्लोको तेजस्वी ज्योतिक कारण सूर्यं और चन्द्रकी आभा धूमिल लगती थी। किन्तु जब ज्योतिरम करवनुश्लोको ज्योति मन्द पड़ले लगी, तब सूर्यं और चन्द्र दृष्टिमे आये। मनुष्य भयमीत होकर प्रतिश्रृतिक निकट पहुँचे। उन्होंने बताया—'मनुष्यो।' भयका कोई कारण नही है। ये सूर्यं और चन्द्र ज्योतिक मण्डलके तेजस्वी प्रह है। इससे नुम्हारा कोई अनिष्ट नही होगा।' मनुष्य मुनकर आवस्तत हो स्ये।

२—प्रतिश्रुतिके पुत्र सन्मति द्वितीय कुलकर हुए। इन्होने सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण, ग्रह

आदिकास्पष्टीकरणकिया।

३—सन्मितके पुत्र क्षेमंकर हुए। इनके समयमे सिह-व्याघ्न आदि हिस्र पर्युओसे मनुष्योको भय उत्पन्न होने लगा। इन्होने उसका निराकरण बताकर जनताको निर्मय किया।

४—क्षेमकरके पुत्र क्षेमन्थर हुए। उन्होने दुष्ट जानवरोके लिए लाठी आदिका प्रयोग बताया। सम्भवत शस्त्रों आदि रूपका आविष्कार इन्हीके कालमे तआ था।

५—क्षेमन्यरके पुत्र सीमंकर हुए। अब कत्पवृक्षोको सल्या बहुत कम हो गयी। उनको लेकर प्रजामे कल्ह होने लगा। तब इन्होने प्रत्येक परिवारके लिए कत्पवृक्षोको सीमा नियत कर दी।

६—सीमंकरके पुत्र सीमन्धर हुए। इनके समयमे कल्पवृक्षोका तेजीसे ह्रास होने लगा था।

१. मानवकी उत्पत्ति और विकासको लेकर वैज्ञानिकोने आदि मानव सन्यवाके विकासके कालको तीन भागोंमें विभाजित किया है—(१) पूर्व पायाण गुग (१ करोड वर्षसे ६ लाख वर्ष पूर्वतक) इस कालके मनुष्य प्राय. असम्य बन्य जीवन व्यत्तीत करता या। (२) पुरातन पायाण युन—(६ लाख वर्ष पूर्वते १५ हनार वर्ष पूर्वते हो। इस कारण स्म पुनकी हिन्तुग भी कहते हैं। किन्तु इसके अनितम बरणमें (जनमम १०००) से १५००० वर्ष पूर्वति । मानव-सम्यताका सहस्र विकास हुआ। (३) नम्य पायाण युग—(६ पूर्व १५००० वर्ष ४ ८००० वर्ष ५ १५००० वर्ष ५ ८००० वर्ष ते । । इस कालमें मानवको सम्यता और सस्कृतिन वहे दुत वेशसे प्रायाण पुग--(६ पूर्व १५००० वर्ष ४ ८००० वर्ष वर्ष १ ५००० वर्ष वर्ष १ ५ ००० वर्ष १ ५ ००० वर्ष वर्ष १ ५ ००० वर्ष वर्ष १ ५ ००० वर्ष १ ०००

अनतामें कलह बढ़ने लगी थी, मारपीट भी होने लगी थी। तब इन्होंने हर एकके कल्पवृक्षोंपर चिह्न लगाकर कलह शान्त की।

७—सीमन्धरके पुत्र विमलवाहन हुए । इन्होने हाथी, घोड़ा आदि जानवरोंको वशमे करके

अंकुश, लगाम, पलान आदि द्वारा उनपर सवारी करना सिखाया।

८—विमलवाहनके चक्षुप्मान् पुत्र हुए। पहले माता-पिता पुत्र होते ही मर जाते थे। किन्तु इनके समयमे पुत्र उत्पन्न होनेपर कुछ कालतक माता-पिता जीवित रहते थे। कुलकरने जनताको इसका कारण समझाकर निभंय किया।

९--चक्षुष्मान्के पुत्र यशस्वान् हुए । इन्होने प्रजाको पुत्रका नाम रखना सिखाया ।

१०—यशस्त्रान्के पुत्र अभिचन्द्रं हुए। इनके उपदेशसे प्रजा अपने पुत्रोको चन्द्रमाकी चाँदनीमे भी खिलाने लगी।

११—अभिचन्द्रके पुत्र चन्द्राभ हुए। अब इनके उपदेशसे प्रजा अपनी सन्तानको आशीर्वाद देने लगी और पुत्रके साथ माता-पिता कुछ समयतक खेलनेका आनन्द लेने लगे।

१२ — बन्द्राभके पुत्र मरुदेव हुएँ। इनके प्रवचनसे माता-पिता अपने पुत्रोंकी तोतली बोली सननेका आनन्द लेने लगे।

१३—मरुदेवके पुत्र प्रसेनजित हुए । इन्होंने पुत्र उत्पन्न होनेपर जरायु हटानेकी विधि सिखायी ।

१४—प्रसेनजितके पुत्र नाभिराज हुए । ये अन्तिम कुरूकर थे । इन्होंने बच्चोंके नाल कारनेकी विधि बतायी । इन्होंने मिट्टोके बरतन बनाना और स्वयं उमे हुए धान्योका उपयोग करना मिलाया ।

इस प्रकार ये चौदह कुलकर हुए और ये सभी एक ही बंदा-परम्पराके रत्न थे। ये गंगा और सिन्धु नवियोके बीच दक्षिण भरत क्षेत्रके निवासी थे। जनतापर इनका बहुत प्रभाव था। ये जनताका नियमन करते थे और आवस्यकता पड़नेपर दण्ड भी देवे थे। किन्तु इनका दण्ड बारिरिक न होकर मनोवैज्ञानिक था। किसीसे अपराध होनेपर के कहते 'हा'। यदि अपराध भारी हुआ या पुन अपराध हुआ तो कहते थे 'मा'। यदि अपराधी फिर भी बाज न आया या अपराध अति भयानक हुआ —आजकी अपेक्षा नही, जस कालकी अपेक्षा—तो कहते 'धिक्'। यह दण्ड अत्यन्त कुठोर माना जाता था। और तब, पुन अपराध करनेका साहस नही होता था।

वैदिक परम्परामे स्वायम्भुव मनु मन्वन्तर परम्पराके आद्य प्रवर्तक माने गये हैं। स्वाय-म्भुवके प्रयत्नत, प्रियव्रतके आग्नीध्र, आग्नीध्रके नामि और नामिके पुत्र ऋषभदेव बताये गये है।

पुगके प्रारम्भे कर्म-व्यवस्था — जब श्री नाभिरायकी पत्नी महेदेवीके गर्भमे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आनेवाल थे, तब सीघर्म स्वर्गके हम्द्रने कुबेरकी जिल्लोकीनाथ भगवानके उपयुक्त नगरीकी रचना का आदेश दिया। तब देवांने अयोध्याकी रचना की और इन्द्रने उस नगरीकी प्रथम तिन मन्द्रियों ता तब देवांने अयोध्याकी रचना की और इन्द्रने उस नगरीमें सर्व-प्रथम जिन मन्द्रियों ता हमार्थ किया। भगवान् ऋष्मभदेवने युगके आदिमे यहीपर सबसे एक्ट्रे असि, मिस, कृष्टि, विद्या, वाणिष्य और शिल्प इन छह कर्मोंका ज्ञान संसारको दिया था। यहीपर उन्होंने अपनी ब्राह्मी अर सुन्दरे पृत्रियोंके माध्यमते शिल्प और अंक विद्याका आविक्यार किया था। अपनी भरत आदि सी पुर्वाने बहुत कलाओंका विद्याण मी उन्होंने वही दिया था। सामार्थ जिल्ला के आदि सी पुर्वाने स्वर्ग की स्वर्य की स्वर्ग की स्वर्ग की स्वर्ग की स्वर्ग की स्वर्ग की स्वर्ण की स्वर

१. श्रीमद्भागवत ११।२।१५, मनुस्मृति १।६१ ।

व्यवस्थाके लिए पुर, ग्राम, खेट, कर्यट, नगर आदिकी व्यवस्था यही की। उन्होंने अयोध्यासे चलकर सिद्धार्थक वनमे दीक्षा ली, और छह माह निराहार रहनेके बाद प्रथम आहार राजा श्रेयांस द्वारा हिंस्सापुरमें अक्षय तृतीयाको लिया। पुरिमताल नगर स्थित वटवृक्षके नीचे उन्हें केवल्ज्ञान प्राप्त हुआ। हस अक्षय ज्ञानके कारण ही पुरिमतालका नाम प्रयाग हो गया और वह वटवृक्ष अक्षयबट कहलाने लगा।

जनके पुत्र भरतने सम्पूर्ण जनपदो, प्रदेशों और खण्डोपर विजय प्राप्त कर प्रथम सार्वभीम साम्राज्यको स्थापना की और बिखरी हुई सम्पूर्ण राजनीतिक इकाइयोको सूत्रबद्ध करके उनका राजनीतिक केन्द्र अयोध्या बनाया और इस देशको 'भारतवर्ष' नाम दिया। इससे पूर्व इस देशका नाम अजनाभ वर्ष या नाभिक्षण्ड था। यह नाम नाभिराजके नामपर रक्षा गया था। भरतने तीर्थकरोको प्रतिमाओं और स्तुपोका निर्माण भी प्रारम्भमें यही कराया।

इसी कालमे स्वयवर प्रथाका प्रारम्भ काशी नरेश अकम्पनकी पूत्री सुलोचनाके स्वयंवर

द्वारा काशीमे हुआ।

उत्तरप्रवेशके जनपद—भगविज्जनसेनके आदिपुराणके अनुसार भगवान् ऋषभदेवने भारतको ५२ जनपदोमे विभाजित किया था। उन जनपदीके नाम इस प्रकार है:

सुकोशल, अवन्ती, पुण्ड, उण्ड, अस्मक, रम्यक, कुर, काशी, कल्लिंग, अग, बंग, सुद्धा, समुद्रक, काश्मीर, उसीवर, आनर्त, वल, पचाल, मालब, दशाणं, कच्छ, मगध, विदर्भ, कुरुजागल, करहाट, महाराष्ट्र, धुराष्ट्र, आभीर, कोरुण, वनवास, आनन्त्र, कणिट, कोशल, चोल, केरल, द्वाह, अभिसार, सौवीर, शूरसेन, अपरान्तक, विदेह, सिन्धु, गान्धार, यवन, चेदि, पल्लब, काम्बोज, आरह, बाह्नीक, त्रस्ल, इक और कंकय।

इन देशोमे-से निम्नलिखित देश उत्तरप्रदेशकी सीमाके अन्तर्गत हैं :

१. कुरुजागल जनपद-इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, जो आजकल मेरठ जिलेमे है।

२ पचाल जनपद—पश्चाद्वर्ती कालमे इस जनपदके दो भाग हो गये थे—जत्तर पंचाल और दक्षिण पंचाल । जत्तर पचालकी राजधानी अहिच्छत्र थी, जो आजकल बरेली जिलेमे है। दक्षिण पचालकी राजधानी कम्पिला थी, जो आजकल फर्रलाबाद जिलेमे है।

३. कोशल जनपद—पश्चादवर्ती कालमे इस जनपदके भी दो भाग हो गये थे—उत्तर कोशल और दक्षिण कोशल । उत्तर-कोशलकी राजधानी श्रावस्ती थी जो वर्तमान बहराइच जिलेमे है।

दक्षिण कोशल—इसकी राजधानी साकेत या अयोध्या थी। आजकल यह फ्रंजाबाद जिलेमे है। ४. वत्स जनपद—इसकी राजधानी कीशास्त्री थी, जो आजकल इलाहाबाद जिलेमे है।

५. काबी जनपद - वर्तमान वाराणसी ही काबी जनपदकी राजधानी थी।

६. शूरसेन जनपद-इसकी राजधानी मेथुरा थी।

भगवान् महावीरसे पहले भारतमे सौलह बड़े राज्य ये जो सोलह महाजनपद कहे जाते थे। व महाजनपद इस प्रकार थे—मगध, बंग, काशी, कोशल, बज्जि, मल्ल, वस्स, चेदि, कुह, पंचाल, सुरसेन, सस्स, अवन्ति, अस्मक, गान्धार और कम्बीज। इन महाजनपदोंमे काशी, कोशल, बत्स, कुह, पंचाल और शुरसेन जनपद उत्तरप्रदेशमे हैं।

वर्तमान सम्यताका आबि केन्द्र—वस्तुतः उत्तरप्रदेश भारतवर्यका हृदय है। जैन शास्त्रोमें इसे मध्यदेश भी कहा गया है। यही मानवकी संस्कृति और सभ्यताका बीजारोपण हुआ। कल्प-वृत्तोंका अन्त होनेपर भगवान् ऋषभदेवके उपदेशसे तत्कालीन जनताने इक्षु-रस और कृषि उद्योगके द्वारा अपना जीवन-पापन करना प्रारम्भ किया। क्वाय-उद्योगके आश्रपसे ही युगके आरम्भमें मानवीय संस्कृतिका दोना निर्मित एवं विकिष्ठत हुआ। भोगयुगकी समाहिपर कर्मयुगका प्रारम्भ पहीं हुआ जिसका अर्थ या कि सम्प्रता और संस्कृतिका सोना कर्मकी आगर्भ एडकर ही आभाग्य बनता है। मोग तो उसका मेल है। कर्म स्पूर्त संस्कृति ही मानवकी श्रेष्ठ संस्कृति है।

बंश स्वापना—भगवान् ऋषभदेव इस्वाकु वंशी थे। उनके दो प्रतापी पौत्रों—भरतपुत्र अर्ककीर्ति और बाहुबक्लीपुत्र सोमयशसे क्रमशः सूर्यवंश और चन्द्रवंशका प्रादुर्भाव हुआ। अपने राजनीरिक नवंस्व और प्रभावके कारण सारे संसारमें इन दोनों ही राजवंशीकी बड़ी स्थाति हुई।

इन दोनों ही राजवंशोंने उत्तरप्रदेशमें अपने शक्तिशाली राज्य स्थापित किये।

समाजमें अनुवासन और व्यवस्था बनानेके लिए भगवान्ने हिर, अकम्पन, काश्यप और सोमप्रभ नामक बार क्षत्रियांको महामण्डलेखर बनाया और उन चारीसे क्रमशः हरिबंध, नाथ-बंध, उपवंश और कुदवंश चले । मूलवंश इस्वाकुवंश या, जो भगवान् ऋष्मवेदसे चला था। शेष वंश इस्वाकुवंशकी ही शाखा-प्रभाखा थे। वेसठ शलाकापुरुषोमेंसे कई तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण आदि इन्ही बंदोंमें उत्पन्न हुए।

तीर्यंकरोंमें पार्श्वनाथ उग्रवंशमें, मुनिसुबतनाथ और नेमिनाथ हरिवंशमें, धर्मनाथ, कुन्थु-

नाथ और अरनाथ कुरुवंशमें तथा शेष तीर्थंकर इक्ष्वाकृवंशमें उत्पन्न हुए।

चक्रवितियोमेसे भरत, सगर, मघवा, सुभौम, पदा, हरिषेण और जयसेन इक्ष्वाकुवंशमें, सनत्कुमार सुर्यवंशमें, शान्तिनाथ सोमवंशमें, कृत्थुनाथ और अरनाथ कुरुवंशमें उत्पन्न हुए थे।

भरतं चक्रवर्ती भगवान् ऋषभदेवके समयं और तीर्थमं हुए । सगर भगवान् अजितनाबके तीर्थमं, मधवा और सनत्कुमार धर्मनाथ और शातिताथके अन्तरालमं, सुभौम भगवान् अत्ताथ और मिल्लाधके अन्तरालमं, प्रभ भगवान् मिललाधके अप्तरालमं, दिर्पेण भगवान् मृतिसुअतनाथके अन्तरालमं, हिरपेण भगवान् मृतिसुअतनाथ और नीमनाथके मध्ये अत्तरेत भगवान् नीय और नीमनाथके अन्तरालमं में और अह्यदन्त भगवान् नीमनाथ और पाइवैनाथके मध्येवर्ती कालमं हुए । शानितनाथ, कुन्युनाथ और अरनाथ चक्रवर्ती भी ये और क्रमशः १६वें, १७वें तीर्थंकर भी ।

चक्रवर्तियोंके समान बल्भद्र, नारायण और प्रतिनारायण निम्निलिखत तीर्थंकरोंके तीर्थों हुए् थे । ( यहाँ जो नाम दिये जा रहे हैं, वे क्रमशः बल्भद्र, नारायण और प्रतिनारायणके समझने

चाहिए )--

१. विजय, त्रिपृष्ठ—अव्वग्रीव भगवान श्रे यांसनाथके तीर्थंमें २. अचल, द्विपृष्ठ-तारक भगवान् वासुपूज्यके तीर्थमे ३. धर्म, स्वयम्भू--मेरक भगवान विमलनाथके तीर्थंमें ४. सूप्रभ, पुरुषोत्तम-मधुकैटभ भगवान् अनन्तनाथके समयमे भगवान् धर्मनाथके तीर्थमे ५. सुदर्शन, पुरुषसिह-- निशुम्भ भगवान् अरनाथके तीर्थमे ६. नन्दी, पूरुष पुण्डरीक-बलि भगवान् मल्लिनाथके तीर्थमें ७. नन्दिमित्र, पुरुषदत्त - प्रहरण भगवान् मुनिसुवतनाथके तीर्थमें ८. राम, लक्ष्मण—रावण भगवान् नेमिनाथके समयमें ९. पद्म, कृष्ण--जरासन्ध

तीर्यकरोंको क्रीकासूमि – पौराणिक और सांस्कृतिक साहित्यके अनुशीलनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि १८ तीर्थकरोंके गर्भ, जन्म, दीक्षा और ज्ञान कल्याणक उत्तरप्रदेशमें हुए 1 भगवान् ऋषभदेवका निर्वाण कल्याणक भी इसी प्रदेशमें हुआ था। अयोध्यामे भगवान् ऋषभदेव, भगवान् अजितनाथ, भगवान् अभिनन्दननाय, भगवान् सुप्रति-नाय और भगवान् अनन्तनावका जन्म हुवा । वर्तमान भूमि मापके अनुसार अयोध्यासे २४ कि. मी. दूर रतनपुरीमे भगवान् धर्मनाय उत्तम हुए । अयोध्यासे १०५ कि. मी दूर श्रावस्तीमे भगवान् सम्भवनायने जन्म लिया । देवरियासे १४ कि. मी. दूर काकन्दीमे भगवान् पुण्यत्नका जन्म हुआ।

काशी भगवान् सुपार्श्वनाय और पार्श्वनायकी जन्मभूमि है। कांशीसे २० कि. मी. दूर चन्द्रपुरी भगवान् चन्द्रप्रभ और ६ कि. मी. दूर सिंहपुरी भगवान् श्रेयासनाथके जन्मसे पवित्र हुई। इलाहाबादसे ६० कि. मी. दूर कोशान्त्रीमे भगवान् पद्मप्रभुका जन्म हुआ।

हिस्तानापुरमे भगवान् शान्सिनाय, भगवान् कुन्युनाय और भगवान् अरनायका जन्म हुआ। ये तीनो चक्रवती भी थे। कन्यिला भगवान् विमलनाथकी तथा आगरासे ७५ कि. मी. दूर शौरीपुर भगवान नेमिनाथकी जन्मभूमि है।

इन तीर्थकरोके समान अन्य तीर्थकरोका भी पुण्य बिहार और समबदारण उत्तरप्रदेशमे होता रहा है। उनके लोकातिशायी पावन वरणोकी घूंण्ड हम प्रदेशके कण-कणमे व्याप्त है। इसिल्ए यहाँ-का कण-कण पावन तीर्थ है। उनरप्रदेशके समुक्रत भावकी तरह गर्बोधत हिमाव्यमे भगवान् ऋपमदेव, महामूर्ति भरत, महायोगी वाहुबली, आत्मपुन्याधी भगिरव, महावाह बाली आदि बनस्य मुनियोंने मम्पूर्ण गगा-तटपर, हिमाल्यकी कठोर शिलाआंघर, उत्तग हिमशिखरोंघर सर्वत्र बिहार करके, तपन्या करके, विमक केवलज्ञान प्राप्त करके, दिव्य उपदेश देकर और निर्वाण-काभ द्वारा इस विचन्दन पर्वन प्रखलाको ही तीर्थधाम बनाया था। आज भी वहाँका हर ककड इन महामुनियोकी वरण-रजको अपने भीतर संजोधे हुए है, इनिल्प वह बन्ख पवित्रधाम हो गया है।

इतिहास—आदिकालसे लंकर यह प्रदेश विभिन्न राजवशीका शासनकेन्द्र रहा। गंगा, यमुना, सरस्वती, सरण्, भाषरा, गोमती आदि तियोसे सिचित इत प्रदेशकी मिट्टी अयनत उपजाऊ रही है। यहाँकी मिट्टी बीन सिनालकर मोना उपलबी है। इसलिए यह प्रदेश राजनीतिक पड्यन्त्रोका केन्द्र रहा है और देश, विदेशके अनेक राजवंशीको अपनी और आकर्षित करता रहा है। महा-भारत पुढके सर्वमासी पिरणामोको भोगकर यह प्रदेश बहुन लम्बे कालतक निर्वल रहा। उसके परचात् इसपर शिशुनाग, नन्द, मीर्य, हाग, शक्, कुपाण, गुम, नाग, भीक्दी, प्रतिहार, भार, गाहङ्काल, मुमलिम, औररेज आदि बजो और आतियोका शासन रहा।

भारतिव, वाकाटक, चन्टेल, कलचुरी, कच्छप प्राय मुगलमानोके आक्रमण और शासन-कालसे पहलेतक विशेषत. मीर्च, कुपाण, गुतवदा, प्रतिहार और गाहडुबाल वशोके शासनकालमे उत्तरप्रदेशों के मन्दिरों, मुनियों, आयागपट्टों, न्यूपो आदिका विगुल सन्यामे निर्माण हुआ। आर्थिक दृष्टितें भी यह ममृद्धिन्युग कहा जा सकता है।

हमके परचार् धर्मान्मादसे ग्रस्त होकर कुछ लोगोंने यहां न केवल धन-सम्पदाको ही लूटा, बल्कि उन्होंने संस्कृति और कलाके केन्द्रोका भी विश्वस किया।

छठी शताब्दीमें हुण सरदार मिहिरकुळने मथुराका विध्वंस किया। इम विनाश लीलामें, लगता है, मथुराके जैन मिदर और स्तूप भी नष्ट कर दिये गये। महमूद गजनवीने भारतपर अपने नौवे अभियान सन् १०१७ में मथुरापर भयकर आक्रमण किया। उसके एक कर्मचारी मीर मुखी अलज्ज्जीने 'तारीखे यामिनी' में लिखा है कि मुलतानने इस शहरमें एक ऐमी इमारत दिखी जिसे यहाँके लोग मनुष्योकी रचना न बताकर देवनाओंकी कृति बनाते थे। एक मन्दिरको देखकर तो सुलतानने यहातक कहा कि यदि कोई शस्त्र इस प्रकारकी इमारत बनवाना चाहे तो दस करोड द्वीनारसे कम खर्च न होंगे और शायद दो सौ साल उसके बनानेमें रूप जायेंगे। यह मन्दिर कौन सा था, यह तो ज्ञात नहीं हो सका, किन्तु जिस इमारसको देवनिमित बताया गया है, वह सम्प्रवतः देवनिमित स्तृप रहा होगा और गवनीके उस बुतशिकन सुस्तानने उसे अवस्य तोड सिता क्योंकि उसके परवात् देवनिमित स्तृपका उस्लेख किसी यात्री या ग्रन्थकारने नहीं किया।

इस प्रकार अन्य कई बादशाहों और सरदारोने वर्बरतापूर्वक इस प्रदेशकी सांस्कृतिक और आर्थिक बरबादी कर डाली। बरबादीका यह क्रम औरगजेब तक बरावर चलता रहा। उन्होंने

उत्तरप्रदेशके प्रायः सभी जैन तीथौंके मन्दिरों, मूर्तियो और स्तूपोंको नष्ट कर दिया।

केला और कलाकेन्द्रोंके इस दीर्घकालीन और व्यापक बिनाशके कारण जैन संस्कृतिको गहरा जायात लगा है। पुरातत्त्वान्येषक एव इतिहासकार कलाके इन अवशोषोको टटोलकर जैन संस्कृति और जैन इतिहासकार प्रवासन तहीं कर सहे कि इति हासिकार कर विद्यासन तहीं कर सहे विद्यानों अध्यवदा काकन्यी, आवस्ती, कीशास्त्री, अहिल्ला, कारण सांचे जैन तीष्रोंके कह जैन अवशोषों, मन्दिरों, मृतियों और स्त्रूपोंको बीढ लिल दिया। कई पुरातत्त्ववेताओंकी यह घारणा बढमूल हो गयी है कि सभी प्राणीन सूप सम्राट्य क्यातिक द्वारा निर्माल के प्रवासक लिए काम्राट्य स्प्रतिक नेत्रभर्त के प्रवासक लिए विद्यासा उत्तर में अशोककों के प्रवासक लिए विद्यासा उत्तर में अशोककों तरह स्तर्मोपर धर्माजाएँ लिखवायी थीं; तीर्थकरोंकी कल्याणक भूमियोंपर स्तर्म और स्त्रूप भी वनवाये थे। उसने अपना नाम न देकर प्रयद्यानिन ही लिखवाया था। स्त्रूपोंके समान कुछ धर्म- वक्त, सिहस्तम्भ, हार्था, घोड़ा आदि चिह्नित स्तरम्भ, तीर्थकरोंकी चल्य-सिकिण्योंकी मूत्रामें अश्वत्रकों आदिकों कुल विद्यानों ने बीढ या हिन्दू लिख दिया है, जो बस्तुतः जैन संस्कृतिक प्रतीक हैं।

उत्तरप्रदेशके विभिन्न स्थानोमें प्राचीन मन्दिरोके भग्नावशेष मीलोमें बिखरे पड़े हैं, जिनमें कुछ टीलोका उत्तनन हो गया है। अनेक टीलोकी खदाई अबतक भी नहीं हो पायी है।

ये स्थान है—देवगढ, हेस्तिनापुर, मथुरा, अहिच्छत्र, कम्पिलो, चन्दवार, शौरीपुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, ककुभग्राम, काकन्दी, पारसनाथका किला आदि।

#### जैन कला

उत्तरप्रदेशमें विभिन्न स्थानोंके अन्वेषण और उत्खनन द्वारा जो जैन कलाकृतियाँ उपलब्ध

हुई है, उन्हे हम सुविधाके लिए चार भागोमे विभक्त कर सकते हैं —

दे तीर्थकर मूर्तियाँ—देवगढ, आवस्ती, प्रयाग, मयुरा, अहिच्छक, काकन्दी, कौशाम्बी, पभोसा और किम्मलामें कुछ ऐसी मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं, जिनका निर्माण काल ईसा पूर्व तीसरी- वीषी शाताब्दीत हैं साकी ५-६वी शाताब्दीतक है। वितानी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उनमे प्रसामक प्रतिमाएँ अधिक है। कुछ बद्दगासन प्रतिमाएँ भी है। देवगढ़मे ऐसी प्रतिमाओंको संस्था अधिक है। अधिकांग प्रतिमाओंको सहासन पीठगर उनका निर्माण-काल अभितिखित है। कुछ प्राचीन प्रतिमाओंगर इस अकार लेख अधिकत नहीं हैं। जैन समाजमें ऐसी प्रतिमाओंको चतुर्यकाल अर्थात् ईसा पूर्व छठवीं या इससे पूर्वकी शताब्दियांकी माननेका चलन है। ऐसी मूर्तियां बड़ागीव, मथुरा, प्रयाग, चन्दवार, फिरोजपूबार, काकन्दी, ककुमग्राग, बहुसूमा, देवगढ़ आदिसे हैं।

इतना तो प्रायः निश्चित है कि जिन प्रतिमाओंपर अभिलेख नही हैं, वे ईसा पूर्वसे लेकर गुप्तकाल अथवा उसके बादकी मानी गयी हैं। ऐसी प्रतिमाओंमेसे कुछका परिचय पुरातत्वके छात्रों

और शोधकर्ताओंके लिए बडा उपयोगी होगा।

काकन्दी—यहां भगवान नेमिनायकी सवा दो फुट ऊँची कृष्ण वर्णकी एक खड्गासन प्रतिमा है। यह एक शिलाफरकपर उत्कीण है। उसके परिकरमें इन्द्र, देव, देवियाँ आदि हैं। एक भूरे पाषाणकी आठ इची देवी-मूर्ति भूगमेंसे प्राप्त हुई थी। यह अभ्विकाकी मूर्ति है। ये दोनों ही मूर्गियाँ गुमकाल अथवा उनसे कुछ पूर्वकी है। यहांसे निकली कुछ मूर्तियाँ गोरखपुरके जैन मन्दिर-में भी नहीं है।

ककुमप्राम—यहां एक टूटे-फूटे कमरेमें एक अलमारीमे पांच फुटकी कायोत्सर्गासन एक नीर्थंकर-प्रतिमा रखी हुई है। मृति खण्डित है। इस कमरेके सामने चब्तरेपर एक चार फुट अव-

गाहनावाली मूर्ति पड़ी हुई है। ये दोनो ही मूर्तियाँ गुप्तकालकी लगती है।

प्रयाग—यहां किलेकी खुदाईमें १५०-२०० वर्ष पहले कुछ जैन मृतियां उपलब्ध हुई थी, जो यहां चाहचन्द्र मुहल्लेक पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मन्दिर और पंचायनी दि० जेन मन्दिरमें विराजमान हैं। इनमे पायाण-मृतियां नीर्थकरोको और धान-मृतियां प्राय शासन देवियोकी हैं। तीर्थकर मृतियो-पर कोई अभिलेख नहीं है। इस प्रकारको तीर्थकर मृतियोको सल्या दोनो मन्दिरोमे तेरह है। ये सभी मृतियां खेली, विन्यास, भावाभिव्यजना और पापाणको देखकर लगभग एक हो कालकी लगती हैं। इनका निर्माणकाल ७-८४ शताब्दी लगता है। देवी-मृतियां प्रविसे १९वी शताब्दीतक-की है।

यहाँके सम्रहालयमे कुछ जंन मूर्तियां सम्रहीत है जो विभिन्न स्थानोसे प्राप्त हुई है। ये मूर्तियां छिटीसे बारहवी बाताब्दीतककी हैं। इनमे सर्वाधिक उल्लेखनीय है भगवान् चन्द्रप्रभ-प्रतिमा। यह पदासत है और भूरे पाणावकी है। इसका आकार पोने चार फुट है। यह छठी बाताब्दीको मानी पायी है। यहां या मूर्तियां बसवी बाताब्दीको है, चार मूर्तियां बारहवी बाताब्दीको है। यहां अस्विकान की अव्यत्त मानार मूर्ति है, जो ६ फुट लब्बे और ३ फुट चोड फलकपर वनी हुई है। इस फलकम् में अस्विकाक अतिरिक्त रहे शासन देवियोकी भी मूर्तियां अकित है।

श्रीरोषुर—यहांके मन्दिरोमे चार तथा पचमढीमे तीन मूर्तियाँ काफी प्राचीन लगनी है। संभवत ये १०वो शताब्दीकी होगी। कुछ मूर्तियाँ अभिलिखित भी है, जिनके अनुसार वे ११-९२वी शताब्दीकी है। यहांसे उत्वननमे कुछ मूर्तियाँ निकली थी जो लखनऊके सग्रहालयमे रखी हुई है।

बटेस्वरमे भी ५-६ मूर्तिया ११-१२वी शताब्दीकी विराजमान है । यहा मूलनायक भेगवान् अजितनाथकी प्रतिमा अन्यन्त सौम्य और प्रभावक है । इसकी प्रतिष्ठा आल्हा-उदलकं पिता जल्हणने महोबामे सबत् १२२४ मे करायी थी ।

मधुरा—चौरासी क्षेत्रपर मूळनायक भगवान् अजिननाथकी प्रतिमा सवन् १४९४ की है। यह अयस्य प्रशास्त और मीम्य है। भगवान् पार्श्वनाथकी ज्वेत वर्ण, पीने दो फुट अवगाहनाकी एक पद्मासन-प्रनिमा सवत् ११६८ ( सन् १११२) की है। भूगभेसे प्राप्त एक मूर्तिपद संवन् १८९ अंकित है।

मथुराके विभिन्त स्थानो — जैसे कंकाली टीला, सर्ताष टीला, कृष्ण जन्म-भूमि आदिसे उत्खनन द्वारा विपुल जैन सामग्री प्राप्त हुई है। कुछ मूर्तिया ईसवी सन्से भी प्राचीन है और कई मृतिया सक-कुषण कालकी है। ऐसी मृतियामे भगवान् मुनिसुवतनाथ, आदिनाथ, नेमिनाथ, अरताथ, शास्तिनाथ आदि तीर्थकर मृतिया है।

चन्यवार—मन्दिरमे ५ प्रतिमाएँ संवत् १०५३ और १०५६ की हैं । यहाँकी कुछ प्रतिमाएँ फिरोजाबादमें 'छोटी-छियंटी'के मन्दिरमे विराजमान हैं । वे भी रूगभग इसी कारुकी प्रतीत होती हैं । पभोसा—यहाँ पर्वतकी एक शिलापर चार प्रतिमाएँ उकेरी हुई हैं, जो सम्भवतः ईसा पूर्व प्रथम-द्वितीय शताब्दीकी हैं।

अयोच्या—कटरा मुहल्लाके दिगम्बर जैन मन्दिरमें वेदी नं०२ में जो मुख्य प्रतिमा विराज-मान है. वह सबत १२२४ की है।

त्रिकोकपुर---नेमिनाथ मन्दिरमे मूलनायक भगवान नेमिनाथकी कृष्णवर्णकी प्रतिमा संवत् ११९७ की है।

१९९७ का ह। आपरा—मोतीकटराके दिगम्बर जैन बड़ा मन्दिरमें मूळनायक भगवान् सम्भवनायकी प्रतिमा सबत ११४७ की है। इसके अतिरिक्त सबत १२७२ की कई प्रतिमाएँ है।

प्रातमा सवत् ११३० का ह। इसके आतारक सवत् १९२७ का कइ प्रातमाए ह।

बहुगाँव—मे एक मूर्ति सवत् ११२७ की है तथा हिस्तनापुरमे शान्तिनाथ तीर्थंकरकी

प्रतिमा संवत् १२३७ की है। वेवगढ़—की तीर्थंकर सृतियोमे गुप्तकालसे लेकर आधृनिककालतककी सूर्तियाँ मिलती

हैं। बिस्को — के नया मन्दिर और सेठकें कूचा मन्दिरमें सबत् १२५३ की प्रतिमाएँ विराजमान है।

मन्दिरोंके अतिरिक्त बनारस कला भवन, लखनऊ, सारनाथ, मथुरा और दिल्लीके सग्रहालयोम ईसा पुर्व चौथी शताब्दीतककी मर्तियां विद्यमान है।

मूर्तियोमे विविध प्रकारकी तीर्थंकर मूर्तियाँ मिलती है, जैसे सर्वतोभद्रिका, द्विमूर्तिकाएँ, विमूर्तिकाएँ, वोदोस प्रतिमाएँ, नन्दीश्वर द्वीपकी ५२ प्रतिमाएँ, सहस्रकृट कैत्यालय आदि । विविध शंलोकी जटावाली पंचफणवाली, सारफणवाली, सहस्रकणवाली, सार्सानवाली, नीर्वसे उत्परतक सर्पंकी कुण्डलीवाली मूर्तियाँ भी मिलती है। क्ट्यभवेवके साथ मूर्ति भरत-बाहुक्लीकी मूर्तियाँ भी मिलती है और नेमिनाथके साथ गृहस्थ दशामे कुल्ण-बलभवकी भी मूर्तियाँ मिलती है है।

उत्तरप्रदेशमें यो तो सभी तीर्थक्षेत्रींपर प्राचीन और कलापूर्ण प्रतिमाएँ मिलती है, किन्तु दो स्थानोंका अस्पिक महत्त्व है—मधुरा और देवगढ । मधुरामें पुरातन कालकी जितनी जैन कला-सामग्री भूगर्भसे उपलब्ध हुई है, उतनी भारत भरमें अन्यत्र कहीसे प्राप्त नहीं हुई । इसी प्रकार देवगढ में जिनना कला-वैविध्य और मूर्तियोंका बाहुत्य विद्यमान है, उतना भारत भरमें अन्यत्र कही हो है। यहां तीर्थकर माता, पांच परमें को और शासन देवियोंकी पृथक् मूर्तियों भी विदुल संख्या- में मिलती है।

२. शासन देवताओं को पूर्तियाँ—चीबीस तीर्थंकरोमे प्रत्येकके सेवक एक यक्ष और एक सिलाणी होते हैं। ये शासन देवना कहळाते हैं। तीर्थंकरोके साथ भी इन देवताओं को मूर्तियाँ मिलती हैं और देवगढ़ काकन्दी, मथुरा, प्रयाग, वाराणसी आदि कई स्थानोंपर यक्ष और यक्षिणी-की अलग मूर्तियाँ मी मिलती हैं, कही दोभूजी। देवगढ़ आदि-में अधिक भुजावाली भी मिलती हैं। इन यक्ष-यक्षिणियोंका रूप, वाहन, आसन, मुद्रा, भुजाएँ, हाथों में लिये हुए पदार्थ आदिका जैन शास्त्रोमें विस्तृत वर्णन मिलता है। उसे समझे बिना उन्हें हिन्दू या बौढ़ देवी-देवता माननेकी भूल हो आती है, जैसी कि आवस्ती, काकन्दी, ककुमआममें हुई है। यक्षिणियों अभिवता, पदावितों और बक्रेक्योंकी मृतियाँ सर्वीधिक मिलती हैं।

३. आयागपट्ट आदि—इस श्रेणीमे हम स्तूप, आयागपट्ट, चैत्यवृक्ष, सर्वार्थवृक्ष और धर्म-चक्रको लेंगे। सम्राट् सम्प्रतिने ऐसे स्थानोपर जैनधर्मकी अहिंसा आदि लोक-कत्याणकारी धर्मशिक्षाएँ स्तम्भों या स्तूपोपर लुदबाकर लगवायो धी जो तीर्थकरोके कत्याणक स्थान, अपने परिवारजनोके मृत्युस्थान अथवा अपने जनसंस्थान थे। कोशास्त्री, प्रयाग, कालसी, सारनाथ आदिके स्तूप, सिंह स्तम्भ सम्राट् सम्प्रति द्वारा निमित हैं। सासारामके शिलालेखमे तो बीर नि० सं० २५६ दिया हुआ है।

दूसरी शताब्दीका एक आयागपट्ट मथुराके कंकाली टीलेसे प्राप्त हुआ था, जिसमे सूचित स्तुपको प्राचीन अनुश्रतिके समान पुरातत्त्ववेत्ता भी देवनिर्मित स्वीकार करते हैं। देवगढ़, मथुरा-

में और भी कई आयागपड़ मिलते हैं। कौशाम्बीमें भी कई आयागपड़ प्राप्त हुए हैं।

एक वृक्षके नीचे सुसासनसे बैठे हुए स्त्री-पुरुष होते है। उनकी गोदमें कभी-कभी बालक भी

होता है। वृक्षके शीर्षपर अर्हन्त प्रतिमा होतो है। ऐसे चैरयवृक्ष कई स्थानोपर प्राप्त हुए है।

धर्मंचक मृतिके सिहासन पीठपर लाछनके दोनों और बने होते हैं। कभी दो सिहोके बीचमें बना होता है। कही-कही सर्वोष्ट्र यक्ष अपने मस्तकपर धर्मचक उठाये हुए मिलता है। कौशाम्बी, देवगद्वेग एक पाषाणमें बने हुए घर्मचक भी मिल्ठे है। तीर्थंकरीके समवदारणमें द्वारपर धर्मचक रहता है। जब वे बिहार करते है, उस समय धर्मचक उनके आगे-आगे चलता है। उनके प्रथम उपदेशकों धर्मचक प्रवर्तन कहा जाता है। इन कारणोंसे धर्मचक जैनधर्मका महत्त्वपूर्ण प्रतीक है। इसमें ८, १६, २४, ३२ और एक हजारतक आरे रहते है।

४. विविध अलंकरण और वेदिका स्तम्म—जैन स्तृपोके चारो ओर पत्थरोंका घेरा बनाया जाता था। यह वेदिका कहलादा था। इसमे सीधे और आडे पत्थर रमाये जाते थे। सीधे पत्थरोपर लोक जीवन और प्राचीन आस्वानोसे सम्बन्ध रखनेवाले विविध दृश्य अंकित किये नाते थे। आडे पत्थरोपर पण्-पिक्षों और प्रकृति-सीन्दर्यके दृश्य उत्कीर्ण किये जाते थे। इस प्रकार किये मात्र प्रकृति सीन्दर्यके स्तम्भ मुक्ता जाते थे। इस प्रकारके स्तम्भ मुक्ता और देवाडमे प्रचृत मात्रामे उपलब्ध हुए है। देवगढके स्तम्भ गुप्तकाल या उसके पश्चाद्वर्ती कालके है, जबिक मथुराके स्तम्भ कुषाणकालके है। मथुराके वेदिका-स्तम्भोमे स्त्रियोके विविध मोहकरूपोंके दृश्य बहुतायत्ति मिलते हैं। विविध शैलीके केशाया, नाना जातिके अलंबार—कर्णकुण्डल, मुक्तकहार, केयूर, कटक, मेमला, नुपुर आदि और आकर्षक मुदाएँ ये सब स्त्री-स्वाकी विविध ताएँ है।

इन सबके अतिरिक्त यक्ष, किन्तर, गन्धर्व, सुपर्ण, नाग आदिकी मूर्तियां भी इन स्थानोपर प्राप्त हुई है। देवगढ और मथुरामे धनके अधिष्ठाता कुबेर और उनकी स्त्री हारीतीकी कुछ मूर्तियाँ मिलती है।

मेणुरा, कौशाम्बीमे लोक-जीवनको प्रगट करनेवाली अनेक मृष्मूर्तियाँ भी मिली हैं। ये मूर्तियाँ शुगकालसे मध्यकाल तककी है। ये मूर्तियाँ मथुरा, प्रयाग और लखनऊके सम्रहालयोमें सुर-क्षित हैं।

बास्तुकला— वर्नमान कालमे जहांपर जैन पुरातत्त्व सामग्री उपलब्ध होती है, वहाँ प्राचीन कालमे अनेक भव्य मन्दिर, स्त्रुप, मानस्तम्भ, वेदिका-स्तम्भ आदि रहे होगे किन्तु कुछ अपवादों-को छोडकर गुप्तकाल अपवा कुषाण कालकी कोई समूची कृति नहीं मिलती। देवगढ़ और अवस्तीमें कुछ मन्दिर जीण अवस्था अवस्य खड़े है। उनके अतिरिक्त अवस्येषोमें तोरण, द्वार-स्तम, जावा, आधार स्तम्भ आदि विपुल परिमाणमे मिलते हैं। इस सबको देखनेसे जैन वास्तुकला और स्थाप्त्य कलाकी समृद्ध दशाका कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जिन स्थानो-पर हिन्दुओ और बौद्धांका कोई मन्दिर या मूर्ति नहीं है, केवल जैनोंका ही मन्दिर या मूर्ति मिलती

है, जन स्थानोंकी जैन स्थापत्य शैकी और कका अवस्य दर्शनीम है। तोरण, आयागपटू, खेत्यकूष, स्तूप, मानस्तम्म, धर्मबक्र तथा अधौन्मीक्रित नेत्र, चुँचराके कुन्तक और श्रीवस्त लांछन-युर्णियासन या खडगासस प्रतिमालोंमें जैनल और जैनकलाकी ऐसी छाप अकित होती है, जो अन्य धर्मोक्ती कलासे जैन ककाने पृथक् कर देती है। वस्तुतः ये सब बस्तिक से सम्वसरण-की ही भाग होती हैं और इसे समसे बिना जैन कलाको समझनेमें भूक होना सम्भव है।

एक भ्रास्त धारणा—जैन कलाको समझनेके लिए उन विशेषताओंको समझना आवस्यक है, जो जैन कलाके अतिरिक्त अन्यम कही नहीं मिलनी। तीर्थंकर मृतियाँ पपासन और खड्गासन दो हो ला समझने खड्गासन दो हो ला समझने खड्गासन दो हो ला समझने खड़ासन देव हो ले के व्यप्त देव हो जो हो हो ती है। सभी तीर्थंकरोंके परिचायक चित्र होते हैं, जैने वृषम-देवका के ला पासने पासने होती हैं। ऐसी मृतियोंके सम्बन्धमें जैन जनतामें ही बड़ा प्रमा है। चित्र और रेखसे रहित भृतिको चतुर्य काल (ईसवी सन्से छह शताब्दी या उसके पूर्व ) की मान लिया जाता है। कुछ विद्वान ऐसी मृतिको अवलोक्तिदेवर या समाधिलीन शिवजीकी मृति मान लेसे हैं किन्तु व्यानावस्थित जैन मृतिको निर्माणकी विश्व जिन प्रतिष्ठाणाठों से तो गयी है, उनमें इस सम्बन्धमें स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। आवार्य जयनेन कृत प्रतिष्ठाणाठों से दो गयी है, उनमें इस सम्बन्धमें स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं।

सल्लक्षणं भावविवृद्धिहेतुकं संपूर्णशुद्धावयवं दिगम्बरम् ।

सत्प्रातिहार्येनिजिचहाभास्रं संस्कारयेद् बिम्बमधार्हतः शभम् ॥

अर्थात् अर्हन्तको मूर्ति शुभ लक्षणोवालो, शान्तभावको बढ़ानेवालो, सम्पूर्ण सानुपातिक अंगोपागोसे युक्त दिगम्बर स्वरूप, अष्टप्रातिहार्य और अपने चिह्नसे सुशोभित बनानी चाहिए ।

आगे सिद्ध परमात्माकी मूर्तिका स्वरूप बताया है-

सिद्धेश्वराणां प्रतिमापि योज्या तत्प्रातिहार्यादिविना तथैव । आचार्यसत्पाठकसाधसिद्धक्षेत्रादिकानामपि भाववद्धयै ॥१८१॥

अर्थात् सिद्ध परमेष्ठीका बिम्ब प्रातिहार्यं और चिह्न आदिसे रहित होना चाहिए और आचार्य, उपाध्याय और साघु परमेष्ठी तथा सिद्धक्षेत्र आदिकी प्रतिमा भाव-विद्याद्धिके लिए बनाना उचित है।

अहँन्त प्रतिमाके वक्षपर श्रीवत्स (श्रीवृक्ष) का चिह्न रहता है, किन्तु सिद्ध-प्रतिमाके वक्षपर यह चिह्न भी नहीं होता । इसीलिए जयसेनाचायने अहँन्त-प्रतिमाकी निर्माण-विधिमे कहा है— 'उपीवितिस्तिद्धयिक्स्तृत स्याच्छ्रीवत्ससंभासि मुच्चुकं च।' अर्थात् वक्षस्थल दो वितिस्त हो और श्रीवस चिह्नसे भृषित हो और उसकी चूचक सुन्दर हो। इसी प्रकार इसी प्रकरणमे अन्यत्र कहा है— 'श्रीवृक्षभृषिद्धदय।'

इससे रपष्ट हो जाता है कि श्रीवत्स, अष्टप्रातिहार्य और लांखन (चिह्न) सहित अर्हन्त परमेधीकी प्रतिमा होती है और जिस प्रतिमापर ये चिह्न नहीं होते, वह सिद्ध परमेधीको प्रतिमा

होती है।

कुछ प्राचीन प्रतिमाओंपर श्रीवस्स नहीं मिलता । प्रारम्भमें श्रीवस्स छोटा होता था । किन्तु भीरे-भीरे इसका विकास हुआ । गृप्त कालमें यह कुछ बड़ा बनने लगा और प्रतिहार युगमे यह और अधिक विस्तृत हो गया ।

अष्ट प्रातिहार्य--अशोक वृक्ष, पूष्पवर्षा, दुन्दुभि, आसन, दिव्यध्वनि, त्रिष्ठत्र, दो चमर और प्रभामण्डल ये आठ प्रातिहार्यं तीर्यंकरके होते हैं। प्राचीन कालमें तीर्यंकर प्रतिमामें पाषाणके ही छत्र चमरादि होते थे। दक्षिणमें जो प्राचीन जैन मूर्तियाँ मिलती हैं, वेसब छत्र चमरादि प्रातिहार्यं सहित ही मिलती है। उत्तर भारतमे भी जो मूर्तियाँ शिलाफलकपर बनायी जाती थो, उनमे अष्ट प्रातिहार्य मिलते हैं। बादमे ये अलगसे बनाये जाने लगे।

सीर्षकरोके षिद्ध—तीर्षकरोके जिद्ध चरण-चौकीपर अकित रहते हैं। ऋषमदेवकी कुछ जटासुक प्रतिमाएँ भी मिलती हैं। जटाएँ प्राय' कन्योंपर होती हुई छाती और पीठपर उटकती मिलती है। किरही प्रतिमाएँ भी मिलती है। उटावाली प्रतिमाएँ समुद्या, देवगढ़, चरदवार, घौरीपुर, इलाहाबाद, वाराणसी आदिम विद्यमान है। सुपारकंतामकी प्रतिमाएँ सक्ती कही सर्पकणावकों भी मिलती है, किन्तु उन सर्पकणोकी सख्या पांच होती है। पारकंतामकी प्रतिमापर कही कही सर्पकणावकों भी मिलती है, किन्तु उन सर्पकणोकी सख्या पांच होती है। पारकंताम प्रतिमा अधिकावात सर्पकण मण्डलसे मण्डल ही ग्राप्त होती है और प्राय: फणोकी सख्या सात होती है। कही-कही सहस्मकणवाली मूर्ति भी मिलती है। कुछ पारकंताम प्रतिमाओं से पीछे सार्पकृष्टलों भी मिलती है। कही-कही नेमिनाथ अम्बिकादेवीके द्योपियर और पारकंताथ पसावतीके सर्पकण मण्डित होपियर विद्यालयान परावतीके है। स्वर्धक सर्पक होपियर विद्यालयान परावतीके सर्पकण मण्डित होपियर विद्यालयान परावतीके

## तौर्यंकरोके चिह्न

| १. ऋपभदेव       | बैल          | १३. विमलनाय       | सूअर     |
|-----------------|--------------|-------------------|----------|
| २ अजितनाथ       | हाथी         | १४ अनन्तनाथ       | सेही     |
| ३. सम्भवनाथ     | घोडा         | १५ धर्मनाथ        | वज्रदण्ड |
| ४. अभिनन्दननाथ  | बन्दर        | १६ शान्तिनाथ      | हिरण     |
| ५ सुमतिनाथ      | चकवा         | १७. कुन्थुनाथ     | बकरा     |
| ६ पद्मप्रभ      | कमल          | १८. अरनाथ         | मछली     |
| ७. सुपाइर्वनाथ  | साथिया       | १९ मल्लिनाथ       | कलश      |
| ८. चन्द्रप्रभ   | अर्द्धचन्द्र | २०. मुनिसुव्रतनाथ | कछवा     |
| ९. पुष्पदन्त    | मगर          | २१. नमिनाथ        | नीलकमल   |
| १०. जीतलनाथ     | कल्पवृक्ष    | २२. नेमिनाथ       | शम्ब     |
| ११ श्रेयान्सनाथ | गेण्डा       | २३. पार्श्वनाथ    | सर्प     |
| १२. वासपूज्य    | भैसा         | २४. महावीर        | मिह      |

शासन-वेबता—तीर्थकरोके सेवक एक यक्ष और एक यक्षी होते हैं। इन्हें शासन-वेबता भो कहा जाता है। प्राचीन कालमे शासन-वेबताओकी मूर्ति मन्दिरके द्वारपर रखी जाती थी। जब हिन्दू और बौदोंमें देवी-देवनाओकी मान्यता बढी तो उसका प्रभाव जेनोपर भी पड़ा और डारके हिन्दू और बौदोंमें देवी-देवनाओकी मान्यता बढी तो उसका प्रभाव जेनोपर भी पड़ा और डारके हरकर ये शासन-वेबता मन्दिरके भीतर, गर्भगृहके द्वारपर पहुँच गर्थ। भीरे-धीरे और अंके-जेसे जनतामे ऐहिक मनोकामनाको प्रमुखता मिलनी गयी और देवी-देवताओको अपनी मनोकामनाम पूर्तिकी भावना प्रबळ होतो गयी, ये देवता तीर्थकर प्रतिमाओके अगळ-बगळमे विराजमान क्रिये जाने छो। इन देवनाओके प्रति अंसे-जेसे निष्ठा बढ़ी, देवताओका आकार भी उमी अनुगातसे बदता गया। यहांक कि देवियोके शीर्थपर तीर्थकर प्रतिमाभि दश्जमान करनेकी प्रयोग जन्म छिया। इतना ही नहीं, देवी-मूर्तियां उन तीर्थकर प्रतिमाभी बड़ी बनने लगी और तीर्थकर प्रतिमाएँ उनकी अपेक्षा छोटी रह गयो। देव-देवियोंकी स्वतन्त्र मूर्तियोंका प्रचळन भी बढ़ा।

देबता-विययक मान्यताका यह विकास किस काल-क्रमसे हुआ, यह निश्चित रूपसे कहना तो कठिन है। किन्तु ईसा पूर्वको अथवा ईसबी सन्के प्रारम्भिक कालको तीर्थकर प्रतिमाओके पार्चमे इन शासन-देवताओको मूर्तियाँ उपलब्ध नही होती। गुप्तकाल तक पहुँचले-पहुँचले शासन देवताओंकी मूर्तियाँ प्रचुरतासे बनने लगी। गृप्त-कालके पश्चात् कलचुरि-प्रतिहार और मौखरी युगमें इन देवताओंका महत्त्व बढ गया। इनको स्वतन्त्र मूर्तियाँ तो बनने ही लगी, किन्तु इनके शीर्षपर तीर्थंकर प्रतिमार्ए बनानेका प्रचलन भी चल निकला।

शासन-देवताओं के प्रभावसे प्रतिष्ठा पाठोंके रचितता भी अष्टूले नहीं रहे। पं. आशाधर जीने प्रतिमाका लक्षण करते हुए स्पष्ट रूपसे कहा--रौद्वादियोपनिर्मुकं प्रातिहासीकमक्षपूर्व अर्थात् रोद्व आदि बारह दोषोसे रहित हो, अशोक वृक्षादि प्रातिहायोसे युक्त हो तथा दोनो ओर जिसके यक्ष-यक्षी हों।

भी ठक्कुरफेड ने दिगम्बर परम्परा के अनुसार 'वास्तुसार प्रकरण'में तीर्थंकरोंके सेवक इन यक्ष-यक्षियों का परिचय इस प्रकार दिया है—

१. ऋषभदेष--गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी (अप्रतिहतचका ) यक्षी।

गोमुख यक्ष—स्वर्ण जैसी कान्ति, गाय जैसा मुख, वृष्येकी सर्वारी, मस्तकके ऊपर धर्मचक, चार भुजा। दाये हाथमे माला, एक दायां हाथ वरद मुद्रामे तथा बाये हाथोंमे परसु और बिजीरा।

चक्रेस्वरो—स्वर्ण वर्ण, कमलपर विराजमान, गरुडका वाहन, चार भुजावाली, ऊपरके दोनों हाथोमे चक्र तथा नीचेके बाये हाथमे बिजौरा और दायाँ हाथ वरद मुद्रामें। यह देवी ८, १२, १६, २०, २४ भुजाओवाली भी मिलती है।

अजितनाय — महायक्ष यक्ष और अजिता (रोहिणी) यक्षी।

महायक्ष यक्ष—स्वर्ण वर्ण, हाथीकी सवारी, ४ या ८ भुजावाला, चार मुखवाला, बाये हाथोमे चक्र, त्रिशूल, कमल, अकुश तथा दाये हाथोमे तलवार, दण्ड, फरसी और एक हाथ वरद मदामे ।

अजिता (रोहिणी) देवी—स्वर्णकान्ति, लोहासनपर आसीन, चार भुजाएँ। एक हाथमे शंख, दूसरेमे चक्र, तीसरा और चौथा अभय और वरद मुद्रामे ।

३. सम्भवनाथ-त्रिमल यक्ष और प्रज्ञप्ति ( नम्ना ) यक्षी ।

त्रिमुख यक्ष—कृष्ण वर्णं, वाहन मयूर, तीन मुख, तीन-तीन नेत्र, छह भुजाएँ, वाये हाथोंमें चक, तलवार, अंकुश और दाये हाथोमे दण्ड, त्रिशुङ, तेजधारवाली केंची।

प्रज्ञप्ति (नेजा)—श्वेत वर्ण, पक्षीका वाहने, छह भुजाएँ, हाथोंमे क्रमश अर्धचन्द्र, फरसी, फल, तलवार और ईड़ी। वाया एक हाथ वरदान मुद्रामे।

४. अभिनन्दननाथ—यक्षेश्वर यक्ष और वज्रश्रृंखला (दुरितारी) यक्षी ।

यक्षेत्रवर यक्ष —क्रुष्ण वर्ण, हाथीकी सवारी, चार भुजाएँ, बाये हाथोंमे धनुष और ढाल तथा दाये हाथोमे बाण और तलवार।

बर्ज्यश्रृंखला ( दुरितारी )—स्वर्ण जैसी कान्ति, हंसकी सवारी, चार भुजाएँ । हाथोंमें नाग-पाश, बिजौरा और माला । दाया एक हाथ वरदान मुद्रामे ।

५. समितनाथ—तुम्बरु यक्ष और पुरुषदत्ता ( खडगवरा ) यक्षी ।

तुम्बर यक्ष-कृष्ण वर्ण, गरुड़की सवारी, सर्पको जनेऊकी भाँति लगेटे, चार भुजाएँ, अपर-के दोनों हाथोंमें सर्प, नोचेका दायां हाथ वरद मुद्रामें और बायें हाथ में फल ।

१. प्रतिष्ठा तिलकमें 'पिंडी' लिखा है। अनेकार्य कोषमें इष्टीका अर्य तुंबड़ी किया है।

पुरुषदत्ता ( खड्गवरा )—स्वर्ण वर्ण, हाथीकी सवारी, चार भुजाएँ, हाथोंमें वज्र, फल और चक्र। एक हाथ वरद मुद्रा मे ।

६. पदमप्रभ-पूष्प यक्ष और मनोवेगा (मोहिनी ) यक्षी ।

पुष्प यक्ष —कृष्ण वर्ण, हिरणको सवारी, चार भे भुजावाला, दायें एक हाथमें माला और दूसरा वरद मदामें तथा वायें एक हाथमें डाल और दूसरा अभय मुदामें।

मनोवेगा—स्वर्ण वर्ण, घोड़ेका वाहन, चार भुजाएँ। ऊपरके हाथोंमें फल। नीचेके एक हाथमें चक्र और दसरा वरद मद्रामे।

७ **सपादर्शनाथ**—मातंग यक्ष और काली (मानवी) यक्षी।

मार्तें यक्ष—कृष्ण वर्ण, सिंहकी सवारी, कुटिल मुखवाला । दो हाथ जिनमें दाये हाथमें त्रिशल और वायं हाथमें दण्ड है ।

काली (मानवी)—सफेद वर्ण, बैलकी सवारी, चार भुजाबाली, हाथोमे घण्टा, फल और त्रिशल। एक हाथ वरद मुद्रामे।

े **८ चन्द्रप्रभ**—श्याम यक्ष और ज्वालामालिनी (ज्वालिनी ) यक्षी ।

स्याम यक्ष —कृष्ण वर्ण, कबूतरकी सवारी, तीन नेत्र और चार भुजावाला । बाये हाथोमे फरसी और फल तथा बाये हाथोमे माला और वरदान ।

ज्वालामालिनी (ज्वालिनी )—स्वेत वर्ण, भैसेकी सवारी, आठ भुजावाली । हाथोमे चक्र, धनुष, नागपाश, ढाल, त्रिशुल, बाण, मछली और तलवार ।

मुविधिनाथ—अजित यक्ष और महाकाली (भृकुटि) यक्षी ।

अजिन यक्ष—स्वेत वर्ण, कछुएकी सवारी और चार भुजावाला। दाये एक हाथमे अक्ष-माला और दूसरा वरद मुदामें तथा बाय हाथोमे शक्ति और फल है।

महाकाली ( भृकुटी )—कृष्ण वर्ण, कछुएकी सवारी, चार भुजावाली, हाथोमे वज्र, फल और मदगर तथा एक हाथ वरद मद्रामे ।

श्वेतलनाथ—ब्रह्मा यक्ष और मानवी (चामण्डा) यक्षी।

बह्म यक्ष—प्वेत वर्ण, कमलका आसन, चार मुखे और आठ भुजावाला । बायें हाथोमे धनुष, दण्ड, ढाल और वज्र तथा दाये हाथोमे बाण, फरसी और तलवार तथा एक हाथ वरद मुद्रामे है।

मानवी ( चामुण्डा )—हरित वर्ण, काले सूअरपर सवारी करनेवाली, चार भुजावाली । उसके हाथोमे मछली, माला और विजौरा, एक हाथ वरद मुद्रामे ।

११. श्रेयान्सनाय—ईश्वर यक्ष और गौरी (गौमेधकी) यक्षी।

ईश्वर यक्ष —श्वेत वर्ण, वृषभकी सवारी करनेवाला, तीन नेत्र और चार भुजावाला। बाय हाथोमे त्रिशुल और दण्ड तथा दाये हाथोमे माला और फल है।

गौरी (गौमेधकी) —स्वर्ण वर्ण, हिरनकी सवारी, चार भुजाएँ। हाथोंमे मुद्गर, कमल, कलश और एक हाथ वरद मुद्रामे।

१२. वासुपूज्य-कुमार यक्ष और गान्धारी (विद्युन्मालिनी) यक्षी।

कुमार यसे—देवेत वर्ण, हंसकी सवारी, तीन मुखबाला और छह हाथोंबाला है। बाये हाथोंमे धनुष, बभुक्तल और फल तथा दाये हाथोमे बाण, गदा और वरदान मुद्रामें है।

वसुनन्दि प्रतिष्ठा कल्पके अनुसार दो मुजाएँ है।

मान्वारी (विद्युत्मालिनी) यक्षी—नीला वर्ण, मगरकी सवारी, चार भुजावाली। बावें हार्बोमें कमल और मुसल हैं। दायें एक हाथमें कमल और दूसरा हाथ वरद मुदामें है।

१३. विमलनाय - चतर्मल यक और वैरोटी देवी यक्षी।

चतुर्मुख यक्ष —हरित वर्ण, मोरका वाहन, चार मुख और बारह भुजावाला । ऊपरके आठ हाबोंमें फरसी और चार रहाथोंमें तलवार, माला, ढाल और दण्ड रहते हैं।

वैरोटी देवी-हरित वर्ण, साँपकी सवारी, चार भुजावाली। ऊपरके दो हाथोंमें सर्प तथा

नीचेके दायें हाथमें बाण और बायेंमे धनुष है।

१४. अनन्तनाथ-पाताल यक्ष और अनन्तमती (विजृम्भिणी) यक्षी।

पाताल यज्ञ —लाल वर्ण, मगरकी सवारी, तीन मुख, मस्तकके उत्पर सीपके तीन फण विद्यमान हैं। छह भुजाएँ है। दायें हाथोंमें अंकुश, त्रिशूल तथा कमल हैं तथा बायें हाथोंमें चाबुक, हल और फल हैं।

अनन्तमती ( विजृम्भिणो ) स्वर्णं वर्णं, हंसका वाहन, चार भुजाएँ । हाथोमे धनुष, बिजौरा,

बाण और वरदान मुद्रा धारण किये है।

१५. वर्मनाय-किन्नर यक्ष, मानसी (परभुता) यक्षी।

किन्नर यक्ष —मूँगे जैसा वर्ण, मछलीका बहुन, तीन मुख और छह भुजाओंवाला। बायें हाथोमे चक्र, वज्र और अकुश हैं तथा दाये हाथ मुद्दगर, माला और वरद मुद्रा सहित है।

मानसी (परभृता) मूँगे जैसा वर्ण, बाधका वाहन, छह भुजाएँ। हाथोमे कमल, धनुष, अंकरा, बाण और कमल हैं। एक हाथ वरद मद्वामें है।

१६. शान्तिनाथ-गरुड यक्ष, महामानसी ( कन्दर्पा ) यक्षी ।

गरुड़ यक्ष — कृष्ण वर्ण, सूअरकी सवारी, वक्र मुख और चार भुजावाला । नीचेके दोनों हायोंमे कमल और फल और ऊपरके दोनों हाथोंमे बच्च और चक्क हैं।

महामानसी ( कन्दर्पा )—स्वर्णं वर्णवाली, मोरकी सवारी करनेवाली, चार भुजावाली है ।

हाथ क्रमशंचक, फल और वरद मुद्रा धारण किये है।

१७. कुम्थुनाथ-गन्धर्व यक्ष और जया (गान्धारी) यक्षी।

गन्धर्वे यक्ष — कृष्ण वर्ण, पक्षीका वाहन, चार भुजाएँ हैं। ऊपरके दोनों हायोंमे नागपाश हैं और नीचेके हायोंमें धनुष और बाण हैं।

जया ( गान्धारी )—स्वर्ण वर्ण, कोले सूअरकी सवारी, चार भुजाएँ हैं । हाथोमें चक्र, शंख

और तलवार है। एक हाथ वरद मुद्रामे है।

१८ अरनाथ - खेन्द्र यक्ष और तारावती (काली) यक्षी।

क्षेन्द्र यक्ष—कृष्ण वर्ण, शंक्षकी सवारी, तीन नेत्र, छह मुख और चार भुजावाला है। बायें हाथोंमें अनुष, वज्ज, पाश, भुरुगर और अंकुश हैं तथा एक हाथ वरद मुद्रामे है। दायें हाथोंमें बाण, कमल, विजीरा और मोटी अक्षमाला तथा एक हाथ अभय मुद्रा धारण किये हुए है।

तारावती ( काली )—स्वर्ण वर्णवाली, हंसकी सवारी करनेवाली और चार भुजावाली है।

हाथोंमें साँप, हिरण और वज्र धारण किये है। एक हाथ बरद मुद्रामें है।

१९. मल्लिनाथ-कुबेर यक्ष और अपराजिता यक्षी।

कुबेर यक्ष--इन्द्रघनुष जैसे वर्णवाला, हाथीकी सवारी करनेवाला, चार मुख और आठ

१. प्रतिष्ठातिलकमें छह मुखवाला लिखा है।

भुजावाला है। हाथोंमें ढाल, धनुष, दण्ड, कमल, तलवार, वाण और नागपाश है। एक हाथ वरद मुद्रामे है।

अपराजिता देवी—हरित वर्णवाली, अष्टापदकी सवारी करनेवाली और चार भुजावाली है। हाथोमे डाल, फल और तलवार है। एक हाथ वरद मुद्रामे है।

२०. मनिसवतनाथ-वरुण यक्ष और बहरूपिणी देवी यक्षी।

बरुण यहा – सफेद बर्णवाला, वृषभकी संवारी करनेवाला, जटाओका मुकुट धारण किये हुए, तीन नेववाला, आठ मुख और चार भुजाओंवाला है। बाये हाथोमें डाल तथा फल और दाये एक हाथमे तलवार और दूसरा हाथ वरद मुद्रामें है।

बहुरूपिणी देवी ( सुगन्धिनी )—पीलें वर्णवाली, काले सर्पकी सवारी करनेवाली और चार

भुजावाली है। हाथामे ढाल, फल और तलवार तथा एक हाथ वरद मुद्रामे है।

२१ **नमिनाय**—भृकृटि यक्ष और चामुण्डा (कुमुममालिनी) यक्षी।

मुकुटि यक्ष—लाल वर्णवाला, वृषभको सवारो करनेवाला, बार मुख और आठ भुजाबाला है। हाथोम ढाल, तलबार, धनुष, बाण, अकुश, कमल और चक्र तथा एक हाथ वरद मुद्रामे है।

चामुण्डा (कुसुममालिनी)—हरित्वर्ण, मकरवाहिनी और चार मुखवाली है। हाथोमे

दण्ड, ढाल, माला और नलवार लिये हुए है।

२२. नेमिनाथ – गोमेद यक्ष और आम्रा (कूप्माण्डिनी ) यक्षी।

गोमेद यक्ष—कृष्ण वर्ण, तीन मुखवाला, पुस्तके आमनपर आसीन, मनुष्यकी सवारी करने-बाला और छह हाथवाला है। हाथोमे मुदगर, फरसी, दण्ड, फल, वच्च और वरदान मुद्रा धारण किये हुए है।

आम्रा (कूप्पाण्डिनी)—हरितवर्ण, सिहवाहिनी, आम्र छायागे रहनेवाली और दो भूजा-वाली है। बाये हाथमे आमकी डाली और दाये हाथमे पुत्र शुभकरको लिये हुए है। इस देवीको अम्बा, अम्बिका भी कहते है।

२३ पाइवंनाथ-धरणेन्द्र यक्ष और पद्मावती यक्षी।

धरणेन्द्र यक्ष—आसमानी वर्णवाला, कछूएकी सवारी करनेवाला, मुकुटमे सर्प-चिह्न सहित और चार भुजाबाला है। उमरवाले हाथोमे सर्प है तथा नीचेके बाये हाथमे मागपाश और दायां

हाथ वरद मुद्रामे है।

पद्मावती—लाल वर्णवाली, कमलके आसनवाली और चार भुजावाली है। हाथोमे अकुछ, माला और कमल है। एक हाथ वरद मुद्रामे है। यह देवी छह और चौबीस भुजावाली भी है। छह हाथोमे पाश, तलबार, माला, बाल चट्टमा, गदा और मुसल लिये हुए है। चौबीम हाथोमे कमश धाब, तलबार, चक्र, बाल चट्टमा, मफेंद्र कमल, लाल कमल, धनुग, धिक्त, पाश, अकुछ, धण्टा, बाण, मुसल, छाल, विज्ञूल, फर्सा, माला, बज्ज, माला, फल, गदा, पान, नवीन पानका गुच्छक और वरदान मुद्रा धारण किये हुए है।

२४ महाबोर मातंग यक्ष और सिद्धायिका यक्षी।

मानंग यक्ष-हरितवर्ण, हाथीकी सवारी करनेवाला, मस्तकके ऊपर धर्मचक्र धारण करने-

 <sup>&#</sup>x27;आवाधर प्रतिष्ठापाठ'मे जुक्कुट सर्प इसका वाहन बताया है। और कमलके आसनपर बैठी हुई बताया है। उसके सिरके ऊपर तीन फणपुक्त सर्प है। 'पद्मावती करुप' मे चार भुजाओमें पाश, फल, वरदान और अनुसा बताया है।

बाला और दो हाथवाला है। बाये हाथ में बिजौरा और दायाँ हाथ वरद मुद्रा में है।

सिद्धायिका — मुवर्ण वर्णवाली, भद्रासनमें बैठी हुई, सिहकी सवारी करनेवाली और दो भजावाली है। बायें हाथमें पुस्तक और दायाँ हाथ वरद मुद्रा में है।

मांगिलक चिक्क —जैन मन्दिरों में मांगिलक चिक्क भी अंकित मिलते हैं। वे चिक्क चरण-चौकी, बेदी, स्तम्भ, सिरदल और द्वारपर प्रायः मिलते हैं। जैसे स्वस्तिक, मीन-युगल, लक्ष्मीका अभिषेक करता गज-युगल, कमलजुग्ल, पुष्पमाला, लष्टप्रातिहार्ग, चैत्यवृद्धा, सिद्धायंवृद्धा, श्रृंखलाओं में लटके हुए घण्टे, घण्टियोंकी वन्दनमाला, पताका, धर्मचक्र, सिह, मकर, गगा-यमुना, नाग, कोचक आदि। ध्वाओंपर मयूर, हंस, गष्ड, माला, सिह, हाथी, मकर, कमल, बेल और चक्क चिक्क रहते हैं।

मानस्तरभ — मन्दिर समक्सरणके लघु प्रतीक हैं। समक्सरणमें १२ श्रीमण्डप और उनके मध्यमें गत्यकुटी होती है, जिसमे अष्टप्रतिहार्य मुक्त भावान् विराजपान होते हैं। समक्सरणके हारपर धर्मकक रहता है और आगे मानस्तरभ रहता है। वहां नवना मन्दिरमे रहती है। प्राचिन कालमे मन्दिरके साथ मानस्तरभ अवस्य रहता था। मौर्ये अथवा शक्त, कृषाण कालका कोई मन्दिर आज उपलब्ध नहीं है। सब ध्वस्त हो गये। गुप्त कालका एक मानस्तरभ ककुभग्राम (कहाओं) मे अब भी अपने मुल रूपमे सुरक्षित है। देवगढ़में भी प्राचीन मानस्तरभ मिलते हैं। कुछ मानस्तरभोष अभिलेख भी है, जिनके अनुसार इनका निर्माण काल सवत् ११०८, ११११, तथा १९२१ है।

स्तृष-समयमरणमे स्तृप भी होते हैं। स्तृप कई प्रकार के होते है। लोक स्तृप, मध्यलोक स्तृप, मप्यलोक स्तृप, मध्यलोक स्तृप, मध्यलोक स्तृप, मध्यलोक स्तृप, मध्यल्य स्तृप, प्रवाध स्तृप, प्रवाध स्तृप, अध्यक्त स्तृप, स्त्रप्रक्षिति स्तृप, सिद्ध स्तृप, भ्रव्यक्त स्त्रप्रक्ष स्त्रप्रक्ष स्त्रप्रक्ष स्त्रप्रक्ष सिद्ध स्तृप । प्राचिन काल सित्ति स्त्रप्रक्ष सिद्ध स्त्रप्रक सम्यन्ध ने तो ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि वह मुपार्थनाथ तीर्थक के काल मिलते हुआ था। फ्रिस पार्थनाथ तीर्थक स्त्रक लाको देखकर इसे देविनिमित कहने लगे थे। महसूर गजनवीक काल तक तो यह निश्चित स्त्रप्रमे था। इसके पश्चार इसके सम्बन्ध कोई उल्लेख नहीं मिलता। सम्भवतः वह नष्ट कर दिया या। इस स्तृपक अतिरक्त और ५१४ स्तृप मथुरामे थे, साहित्यमे ऐसे उल्लेख मिलते है। ये भी किसी आकारतोन मणल काल भे नष्ट कर दिय।

मधुराके स्तूपोंके अतिरिक्त उत्तरप्रदेशमे अन्य कहीं स्तूप बनाये गये, ऐसा कोई उल्लेख देखनेमे नही आया। सम्राट् सम्प्रतिके सम्बन्धमे यह धारणा व्याप्त है कि उसने जैनधमेंके लिए वैसा ही कार्य किया, जैसा अगोकने बौद्धधमेंके लिए किया। फिर भी क्या बात है कि भारतमे एक भी स्तम्य और स्तूप अग्नितिका नही मिला। जितने मिले, सब अशोकके। इस सम्बन्धमे अवस्य मुल हुई है। इतिहासकारो और पुरातत्त्ववेताओंको इस सम्बन्धमे एक बार पुन. सुक्ष्म अन्वेषण करना होगा।

सारनाथ संग्रहालयमे एक पाषाण स्तम्भके शीर्षपर चारो दिवाओं में चार सिंह बने हुए हैं। उनके नीचे क्रमशः वृषभ, अश्व, सिंह और गज बने हुए हैं। इन पशुओं के बीचमे धर्मचक्र बने हैं। धर्मचक्रमे चौबीस आरे है। सिहचतुष्टय और धर्मचक्र जैन मान्यताके अधिक निकट हैं। धिहबतुष्टय अरहत्त्वके अनत्तवनुष्टयका प्रतीक है तथा धर्मचक तीर्थंकरोंके धर्मका प्रतीक है। चौबीस आरोंका धर्मचक जैनोका धर्मचक होता है। वृषभ, अश्व, सिह और गज कमश्चः ऋषभदेव, सम्भवनाथ, महाबीर और अजितनाथ तीर्थंकरोंके चिह्न हैं। यह स्तम्भ निश्चय ही जैनवर्षि सम्मवन्यत होना चाहिए। सिहनयी और धर्मचकके सम्बन्धमें भी यही बात है। सिहनयी अत्तर्भक की प्रतीक है।

# कुरुजांगल और शूरसेन जनपद

हस्तिनापुर प् पारसनायका किला बड़ागाँव सपुरा आगरा जीरोपुर चस्बवार

म रसलगंज



भारत के महासर्थक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय
 भारत सरकार का प्रतिलिप्यिषकार, १९७१
 सर्वेशण विभागीय मानचित्र पर आधारित ।

२ मानचित्र में दिये गये नामों का अक्षर विन्यास विभिन्न सूत्रों से लिया गया है।

# हस्तिनापुर

#### बार्च

हिरितापुर पिष्वमी उत्तरप्रदेशके मेरठ जिलेमें स्थित है। मेरठसे हिरितापुर तक पक्का रोड है। दिल्लीसे मेरठ ६० किलोमीटर है और मेरठसे मवाना होकर हिस्तापुर ३७ किलोमीटर उत्तर-पूर्वमें है। यहाँ जानेका एकमात्र साधन बसें हैं, यहाँ पोस्ट-ऑफिस और पुलिस चौकी भी है। ठहरने के लिए क्षेत्रपर ५ जैन धर्मशालाएं हैं।

#### कल्याणक क्षेत्र

अयोध्याके समान हस्तिनापुर भी अत्यन्त प्राचीन तीर्थ है। जिस प्रकार, जैन अनुश्रुतिक अनुसार अयोध्या की रचना 'देवो ने की थी, इसी प्रकार युग के प्रारम्भ में हस्तिनापुर की रचना भी देवों द्वारा की गयो थी। अयोध्यामें पाँच तीर्थंकरोंके १८ कल्याणक देवों और मनुष्योंने मनाये, जबकि हस्तिनापुरमें तीन तीर्थंकरोंके १२ कल्याणकोंकी पूजा और उत्सव मनाया गया। यहां सोलहर्वे तीर्थंकर शान्तिनाथ, सत्रहवे तीर्थंकर कुन्युनाथ और अठारहवे तीर्थंकर अरनाथका जन्म हआ था।

इन तीर्षंकरोंके जनमके सम्बन्धमें प्रसिद्ध ग्रन्थ 'तिलोयपण्णत्ति' में विस्तारसे उल्लेखें है। तीनों तीर्षंकरोने हस्तिनापुरके ही सहलाज बनमें या सहेतुक बनमें दीक्षा की और वहीं उन्हें केवळज्ञान उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यहाँपर तीन तीर्षंकरोंके गभे, जन्म, दीक्षा और केवळ्ञान इस प्रकार चार कल्याणक अर्थात् कुल १२ कल्याणक मनाये गये। अतः तीर्यक्रीकों कल्याणक भृमि होनेके कारण यह नगर इतिहासातीत कालसे तीर्थक्षेत्रके रूपमें मान्य रहा है।

इनके अतिरिक्त भगवान् आदिनायका धर्म-विहार जिन देशोंमे हुआ, उनमे कुरदेशों भी था। हिस्तागुर, कुरदेशकी राजधानी थी। अतः यहाँ कई बार भगवान्का समवतरण आया था। उन्हींसके तीर्थकर भगवान् मल्लिनायका भी समवसरण यहाँ आया था। यहाँ तईसमें तीर्थकर भगवान् पाइवैनाथ दीक्षाके बाद पधारे थे और वरदत्तके घर पारणा की थी। वे केवलज्ञानके बाद भी यहाँ पधारे थे।

यहांका राजा स्वयम्भू भगवान् पाश्वेनाथको केवल्जान प्राप्त होनेपर अहिच्छत्र गया था और उनका उपदेश मुनकर मुनिन्दोक्षा धारण कर ली थी। वही भगवान्का प्रथम गणघर बना। उत्तकी पुत्री प्रभावात्ते भगवान्के पास आर्थिका बन गयी। वह फिर प्रधान अजिका हुई। भगवान् महाबीर भी यहांपर पथारे थे। पुराण शास्त्रोमें महाबीर भगवान्के पावन विहारका जो प्रामाणिक विवरण मिलता है, उसमें कुट देश या कुरुजांगल देश भी है। आवार्य जिनसेन (हरिबंध पुराण शहे-ज) ने तो स्पष्ट लिखा है कि इन देशोंको भगवान्ने धर्मके मननेवाले है कि भगवान्के विहार और उनके उपदेशके काण इस प्रदेशने भगवान्के धर्मको माननेवाले क्रिका संस्था प्रचुर थी। एक प्रकारसे सम्प्रण कुट प्रदेश ही भगवान्के सक बन गया था।

१. आविषुराण १२।७०-७७ । २. बही, १६।१५२ । ३. तिकोयपण्णितः ४।५४१-४३ । ४. आविषुराण २५।२८७ । ५. विविध तीर्थकल्प, पृष्ठ २७ । ६. पासनाहचरिज १५।१२ ।

पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

हिस्तनापुर्को गणना भारतक प्राचीनतम ऐतिहासिक और सास्कृतिक नगरोमें की जाती है। मानव-विकासके आदिकालसे ही यह राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यारिसक घटनाओं की लीलाभूमि रहा है। आदितीर्थकर सगवान ऋषभदेवने ५२ आर्य देशोकी स्थापना की थी। उनमें कृष्ठानाल देश भी था। इस प्रदेशको राजवानीका नाम गजपुर था। सम्भवतः इस प्रदेशके गंगा-तटवर्ती जगल्मे हाथियोका बाहुत्य होनेके कारण यह गजपुर कहलाने लगा। पश्चात कुरुवंशमें 'हिस्तन्' नामकाएक प्रतापी राजा हुआ। उसके नाममर इसका नाम हिस्तनापुर हो गया। प्राचीन साहित्यमे इस नगरके कई नाम आते है। वैसे—"गजपुर, हिस्तनापुर, "गजसाह्वयपुर, "नागपुर, आदानीवास, ब्रह्मस्थल, "शास्तनगर, कुंजरपुर" आदि।

यहां सबसे प्रथम और सर्वविश्वत घटना सगवान ऋष्मसेदबके लिए राजकुमार श्रेयासकुमार हारा दिये गये आहार-दानकी घटित हुई, जिसने सारे जगवुका ध्यान इस नगरकी और आकर्षित कर दिया। भगवान ऋष्मसेद मृनि-दीक्षा लेनेके पश्चान छह माहके उपवासकी प्रतिका लेकर ध्यानमें लोन हो गये। अपने व्रतको समाप्तिके परवान छह माहके उपवासकी प्रतिका लेकर ध्यानमें लोन हो गये। अपने व्रतको समाप्तिके परवान वे आहारके लिए निकले । किन्तु मृनिजनीचित आहार-विधिका ज्ञान ने होनेके कारण कोई उन्हे आहार नही दे सका। इस प्रकार भगवानको ६ माह १३ दिन तक और निराहार रहना पड़ा। जब भगान प्रयागोस विदार करते हुए हरितनापुर पचारे तो बाहुबलीके पुत्र हरितनापुर-तथे सोम्प्रभक्त लघुआता प्रयागसे उन्हे अपने महलका उत्तर से देखा। देवते ही उने पूर्व जन्ममे दिये हुए आहार-दानकी विधिका स्मरण हो लाया। व की नोने आया और भगवानको भिक्तपूर्वक पड़गाहा और महलोमें छे जाकर उन्हे छुत्र रसका सुढ़ आहार दिया। यह पुष्प दिवस वैद्याल नुकला तृनीया था। भगवान् के इस सर्वप्रथम आहारके कारण हरितनापुर-को महानता प्राप्त हो गयी। यह पित्र विकल क्ष्मिय प्राप्त हुई। उसने आहार दानको ल्यानर एक रहनमय स्तुपका निर्माण कराया। संसारमे दान देनेकी प्रथा इस आहार सानके व्यानर एक रहनमय स्तुपका निर्माण कराया। संसारमे दान देनेकी प्रथा इस आहार सानके प्रथान हुन प्रमुत्त हुन से महानता प्राप्त है। स्वर्ग निर्माण कराया। संसारमे दान देनेकी प्रथा इस आहार सानके प्रथान हुन प्रभाव हुन से अपनित हुन प्रथान हुन से सानके प्रथा हुन सानको स्वान हुन से सानके प्रथा हुन आहार स्वानको प्रथान हुन से सानके स्थानर एक रहनम स्तुपका निर्माण कराया। संसारमे दान देनेकी प्रथा इस आहार सानके प्रथान से प्रथान हुन से सानके प्रथा हुन से प्रयासके स्थान स्वानको प्रथा हुन सानको स्वान सानको स्वानको स्वानको स्वानको सानको सानको

सोमप्रभ और श्रेयास दोनो बाहुबलीके पुत्र थे। भगवान् ऋषभदेवने जब अपने सौ पुत्रो-को राज्य दिये तो बाहुबलीको पोदनपुर और हस्तिनापुरके राज्य मिले। पोदनपुरमे स्वयं रहे और हस्तिनापुरमे उनका पुत्र सोमप्रभ या सोमयश। इसीसे चन्द्रवंश चला। इसका दूसरा नाम कुरु भी था। कुरुवा भी इसीके कारण प्रस्थात हुआ। इक्षुरसका आहार लेनेके कारण भगवान् इश्वाकु कहलाये और उनका वश इश्वाकु वश।

अनत्तर सोमप्रभके पुत्र मेथेस्वर जयकुमार और उनकी सुन्दर पत्नी सुलोचनाने हिस्तिना-पुरको आकर्षणका केन्द्र बना दिया । जयकुमार प्रथम चक्रवर्ती भरतके प्रधान सेनापित थे और सुलोचना काशोनरेरा अकम्पनकी पुत्री थी । अकम्पनसे ही नीववंश चला था और भगवान् ऋपभर्दवने स्न्हें महामण्डलेस्वर बनाया था। काशोमे मुलोचनाका स्वयंवर किया गया। सुलोचनाने जयकुमारके गलेमे वरमाला डालकर उन्हें पतिक्षमे स्वीकार कर लिया। भारतमे यहीसे स्वयंवर प्रथाका सूत्रगत हुआ।

१ विमन्त्रिकृत पडमचरिङ ९५-३४। २ श्रीमद्भागवत १-९-४८। ३ विमन्सूरिकृत पडमचरिङ ६-७१,२०-१०।४ वही, २०-१८०।५. वही, ९५-३४। ६ हरिवत पुगण १३।१६। ७. आविषुराण १६।२५८।८ वही, १६।२६०।

सुलीचनाके सतीत्व और शीलके चमत्कारपूर्ण प्रभावका वर्णन जैन बाङ्मयमें किया गया है। विवाहके परचान् जब गंगाके किनारे-किनारे जयकुमार सुलीचनाको लेकर सेनासहित जा रहा था, उस समय एक घटना घटी। जयकुमारने गंगा पार करनेके लिए हापीको गंगामे प्रवेश कराया। जब हाथी सर्पु और गामे स्वेश कराया। जब हाथी सर्पु और गामे स्वेश कराया। जस समय स्वेश करी कालीदेवीने मगरका क्ष्म धारण कर हाथीको पकड़ लिया। उस समय सुलीचनाने भक्तिभावसे णमोकार मन्त्र पढ़ा। उसकी भक्ति प्रसन्न होकर गावियों आकर उनकी प्राण-स्वां की।

इसके परवात् तो हिस्तापुरमे बड़े-बड़े महापुरष होते रहे और लोकपर प्रभाव डालनेवाली घटनाओका तांता लगा रहा । भगवान् धर्मनाथ और शान्तिनाथके अन्तरालमें हुए चौथे चक्रवर्ती सनत्कुमारने हो अपनी राजधानी बनाया । सीलहून, सम्रहुने और अठारहुने तीर्थकर भगवान् शान्तिनाथ, भगवान् कुन्युनाथ और भगवान् करहनाथ यहीपर उत्पम्न हुए । भगवान् महप्यसेवसे भगवान् महावीर तकके काल्मे जो बारह चक्रवर्ती हुए हैं, उनमे पांचनं, छठे और सात्ताच चक्रवर्ती हुए हैं, उनमे पांचनं, छठे और सात्ताच चक्रवर्ती ये ही तीनों नीर्थकर थे । इत तीनोने ही भरत क्षेत्रके छहीं खण्डोको विजय करके एकछत्र साम्राज्यकी स्थापना की और हिस्तानापुरको सम्पूर्ण भरत क्षेत्रका राजनीतिक केन्द्र बनाया । तीनो तीर्थकरोक नामपर यहां परवाद्वर्तीकालम एक-एक स्तुपका भी निर्माण हुआ । इस प्रकार हम देखते है कि इस नगरको यह महान् गीरव प्राप्त हुआ कि यहां तीन तीर्थकर और चार चक्रवर्ती हुए । इस दिस्ते हिस्तागुरको अयोध्योक परवात् दूसरा स्थान प्राप्त है ।

जेन पुराणोमें हस्तिनापुरसे सम्बन्ध रखनेवाली अन्य कई कथाएँ मिलती हैं।

—यहाँ गुरुदन नामक नरेश थे। यथासमय उन्हें संसारसे वैराग्य हो गया। द्रोणीमती पर्वतकी तलहटीमें वे ध्यानारूढ़ थे। एक भीलने उनके ऊपर घोर उपसर्ग किया। उनके शरीरपर विषये लेपेटकर आग लगा दी। मुनि आत्मध्यानमे लीन रहे। उन्हें केवलज्ञान हो गया और वहीसे मुक्त हुए।

—यहीपर राजा पद्मके बिल आदि मिन्त्रयोने आचार्य अकम्पन और उनके सधके सात सो मुनियोंको प्राणान्तक कष्ट दिया था और उसका निवारण भी पद्म राजाके भाई मुनि विष्णु-कुमारने अपनी विकिया ऋढि द्वारा वामन ब्राह्मणका रूप धारणकर किया था। यह घटना इस

प्रकार है —

जजियानी नरेरा श्रीधमिक चार मन्त्री थे—बिल, बृहस्पित, नमृत्ति और प्रह्लाद । एक बार भट्टाम्नि अकम्पन सात सी मुनियोके सबके साय आकर उज्जियिनीके बाह्य बनमें विराजमान हुए। राजा श्रीधमिको मुनिसंधके आगमनका समाचार मिला तो बहु उनके दर्शनोके लिए जाने लगा। जैन मृनियोसे सहज इंध रखनेवाले मिन्यमेंने महाराजको मृनियोके सम्बन्धमे यहा तद्वा कह- कर रोकना बाह्य फिर भी वह दर्शनार्थ चला गया। मिन्यमेको भी साथमे जाना पड़ा। आचार्य महाराजने मृनियंक्को मीन रखनेका जादेश दे रखा था। जब राजा दर्शन करले लीटा तो मार्गमे अतुतागर नामक मुनि नगरसे आते हुए मिले। मिन्यमेंने उनके अनावस्थक विवाद छेड़ दिया। मृनि अतुतागरको गुरुको आजाका पता नहीं था। उन्होंने वाद-विवादमें मन्यियोको निरुत्तर कर दिया।

फलत<sup>े</sup> उसी दिन रात्रिमें ,पुरुकी आज्ञासे मुनि श्रुतसागर उसी स्थानपर आये और प्रतिमा-योग घारण कर बैठ गये। मन्त्री अपनी पराजयके कारण बहुत क्रोधित थे। अत<sup>्</sup>वे उक्त मुनिको मारनेके लिए रात्रिमें आये और उन्होंने मुनिपर तल्वारंसे जैसे ही वार करना चाहा कि वनदेवता-

१. आविपुराण ४५।१४२-१५०

ने उन्हें कीलित कर दिया। प्रात काल होनेपर राजाको समाचार मिला तो राजाने मन्त्रियोको अपमानित कर राज्यसे निकाल दिया।

चारों मन्त्री वृमते-फिरते हस्तिनापुर पहुँचे। बहाँके कुहबंद्यो राजा पद्मने उन्हें अपना मन्त्री बना लिया। एक बार मन्त्रियोकी युक्ति राजाने अपने दात्रु सिहबल राजाको पकड़ लिया। राजाने प्रमन्न होकर बलिसे कहा—"मे तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर माँग लो।" बलिने सोचकर कहा— "अभी आवस्यकता नहीं है। जब आवस्यकता होगी, तब मांग लूँगा।"

किसी समय बिहार करते हुए अकम्यनाचार्य मुनि सपके साथ हिस्तनापुर पथारे और वहीं वर्षांचेग धारण करके नगरके बाहर विराजमान हो गये। तब बिलने अन्य मन्त्रियोसे सलाह करके राजा परासे निवेदन किया— महाराज, आपने मुझे जो वर दिया था, मैं उसके फलस्वरूप सात दिनका राज्य चाहता हूँ। 'राजाने स्वीकार करके उसे सात दिनके लिए राज्य सीप दिया और स्वयं महलमे रहने लगा। बलिने राज्य प्राप्त करके मुनिसंधपर धोर उपसर्ग किया। तब सभी मुनियोने नियम के लिया कि यदि उपसर्ग दूर होगा तो आहार-विहार करेंगे, अन्यथा नही करेंगे। और वे

उस समय राजा पद्मके छोटे भाई विष्णुकुमार मुनि बनकर घोर तपस्या कर रहे थे। उन्हे विकिया आदि कई ऋढियाँ प्राप्त हो चुकी थीँ। उनके गुरु मुनि श्रुतसागर उस समय मिथिला नगरीमे विराजमान थे। निमित्तज्ञानसे उन्हे इस उपसर्गका होल मालूम हो गया। उनके मखसे अकस्मात् ये शब्द निकले - 'आज मुनिसंघपर दारुण उपसर्ग हो रहा है।' उस समय उनके पास पूप्पदन्त नामक एक क्षुल्लक बैठे हुए थे। उनके पूछनेपर गुरुने बताया—'इस उपसर्गको केवल विष्णकमार मनि दर कर सकते है। उन्हे विक्रिया ऋदि प्राप्त हो गयी है. इसका ज्ञान ही नही था। उन्होंने परीक्षा की. तब विश्वास हुआ। वे तत्काल हस्तिनापुर पहुँचे और राजा पद्ममें मिले। जब राजासे वरदानकी बात ज्ञात हुई तो मनि विष्णकुमार वामन ब्राह्मणका रूप धारण कर बलिके पास यज्ञ-मण्डपमे पहुँचे । बलिने कहा — 'महाराज" आपकी जो इच्छा हो, माँग लीजिए।' वामन रूपधारी विष्णुकुमार बोले-'मझे कुछ भी इच्छा नहीं है। किन्तु आपका आग्रह ही है तो मझे रहनेके लिए तीन पग धरती दे दीजिए।' बलिने जल लेकर संकल्प किया और कहा कि आप अपने पॉवोसे नाप लीजिए। विष्णुकुमारने अपना शरीर बढ़ाया। उन्होने एक पग सुमेर पर्वतपर रखा. दूसरा मानुषोत्तर पर्वतपर रखा। तीसरे पगके लिए स्थान ही नहीं बचा, कहा रखं। तीनो लोको-में क्षोभ व्याप्त हो गया। देव और गन्धर्वोंने मुनि विष्णुकुमारकी स्तृति की। देवोने आकर मनियो-का उपसर्ग दूर किया। बलि भयके मारे विष्णुकुमारके चरणोमें गिर पड़ा और उसने दीनता-पूर्वंक अपने अपराधकी क्षमा माँगी। सब लोगोने अकम्पनाचार्य आदि सात सौ मुनियोकी पजा की। विष्णुकुमारने अपने गुरुके पास जाकर प्रायश्चित लिया और घोर तपस्या करके निर्वाण प्राप्त किया।

इस घटनाकी स्मृतिस्वरूप रक्षा-बन्धनका महान् पर्वं प्रचलित हो गया जो श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको उल्लासपूर्वक मनाया जाता है।

—भगवान् मुनिसुबतनाथके समय नागपुर (हस्तिनापुर ) का राजा बहुवाहन था। उसकी पुत्री मनोहरा थी। उसका विवाह साकेतपुरीके राजा विजयके पुत्र वच्चवाहुके साथ हुआ। विवाहके बाद जब वह अपनी पत्नीको लेकर जा रहा था, तब वसन्तीगरिपर एक ध्यानस्थ मुनिको देखा, उनका उपदेश सुना। सुनकर बहुत प्रभापित हुआ और उसने २६ अन्य राजकुमारीके साथ

मुनिराजसे मुनिदीक्षा े ले ली ।

भगवान् मृतिसुन्नतनायके ही समयमें हिस्तिनापुरमें गंगवत्त श्रेष्ठी था। उसके पास सात करोड़ स्वर्णमुद्राएँ थी। एक बार भगवान् हिस्तिनापुर पथारे। श्रेष्ठीने भगवान्का उपदेश सुना। उसके मनमें वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने भगवान्के पास ही मृति-वत अंगीकार कर लिये।

यहींपर कौरव और पाण्डव हुए थे और राज्यके प्रक्रपर दोनोंमें महाभारत नामक प्रसिद्ध युद्ध भी हुआ था। वरताल नामक वह स्थान जहीं दुर्योपनने लाखके घरमे पाण्डवोंको जलानेकी योजना की थी, इसके पास ही है। इस युद्धसे पूर्व पाण्डवोंने कृष्णके द्वारा कौरवोंसे बागपत, तिलन्नपत, इन्द्रप्रस्य, पानीपत और सोनीपत इन पाँच गांवोंकी मांग की थी। ये नगर आज भी हस्तिना-परके निकट मीजुर हैं।

्ष बार मुनि दमदत्त हस्तिनापुर पधारे और उद्यानमें ठहर गये। कौरव उधरसे निकले। उन्होंने अपनी दुष्ट प्रकृतिके कारण मुनिको देखकर उनकी निन्दा की और उनपर पखर बस्साये। किर थोड़ी देर बाद पाण्डब आये। उन्होंने मुनिकी चरण वन्दा की, स्तुति की और पश्चर हटाये। मृनि ध्यानकीन ये। उन्हें उसी समय केवळज्ञान हो गया। देखीने आकर उसस्य मनाया।

पाण्डवोके बाद कुछ समय तक यहां नागजातिका आधिपत्य हो गया। अर्जुनके पौत्र परी-शित्की मृत्यु इन्हीं नागोके हाथो हुई थी। तक्षशिला इनका प्रधान केन्द्र था। तक्षक इनका प्रधान था। पंजाब तथा पिंद्यमोत्तर भारतामे नागजातिका बहुत जोर था। इन्होंने उघरसे आकर और परीक्षित्को मारकर कुछ समयके लिए तक्षशिलांगे प्रस्ति नरी क अधिकार कर लिया। परीक्षित्के पुत्र जनमेजयने इनके साथ सतत युद्ध करके इन्हें परास्त किया और पजाबके आगे तक खदेड दिया। तो भी हरितनापुर्यर नागीके आक्रमण बराबर होते रहे।

नाग लोग अपनी मुन्दरताके लिए बहुत प्रसिद्ध थे। नागकन्याओंकी तुल्ना अस्पराओंसे की जाती थी। प्राचीन साहित्यमें ऐसे स्थल अनेक बार आये हैं। आर्य लोगोंके साथ नागकन्याओं-के विवाह भी होते थे। अर्जुनने नागकन्या उल्पीके साथ विवाह किया था। हिन्दू पुराणोंमे नाग-जातिके प्रभुत्वका विस्तृत विवरण मिळता है और विदिशा, कान्तियुरी, मुद्दार और पद्मावती (नरवरके पास पदमपवाया) को उनकी राजधानियाँ बताया है। ये नागजातिके शक्ति-केन्द्र थे।

नागजाति का अपना जातीय चिह्न 'नाग' था। मथुय आदि कई स्थानीपर सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमे नाग नामानन कुछ राजाओंका परिचय मिछता है। भारशिव नरेश पद्मावती के नागवंशके थे। तीसरी-नीथी शताब्दीमे इनका विस्तृत प्रदेशपर आधिपत्य था। तीर्थकरोंकी मृतियों के दायं-बाये बहुधा फणधारी नाग लोग खड़े पाये जाते हैं। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि नाग लोग जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं। इन्हें बैदिक स्मृतियों में वेद-विरोधी ब्रात्य कहा गया है।

# नगरका विनाश और निर्माण

परीक्षितको पांचवी पीढ़ीमे अधिसीम कृष्णका पुत्र निचक्षु हुआ। इसके राज्य-कालमें लालें टिड्डियोंका भयानक प्रकोप हुआ, जिन्होंने सारी फसलको चट कर डाला। पेड्रोंपर पत्ते तक न

१. विमलसूरि कृत परमचरित २१-४३।

२. विविधतीर्थकत्व, पृ. २७

३. 'णायकुमार चरिच'—डॉ. हीरालाल जी, एम. ए., डी. लिट. द्वारा लिखित भूमिका, पृष्ठ ३१-३२

भारतीय इतिहासकी रूपरेखा भाग—१, श्री जयचन्द्र विद्यालंकार, पृ. २८९

रहे। भीषण अकाले पड़ा। तभी गंगामें भी भीषण बाढ आ गयी। उससे हस्तिनापुरका विनाश हो गया। इसके बाद गंगा इस नगरसे पूर्वकी ओर कई मील लिसक गयी। इससे नगरको जल मिलना भी दुर्लम हो गया। फलत निवकृत गृहांसे अपनी राजधानी हटाकर प्रयागके निकट कौशान्त्रीमें 'बनायी। यह हस्तिनापुर नगरका प्रथम विनाश या।

इसके पश्चात् यह नगर फिर बसा। किन्तु कुरुवशके स्थानपर इसपर नागजातिका आधि-पत्य हो गया। सम्भवतः नागजातिके आधिपत्य कालमे ही भगवान् पार्श्वनाथका समबसरण यहाँ आया था। भगवान् महाविरका भी समबसरण यहाँ आया और भगवान्के दिव्य उपरेशोंको सुनकर बहाँके राजा शिवराजने जैनधर्म स्वीकार कर लिया था। भगवान्की स्मृतिमें यहाँ एक स्तूपका भी निर्माण किया गया था। यह बस्ती ईसा पूर्व ३०० तक आबाद रही। फिर किसी भीषण अनिक काण्डके कारण नन्द हो गयी।

तीसरो बार जैन सम्राट् सम्प्रतिने इसे आबाद किया। यह सम्राट् अशोकका पौत्र या और जैनसमंका अनुयायी था। इसने यहाँ अनेक जिनमन्दिरोका निर्माण कराया। यह बस्ती २०० ई. तक रही।

इसके बाद यह चौथी बार १०-११वी शताब्दीमें भारवंशी राजा हरदत्तरायके समय बसायी गयी और १४वी शताब्दी तक रही।

सन् १६०० मे हिन्दी जंन साहित्यके अमर कवि बनारसीदासने हम्तिनापुरको सकुटुम्ब यात्रा की थी, इस प्रकारका विवरण उनके प्रसिद्ध आत्मचरित ग्रन्थ 'अर्थकथानक' में मिलता है। किन वर बनारसीदास बाहुनहीं बादबाहरू समकालिन थे। 'अर्थकथानक' से प्रतीत होता है कि बनारसीदासके समय यहाँ जंन यात्री तीर्थ यात्रीके छिए बराबर आते रहते थे। प्राचीनकालमे यहाँ स्त्रुपोके अतिरिक्त अनेक जैनसमिदरों और निषधिकाओं (निशिया) का भी निर्माण हुआ था। सम्मवन: उनका भाग्य भी नगरके विच्वंस और निर्माणके इतिहाससे जुड़ा रहा।

# जनमन्दिर-निर्माणका इतिहास

कई राजनीतिक और प्राकृतिक कारणोमें हस्तिनापुर मध्यकालके परचात् शताब्दियों तक जेपेक्षत सा रहा। इसी जेक्साके परिणामस्वरूप, लगता है, यहाँके प्राचीन सन्दिर और निवधिकाएँ नष्ट हो गयी। किन्तु तीर्य स्थान तो यह बराबर बना रहा और भक्त लोग यात्राके लिए लाते रहे। १८-१९की शताब्दीने यहाँ मन्दिर और निवधिको हालत वडी जीर्ण-शीर्ण थी। सभी लोगोकी इच्छा थी कि यहाँ मन्दिर अवस्य बनना चाहिए। लोगोकी प्रार्थना पर सं. १८५८ (सत् १८०१) जेखें

१. मटचीहतेषु कुरुव।टिक्या सह जाययोपस्तिहं चाकायण

इम्यप्रामे प्रदाणक उवास ॥१॥ —छान्दोग्य उपनिषद् अ. १, खण्ड १०

<sup>—</sup>ओलोको वर्षाचे अन्तका नाहा होनेपर कुछरेशामें अकाल पड जानेके कारण चक्रके पुत्र उपस्तिने अपनी स्त्री आदिकोके साथ (अन्त न मिलनेके कारण) मरणाउन्न दशामें हापीवानीके ग्राममें आकर आश्रय लिया।

अधिसीम क्रब्णपुत्रो निवलुर्भविता नृष: । यो गंगयापहृते हस्तिनापुरे कौशाम्त्र्या विवतस्यति ॥
रमेशवन्द्र मजुमवार कृत (प्रत्रोत भारत', पृ. ५१।

पाजीटर — Ancient Indian Historical Tradition ( 1922 ), page 285 ३. कविवर बनारसीदास-डॉ. रवोन्द्रकुमार जैन, एक्ट ११२

बदी १३के केलेमें दिल्ली निवासी राजा हरसुखराव, जो मुगल बादशाह शाह आलमके सजांची थे, मैं मिन्दर-निर्माणके लिए अपनी स्वीकृति दे वी। यह इक्षाका उस समय बहुसूमेंके गुजर नरेश नैनिस्हिके ज्ञीन था। शाहपुरके गुजर यहां जैनमन्तिर निर्माणके अकारण विरोधी थे। राजा नैनिस्हिके एक मित्र शाहपुर निवासी लोला जयकुमारमल थे। राजा हरफुखरावने उत्तसे अनुरोध किया कि आप राजा नैनिसहसे कहकर यह कार्य करा दीजिए। उसी रातको लाला जीने राजा साहबसे इसकी चर्चा की और कहा कि राजा हरफुखरावने उसके अनुरोध किया समझ उतारकर रख दी है। राजा नैनिसह राजा हरफुखरावके मि बड़े कुत्त वर्षा के पान हरफुखरावने अपने एक लाख रूप समयपर अदा नहीं कर सके थे, जिलको राजा हरफुखरावने स्वां कर सके थे, जिलको राजा हरफुखरावने स्वां करा कर स्वां हो हो। राजा नेनिस्ह राजा हरफुखरावके अपने एक लाख रुपये समयपर अदा नहीं कर सके थे, जिलको राजा हरफुखरावने स्वां अपने स्वां किया । बस, उन्होंने मन्दिरका शिलान्यास भी अपने हाथोसे स्वीकार कर

दूसरे दिन राजा हरसुखराय, लाला जयकुमारमल और सैकड़ो जैनाजैन व्यक्तियोंकी उप-स्थितिस राजा नेतिसहते घरातलसे चालीस फुट केंबे टीलेपर दिगम्बर जैन मन्दिरकी नीवसे अपने हाथोंसे पांच इंटे रखी। इसके बाद राजा हरसुखरायके घनसे लाला जयकुमारमलले दिलरेखसे पंच वर्षेमें विशाल शिखरजन्द दिगम्बर जैन मन्दिरका निर्माण हुआ। कहते हैं, जब कलशारोख्ण और वेदी-अतिन्छाका अवसर लाया तो राजा हरसुखरायने पंचायतसे प्रार्थना की—'पंच सरदारो ! मेरी जितनी शक्ति थी, मैने उतना कर दिया। मन्दिर आप सबका है। अत. आप लोग भी इसके लिए सहायता करें।' उस समय जो लोग वहां उपस्थित थे, उनके सामने एक घड़ा रखा गया और सबने अपनी-अपनी शोक अनुसार उस बढ़ेमे दान हाला। किन्तु फिर में यह रशि अत्यन्त अल्प थी। मन्दिरके निमिन्त सभी जैन भाइसोंसे इस तरह रुपया एकत्रित करनेमें राजा साहबका उद्देश्य मन्दिरको सार्वजनिक बनाना और अपनेको अदुशाबसे दूर रखना था।

तत्परचात् संवत् १८६२ मे कल्यारोहण और वेदी-प्रतिष्ठाका कार्य राजा साहबने समारोह-पूर्वक कराया। उस समय मन्दिरमे देहलीसे लायी हुई ममबान् पार्स्तापकी बिना फणबाली प्रतिमा विराजमान की गयी। वि. सं. १८९७ मे लाला जयकुमारमलने मन्दिरका विशाल सिंह-द्वार बनवाया।

इस मन्दिरके चारो ओर धर्मशाला बनी है। मन्दिरके बाहर भी कई दिगम्बर जैन धर्म-शालाएँ बनी हुई हैं। मन्दिरमे बहुत सा काम राजा हरसुखरायके पुत्र राजा सुगनचन्दने कराया था।

सन् १८५७ के गदरके समय गूजर लोगोने इस मन्दिरको लूट लिया। वे लोग मूलनायक प्रतिमाको भी उठाकर ले गये। फलतः दिल्ली धर्मपुराके नये मन्दिरसे वि. संवत् १५४८ मे भट्टारक जिनचन्द्र द्वारा प्रतिष्ठित भगवान् शान्तिनायकी मूर्ति ग्रही लाकर मूलनायकके रूपमे विराजमान की नित्र सामित प्रति होते। तबसे यह मन्दिर शान्तिनाय मन्दिर कहा जाने लगा। गदरके बाद भी एक बार फिर कुटेरीने मन्दिरको लूटा। यह मन्दिर उस केन्द्रीय टीलेपर बनाया गया था, जहाँ सम्भवतः पहले भी कोई जैन मन्दिर था।

## तीर्थं-वर्जन

यहां पहुँचते ही दायी ओर स्वेताम्बर मन्दिर एवं धर्मशाला मिलती है। यह मन्दिर सन् १८७०मे बना था। इस धर्मशालाके सामनेका चत्रतरा दिगम्बर समाजका है तथा धर्मशालाके बराबर जो जमीन है, वह भी दिगम्बर समाजकी है। इस जमीनपर मेलेके समय सेकड़ो वर्षोंसे दिगम्बरोका पण्डाल बनता आया है और अब भी प्रतिवर्ष बनता है। पहले यहां स्वेताम्यरोका न कोई मन्दिर था, न धर्मशाला थी और न कोई भूमि थी। किन्तु दिगम्बर भाइयोने स्वेताम्बरोके अनुरोधपर भूमि आदि दिलवानेमे सहयोग दिया और अपनी भी कुछ भूमि उन्हें दे दी।

पण्डालको भूमिसे मिली हुई दिगम्बर समाजकी एक विशाल धर्मशाला है।

वापी ओर थोडी सी ऊँचाई चढ़कर दिगम्बर जँन मन्दिर और धर्मशालाका विशाल द्वार मिलता है। द्वारपर ही क्षेत्र-कार्यालय है। भीतर खुसते हो। धुराना पक्का कुआं और धर्मशालाल है। फिर एक द्वार मिलता है जो मन्दिरका प्रवेश-द्वार है। द्वारके समक्ष ३१ फुट ऊँचा मानस्तम्भ बना हुआ है। बारो ओर खुले बरामरे ओर सहित हुन है और बीचने मन्दिर है। मन्दिर लगभन चार फुट ऊँची चौको देकर बनाया गया है और मन्दिरके चारो ओर रॉलगदार चबूतरा है। मन्दिरका केवल एक ही खण्ड है, जिसे गर्मगृह कह सकते हैं, किन्तु है काफी द्वारा इस मन्दिरके केवल एक ही बेव है। वेदी तीन दरकी और काफी विद्याल मुन्तु क्यायल प्रविश्वास निवासको है। यह स्वित जीवराज पाण्डीवालेन में १९४८ वैदाल सुनी दे को भट्टारण जिनवन्द्र द्वारा प्रावासन है। यह मृति जीवराज पाण्डीवालेन में १९४८ वैदाल सुनी दे को भट्टारण जिनवन्द्र द्वारा प्रतिपिठत करायी थी। इसके बायी ओर अरताघ और वार्षी और कुन्नुनाथकी मृति है। वेदीमे पचबालयित (वानुपुज्य, मल्लिनाय, नेमिनाय, पार्श्वाय वार्षी और कुन्नुनाथकी मृति है। वेदीमे पचबालयित (वानुपुज्य, मल्लिनाय, नेमिनाय, पार्श्वाय वार्षी और कुन्नुनाथकी मृति है। वेदीमे पचबालयित (वानुपुज्य, मल्लिनाय, नेमिनाय, पार्श्वाय वार्षी और कुन्नुनाथकी मृति है। वेदीमे पचबालयित (वानुपुज्य, मल्लिनाय, नेमिनाय, पार्श्वाय वार्षी और कार्या प्रतिमाएं खड़्नामन है। वार्यी ओरकी दो प्रतिमाएं मही है। मन्भवत मुल्लिमकालके खण्डत कर दी गयी होगी। यह प्रतिमाफलक २५ वर्ष पहले जिला मुजलकरनगरन सारगपुर गांवकं जल्लकी मानने है। किन्तु इस प्रतिमाक्त वाराव और रीजीसे वह १०-११वी दानाव्दीकी प्रतीत हीती है।

इनके अतिरिक्त दो प्रतिमाएँ नीलं और हरे पापाणकी है। अवगाहना प्राय ६-६ इच होगी। ये पदासन मुद्रामे है तथा अत्यन्त मनोज्ञ है। और भी ७ प्रतिमाएँ पीतलकी तथा एक सन्दूकमे पीतलकी छोटी-छोटी ७ अन्य प्रतिमाएँ रखी है।

मन्दिरपर जो शिखर है, उसकी विशेषता यह है कि वह न केवल मुन्दर और विशाल है, बिक उसके ऊपर एक कमरा है और उस कमरेके ऊपर दूगरा शिखर बना हुआ है। यह शिखर इतना विशाल है कि इसकी समानता कम मिलेगी।

इस मन्दिरके पीछे एक दूसरा मन्दिर है। यह मुख्य मन्दिरके बादका बना हुआ है। इसमे बायो ओरको वेदीमे भगवान् शान्तिनायको ५ फुट ११ डच अवगाहनाबालो खड्गासन प्रतिमा विराजमान है। इसके मूर्तिलेखसे जात होता है कि इसकी प्रतिष्ठा संवत् १२३१ ( सन् ११७४) केशाख सुदी १२ सोमवारको देवपाल सोनी अजमेर निवासी द्वारा हस्तिनापुरमें हुई थी। यह प्रतिमा ४० वर्ष पहले उस टीलेजी सुदाइमें निकली थी, जिसके उत्तर देवतान्वरोने अपनी नशिया बनायों थी। यह प्रतिमा हलके सलटी रंगकी है। इसके चरणोंने दोनों ओर चंदरमारी खड़े हुए हैं। सिरके उत्तर पापाणकी छत्रत्रयी मुशोपित है। छत्रके दोनों ओर हाथीपर बैठे हुए इन्द्र भगवानके उत्तर पुण्यवर्ष कर रहे है। चमरवाहकोंके नीचे हाथ जोड़े स्त्री-पुरुष खड़े हैं जो सम्भवतः प्रतिष्ठा-पक्ष युगल है। पावरीठर हरिणका लाखन और लेख है। पावरीठर हरिणका लाखन और लेख है। पावरीठर हरिणका लाखन और लेख है।

बीचकी बेदीने मध्यमे काले. पाषाणकी पाइवैनाथकी सवा दो फुट अवगाहना. वाली प्रतिमा है। उसके दाये-बाये शान्तिनाथ और कुन्युनाथकी प्रतिमाएँ विराजमान है। आगेकी पंक्तिमें १ स्वेत पाषाणकी, १ पीतलकी सर्वेतीअद्विका तथा २ पीतलकी अन्य प्रतिमाएँ हैं।

दायी ओरकी वेदीमे भगवान् महावीरकी स्वेत पाषाणकी ७ फुटी प्रतिमा है । यह वीर नि. सं. २४६९ मे प्रतिष्ठित हुई है ।

यहाँ निकट ही एक स्थान है जो पक्का चबूतरा कहलाता है। वहाँ एक गुफा भी है। सम्भवत यह मनिजनोके ध्यानादिके लिए प्रयक्त होती थी।

मन्दिरसे उत्तर दिशामें ३ मीळकी दूरीपर चन्द टीळोपर जैन निश्चयां बनी हुई है। मन्दिर-से चळकर बन-विभाग द्वारा सरिशत बन पड़ता है। बन-विभागकी ओरसे बनी हुई कच्ची सड़कसे निश्चयांको मार्ग जाता है। यह सड़क भी लगभग १ मील तक ठीक है। उसके परचात् रेतीला रास्ता आ जाता है। सबसे पहले शान्तिनाथकी निश्चया मिलती है। टोकमें स्वरित्तक बना हुआ है। टोकमें बगलमें खुळी तिदरी बनी हुई है जो यात्रियोकी सुविधाकी दृक्षिसे बनायो गयो है। टोक-के पूर्वमें भी एक छतरी है। सम्भवत दिगम्बर मुनियोके छ्यानके लिए यह स्थान बनाया गया है।

इस नशियाका जीर्णोद्धार मिति ज्येष्ठ कृष्णा १४ वीर सं. २४३८ वि. सं. १९४९ को दिगम्बर जैन समाजने पंचायती द्रव्यसे कराया था ।

इस निशयासे दूसरी निशयाको जाते समय रास्तेमे एक पक्का कुश्रां मिलता है, जिसका निर्माण लाला संगमलाल पन्नालाल शाहपुर ( जिला मुजफ्फरनगर ) ने कराया था।

इससे आगे जानेपर एक टेकरीपर कम्पाउण्ड बना हुआ है, जिसमे दो निशयों हैं—भगवान् अरहनाथकी ओर भगवान् कुन्युनाथ की। ये दोनों क्रमशः वायी और दायी ओर है। दोनो निशयों (टोंकों) के नीचे एक-एक पाथाण छगा हुआ है, जिसमे दोनों तीर्थंकरोका जीवन-परिचय ठिखा है। जिन्होंने इन तीर्थंकरोंको यह प्रशस्ति-शिक्षा लगायी है, उन्होंने वास्तवमें बहुत प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय कार्यं किया है। इन दोनो निशयोंमें स्वस्तिक वने हुए हैं।

श्री अरहनाथ स्वामीकी निशयाका जीर्णोद्धार श्रीमती भगवानदेई धर्मपत्नी लाला मुसद्दी-लाल सुपुत्र लाला केदारनाथ रईन सदर, मेरठने अपने पिता रायसाहब लाला प्रभुलाल जैन मेरठ निवासीके प्रबन्धसे वीर नि. सं. २४४४ वि. सं. १९७५ मे कराया।

श्री कुन्युनाय स्वामीकी नशियाका पाषाणोद्वार श्रीमती भगवानदेईने अपनी स्वर्गीय सुपुत्री रतनदेई धर्मपत्नी लाला दिगम्बरप्रसाद सुपुत्र वा शीतलप्रसाद रईस सहारमपुरकी ओरसे अपने पिता रायसाहब लाला प्रभुलाल जैन मेरठ निवासीके प्रबन्धसे वीर नि. सं. २४४३ वि. सं. १९७४ मे कराया ।

इससे आगे चलकर एक कम्पाउण्डमें मल्लिनाय भगवान्की टोंक है। इसमें केवल स्वस्तिक बना हुआ है। इसका जोणॉद्धार लाला छेदालाल प्रद्युम्नकुमार सुपुत्र लाला मटरूमल जैन जारचा (बलन्दशहर) निवासीने वि. सं २००६ में कराया।

दूसरी नशियाके पास श्वेताम्बर नशिया है। आसपासमें कई समाधि-स्थान ( छतरी ) बने हुए हैं, जो अज्ञात दिगम्बर जैन मनियोके है।

#### क्षेत्रका वाधिक सेला

हिगम्बर जैन समाजका बार्षिक मेला कार्तिको (अष्टाङ्गिका) शुक्ला ८ से १५ तक होता है। इसमें हजारो यात्री आते हैं। यह बहुत प्राचीन समयमें होता आ रहा है। पहले यह केवल तीन दिनका होता था, किन्तु अब यह आठ दिनका होता है। कार्तिको पूर्णिमाको यहाँ रक्यात्रा निकलती है। इसके अतिरिक्त फालानी अष्टाङ्गिका और ज्येष्ठ कृष्णा १४ को भी छोटे मेले होते हैं।

श्वेताम्बर अपना मेला अक्षय ततीयाको और हिन्दू वैशाख शक्ला सप्तमीको करते है।

#### शिकार-निषेध

लगभग पचास वर्ष पूर्व जैनोके प्रयत्नसे सरकारने इस पवित्र नीर्थकर-भूमि (तीर्थ) मे किसी प्रकारका शिकार खेलना निपिद्ध घोषित कर दिया या, जो अब तक लागू है। यह सरकारी आज्ञा पाषाणोपर अकित करा दी गयी है।

## एक रोचक परम्परा

सरकारी कागजातके अनुसार मौजा हस्तिनापुर दो पट्टियो या महालोमे विभाजित है—पट्टी कौरवान और पट्टी पाण्डवान । हस्तिनापुरका उत्तरो भाग, जो पट्टी कौरवान कहलाना है, दिगम्बर जैन मिन्दिरकी सम्पत्ति है। दक्षिणी मान, जो पट्टी पाण्डवान कहलाता है, को बहु-भाग द्वेताम्बर मन्दिरके अधीन है। अधिकाश जैन इमारत और अवशेष पट्टी कौरवानमे स्थित है, जब कि मध्य-कालीन अवशेष और हिन्दू स्मारक प्राय पट्टी पाण्डवानमे है।

इत दोनो महालोके बीचमे एक पक्का मार्ग ही दोनों महालोकी विभाजक रेखा है। बागमे बन्दर बहुत है। एक मनोरंजक बात यह है कि ये बन्दर भी दो विरोधी दलोके रूपमे बैंटे हुए है। एक दल रेखाके इस ओर रहता है और दूसरा दल उस ओर। कोई दल एक दूसरेकी रेखाका अतिक्रमण नहीं कर सकता। करनेपर युद्ध छिड्ड जाता है।

### पुरातस्व

प्राचीन कालमे हस्तिनापुरको चहारदीवारीके निकटसे गगा नदी बहती थी । लेकिन अब वह सात मील दूर चली गयी है । और अब उसीकी एक शाखा—जो बृढी गगा कहलाती है—

१. डॉ. ज्योतिप्रसाद, हस्तिनापुर

प्राचीन टीलोंके पास बहती है। भारत सरकारकी ओरसे इस सांस्कृतिक नगरीकी सन १९५० में खुदाई हुई थी। यह खुदाई २४ फूट चौड़ी, ५०० फूट लम्बी और २५ फूट गहरी थी। इस खोजके फलस्वरूप यह सिद्धे होता है कि हस्तिनापूर नगर चार बार बसा और उजड़ा । प्रथम बार यह नगर गंगाकी बाढके कारण नष्ट हुआ । परातत्त्ववेत्ताओंने यहाँकी खदाईसे तथा यहाँ उपलब्ध हए मस्पात्र, महा आदि पुरातन वस्तुओंसे यह अनुमान लगाया है कि नगरका प्रथम बार विनाश ईसा-से लगभग १०-१२ शताब्दी पूर्व हुआ होगा। उस समयसे पूर्व तक यह नगर अपनी उन्नतिकी चरम सीमापर था। नगरके सम्पूर्ण वैभव और कला, सम्यता और सम्पदा सबको गंगा अपने साथ बहा ले गयी और अपने पीछे मीलोंमें इसके अवशेष छोड गयी। अभी तक जो भी खदाई हुई है, वहाँ जैन मन्दिरों, स्तूपों और निषधिकाओं के चिह्न प्राप्त नहीं हुए। इससे लगता है कि जिन टीलोंको अछता छोड दिया गया है, उनके नीचे जैन संस्कृतिका अतुल भण्डार दबा पडा है। आचार्य जिन-प्रभसूरिने वि. संवत् १३८९ में संघसहित यहाँकी यात्रा की थी (विविधतीर्थ कल्प)। इसी प्रकार कविवर बनारसीदासने कूट्रम्बसहित यहाँकी यात्रा सन् १६००के लगभग की थी। उस समय यहाँ मन्दिर, निशया और स्तप विद्यमान थे। परवर्ती कालमें प्रकृतिके प्रकोपसे अथवा मस्लिम शासकोंकी धर्मान्वताके कारण ये नष्ट हो गये। हमें विश्वास है, वे इन टीलोंमें दबे पड़े हैं। खदाईके फलस्वरूप पुरातत्त्ववेत्ता इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि हडप्पाकी सिन्ध घाटी सभ्यतास भी प्राचीन नर्मदा घाटीकी सभ्यता है, जो गुजरातस माहिष्मतो ( मध्यप्रदेशमे स्थित महेश्वर ) होती हुई गगाके कांठे तक फैली हुई है। उसका सम्बन्ध हस्तिनापूरसे भी है। इस प्रकार उनके मतसे हस्तिनापरकी सभ्यता और संस्कृति ईसासे लगभग ३००० वर्ष पर्वकी हो जाती है।

## क्षेत्रपर स्थित संस्थाएँ

इस समय क्षेत्रपर दिगम्बर जैन प्रान्तीय गुरुकुल, मुमुक्षु-आश्रम है। यहाँ त्यागीजन और ब्रह्मचारिणियाँ भी रहती हैं।

इस गुरुकुळकी स्थापना सन् १९४५ में पूज्य क्षुत्लक गणेशप्रसादजी वर्णी और मनोहरलाल-जो वर्णीके आशीर्वाद और प्रेरणाते सहारनपुर्स की गयी थी। वहाँ जलवायु अनुकुल न होनेके कारण यह सन् १९४९ में हस्तिनापुर आ गया। छात्रोंके निवासके लिए इसका अपना छात्रावास है। विद्यालय भवनका निर्माण हो रहा है। कुछ कमरोंका निर्माण हो भी चुका है।

मुमुक्षु आश्रममें पं. हुकुमचन्द्रजी सलावाके कारण शास्त्र-स्वाध्याय नियमित चलता है।

#### क्षेत्रकी व्यवस्था

इस क्षेत्रकी व्यवस्था एक रजिस्टर्ड कार्यकारिणी समिति द्वारा की जाती है, जिसके ४१ सदस्य हैं।

## नवनिर्माण

पिछले मन्दिरके उत्तर और दक्षिणकी ओर दो सब्य शिखरदन्द मन्दिर श्री अरहनाथ और श्री कुन्युनाथ भगवानुके बन चुके हैं।

मन्दिरके पीछे, १०० बीघेके उसके कैम्पिन ग्राउण्डमें पाण्डुक शिलाका निर्माण हो रहा है।

## पारसनाथका किला

बिजनौर जिलेमे नगीना रेलवे स्टेशनसे उत्तर-पूर्वकी ओर 'बढापुर' नामक एक कस्बा है। वहाँसे चार मिल पूर्वकी ओर कुछ प्राचीन अवशेष दिखाई पढ़ते हैं। इन्हें ही 'पारसनाथका किछा' कहते हैं। इस स्थानका नामकरण तेर्डसवे तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथके नामपर हुआ लगता है।

इम किलेक सम्बन्धमं अनेक जनश्रुतियां प्रबलित हैं। एक जनश्रुतिक अनुसार पारस नामक किसी राजाने यहां किला बनवाया था। उसने यहां कि लेनगिन्दरोका भी निर्माण कराया था। इस समय यहां कोई मन्दिर नहीं है, अपितु आचीन मन्दिरो और किलेक भगनावशेष चारो और कई बर्गमिलके क्षेत्रों विश्वरे पढ़े हैं। इन अवदोगोका अब तक विधिवत् अध्ययन नहीं हुआ है। इल उल्लंखना अवस्य हुआ है। मन्द्र समय प्रवास के विधिवत् अध्ययन नहीं हुआ है। इल उल्लंखना अवस्य हुआ है। मगय-समयपर यहां जैन मूर्तियो या जैनमन्दिरोसे सम्बन्धित अन्य सामग्री उपलब्ध होगी रहती है। उपलब्ध मामग्रीक अध्ययनसे ज्ञात हुआ है कि प्राचीन कालमे यह स्थान जैनोका प्रमुख केन्द्र था। यहां कई तीर्थकरोके पृथक्-पृथक् मन्दिर नहीं हुए थे। पासनाथका मन्दिर इस सबमे प्रमुख था। इसीलिए इस स्थानका नाम पारसनाथ पढ़ गया।

निरुचय ही मध्यकालमे यहाँ एक महत्त्वपूर्ण मन्दिर था। वह मुसम्पन्न और समृद्ध था। मन्दिरके चारो ओर सुदृढ कोट बना हुआ था, इसीको पारमनाथका किला कहा जाता था। सन् १९५२ से पूर्व तक इस स्थानपर बडे भयानक जगल थे। इसिलाए यहां पहुँचना कठिन था। सन् १९५२ से पजाबसे आये पजाबी कारतकारोने जगल साफ करके भूमिको कृषि योग्य बना लिया है और उम्पर कृषि-कार्य कर रहे हैं। प्रारम्भमे कृषकोको बहुत सी पुरातन सामग्री मिली थी। अब भी कभी-कभी मिल जाती है। अब तक जो सामग्री उपलब्ध हुई है, उसमे से कुछका परिचय यहां दिया जा रहा है—

— भगवान् महावीरकी बलुए स्वेत पापाणकी पद्मासन प्रतिमा। अवगाहना लगभग पीने तीन फुट। यह प्रतिमा एक शिलाफलकपर है। महावीरकी उक मूर्तिक दोनों और नेमिनाथ और चन्द्र-प्रम भगवान्की बहुगासन प्रतिमा है। इसका अलकरण दर्शनीय है। अलंकरणमे तीनों प्रतिमाओक प्रभामण्डल खिले हुए कमलकी घोमाको घारण करते हैं। भगवान् महावीर अशोकवृक्षके नीचे विराजमान है। वृक्षके पत्रीका अकन कलापूर्ण है। प्रतिमाके मस्तकपर छत्रत्रयो पुराभित है। मस्तकके दोनों और पुण्यानालाघरी विद्याघर है। उनके उपर गजराज दोनों और प्रदिश्ति है। तीनों प्रतिमाओके इधर-उघर चार चमरवाहक इन्द्र खड़े है।

प्रतिमाके मिहासनके बीचमे धर्मचक्र है। उसके दोनो ओर सिंह अकित है। चक्रके उपर कीर्तिमुख अकित है। मिहासनमे एक ओर धनका देवता कुबेर भगवान्की सेवामे उपस्थित है और दूसरी ओर गोदमे बच्चा लिये हुए अभिवकादेवी है।

सिहासनपर ब्राह्मोलिपिमें एक अभिलेख भी उत्कीर्ण है जो इस प्रकार पढा गया है--

'श्री विरुद्धमनमिदेव । स १०६७ राणलमुत्त भरथ प्रतिम प्रठपि' अर्थात् संवत् १०६७ मे राणलके पुत्र भरतने श्री वर्धमान स्वामीकी प्रतिमा प्रतिष्ठापित की ।

—भगवान् पार्श्वनाथकी एक विद्याल पद्मासन प्रतिमा ब्रह्मपुर गोंवके एक मुसलमान झोजे-के घरसे मिली थी, जिसे वह उक्त किलेके सबसे ऊंचे टीलेसे उठा लाया था। इसको उलटा रखकर वह नहाने और कपड़े धोने आदिके कामोमे लाना था। एक वर्षके भीतर वह और उसका सारा परिवार नष्ट हो गया। घर फूट गया। लोगोंका विश्वास है कि भगवान्की अविनयका ही यह परिणाम है। यह खण्डित कर दी गयी है। इसके हाथ, पैर और मुँह खण्डित हैं। सर्थ-कुण्डलीके आसनपर भगवान् विराजमान हैं। उनके सिरपर सर्पफण मण्डल हैं। उनके अगल-बगलमे नाग-नागिन अंकित हैं। चरणपीठपर दो सिंह बने हुए हैं। जिस सातिवय मृतिके कारण इस किले को पारसनाथका किला कहा जाता था, सम्मवतः वह मृति यही रही हो।

इन मृतियों के अतिरिक्त कुछ सिरदल-स्तम्भ आदि भी मिले हैं। एक सिरदलके मध्यमें कमल-पुष्प और उनके उनर वेटे हुए दो सिहोंबाला सिहासन दिखाई देता है। सिहासनके उत्तर मध्यमें पपासन मुद्रामे भगवान् ध्यानलीन हैं। उनके दोनों ओर दो खहगासन तीर्थकर मृतियोका अंकन किया गया है। फिर इन तीनों भूतियोक इधर-उधर भी इसी प्रकारकी तीन-तीन मृतियाँ बनी हुई हैं। इन तीनों भागोंके इधर-उधर एक-एक खडगासन मित अकित है।

कुछ ढार-स्तम्भ भी मिले है। एक ढार-स्तम्भमें मकरासीन गंगा और दूसरे स्तम्भमें कच्छपवाहिनी यमुनाका कलात्मक अकन है। इन देवियोंके अगल-बगलमे उनकी परिचारिकाएँ हैं। ये सभी स्तनहार, मेखला आदि अलंकरण धारण किये हुए हैं। स्तम्भमें उपरकी ओर पत्रावलीका

मनोरम अंकन है। स्तम्भोंपर गगा-यमनाका अंकन गुप्तकालसे मिलता है।

कुछ स्तम्म ऐसे भी प्राप्त हुए हैं, जिनपर दण्डपारी द्वारपाल बने हैं। देहलीके भी कुछ भाग मिले हैं, जिनपर कत्पवृक्ष, मंगलकल्या लिये हुए दो-दो देवता दोनों और बने हुए हैं। एक पाषाण-फलकपर संगीत-सभाका दृश्य उत्कीण है। इसमें अककरणके अतिरिक्त नृत्य करती हुई एक नर्तकी तथा मुदंग-मंजीरवादक पूरण दिक्षाई पहते हैं।

किलेसे कुछ अलंकृत ईटे भी मिली हैं। यहाँके कुछ अवशेष और मूर्तियाँ नगीना और बिजनौरके दिगम्बर जेनमन्दिरोमें पहुँच गयी हैं। शेष अवशेष यही एक खेतमे पडे हए है।

इन पुरातत्त्वाववोधों और ऑफ्रीलिबित मूर्तियोसे हम इस निर्णयपर पहुँचते हैं कि ९-१०वी या उससे पूर्वकी शताब्थियोमें यह स्थान जैनधर्मका महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। यहाँ जो व्यापक विध्वस दिखाई पढ़ता है, उसके पीछे किसका हाथ रहा है, निदिचत रूपसे नहीं कहा जा सकता। यदि यहाँकी खुदाई करायी जाये तो सम्भव है, यहाँ से अनेक प्राचीन कलाकृतियाँ मिल सके और यहाँके इतिहासपर भी कुछ प्रकाश पड सके।

यह स्थान तथा इसके आसपासके नगर जैनधर्मके केन्द्र रहे है, इस बातके कुछ प्रमाण प्रकाशमे आये हैं। यह स्थान नगीनेके बिलकुल निकट है। नगीनेमे जैनमन्दिरके पासका मुहल्ला 'यतियोंका मुहल्ला' कहलाता है। यति जैन त्यागी वर्गका ही एक भेद था। इस नामसे ही इस

नगरके इस भागमे जैन यतियोंके प्रभावका पता चलता है।

नगीनेसे ८ मीळकी दूरीपर नहटीर नामक एक कस्वा है। सन् १९०५ में इस कस्बेक पास तांबेका एक पिटारा निकला था जिसमें २५ तीथंकरोंकी मूर्तियाँ थी। सम्भवतः ये मुस्लिम आक्रमण-कारियोंके भयसे जमीनमें दवा दी गयी होंगी। ये मूर्तियां अब नहटीर जैनमन्दिरमें हैं। नहटीरके पास गांगन नामकी एक नदी है। उसमें से १९५६-५७ में एक पासाण फलक निकला था। उसके ऊपर पाँच तीर्थंकर-मूर्तियाँ हैं। यह जैनमन्दिर भी नहटीरमें स्थापित है।

नहटौरसे तीन मीलको दूरीपर पाडला गरीबपुर नामका एक ग्राम है। उस ग्रामके बाहर एक टीलेपर एक प्रपासन जैनप्रतिमा मिट्टी में दबी पड़ी थी। उसका कुछ भाग निकला हुआ था। ग्रामीण लोग इसे देवता मानकर पूजते थे। १९६९-७० में जैनियोंने यहाँकी खुदाई करायी। खुदाई-के फलस्वरूप भगवान् ऋषभदेवकी प्रतिमा निकली। अब नहटौरकी जैन समाजने वहाँ मन्दिर बनवा दिया है। विजनीर हस्तिनापुरसे केवल १३ मीलकी दूरीपर गंगानदीके दूसरे तटपर स्थित है। हस्तिनापुरके समीप होने और जपर्युक्त मृतियाँ निकलने से स्पष्ट है कि विजनीर जिलेमे कुछ स्थान विशेषन. 'पारसनाथका टीला'के आसपासका सारा प्रदेश जनधर्मका प्रमुख केन्द्र और प्रभावन्क्षेत्र रहा है।

## वडागाँव

#### मार्ग

रावण उर्फ बडागाँवका दिगम्बर जैन मन्दिर अतिशय क्षेत्रके रूपमे प्रगिद्ध है । यहाँ पहुँचनेका मार्ग इस प्रकार है —

दिल्ली-महारनपुर सडक मार्गसे सडकके किनारे खेकड़ा बस-स्टंण्ड है। खेकड़ा उत्तर प्रदेशमें मेरठ जिलेकी तहसील नागपतमे गृड, गल्लेकी प्रसिद्ध मण्डी है। दिल्लीमे खेकड़ाका बस-स्टंण्ड २२ किलोमीटर है। स्टंण्डपर हर समय तींगे और दिक्तोमीटर है। स्टंण्डपर हर समय तींगे और दिक्तोमीटर है। बाजारसे बडागांव ५ किलोमीटर है। इंग्डपर तक पक्की सडक है तथा १ किलोमीटर तक पक्की सडक है तथा १ किलोमीटर कच्ची सडक है जो निकट भेविष्यमे पक्की होने जा रही है। खेकड़ासे मेरठ जाने बालो बमसे बडागांव जा सकते है अथवा साइडिक रिकासे जा सकते है। गावमे होकर मन्दिरके किला रास्ता है। मन्दिर गांव के विलक्ष्य एम है।

#### अतिशय क्षेत्र

इस मन्दिरकी प्रसिद्धि अतिवाय क्षेत्रके रूपमें हैं। लगभग ५० वर्ष पहले यहां एक टीला था, जिसपर झाट-संबाद उने हुए थे। देहातके लोग यहा मनीती मनाने आंत रहने थे। अपने जानवरीको बोमारीमें या उन्हें नजर लगनेपर वे यहां बडी श्रद्धांसे आंने थे और दूध चढाकर मनीती मनाते थे। और उनके पत्नु रोगम्बन हो जाने थे। बहुन्ते लोग क्यां बीमारी, पृत्रप्रासि और मुक्हमंकी मनीती मनाने भी आंते थे और इस टीलेपर दूध चढाते थे। इससे उनके विश्वास-के अनुरूप उनकी मनीकामना पूर्ण हो जानी थी। सम्भवत किसी जमानेमे यहां विद्याल मन्दिर था। किन्तु मुल्लिम कालमे धर्मान्धता अथवा प्राकृतिक प्रकोषके कारण यह नष्ट हो गया और टीला बन गया न

एक बार ऐलक अनन्तर्कार्ति जी खेकडा ग्राममे पथारे। उस समय प्रसगवश वहांके लोगोने उनमें इस टीलंकी तथा उसके अतिशयोंकी चर्चा की। फल्टा वे उसे देखना खे । उन्हें विश्वसस हो गया कि उस टीलंभे अवश्य ही प्रतिमाएँ दवी होगी। उनकी प्रेरणार्स शिक्षास्त्र वरी ८ सबत् १९७८-को इस टीलंभी खुदाई करायी गयी। खुदाई होनेपर प्राचीन मन्दिरके भग्नावशेष निकले और उसके बाद बडी मनोज १० दिगम्बर जैन प्रतिमाएँ निकली, जिनमे ७ पाषाणकी तथा तीन धातुकी थी। लग्नाभ ५ अंगुलकी एक हीरकी भी प्रतिमा निकली थी। किन्तु वह खण्डित थी। अत. यमुना नसीम प्रवाहित कर दी गयी। धातु प्रतिमाओपर कोई लेख नहीं है। किन्तु पाषाण प्रतिमाओ पर (दोको छोडकर घोषपर) मूर्तिलेख है। उनसे ज्ञात होता है कि इन प्रतिमाओमे कुछ १२वी धाताब्दीकी है और कुछ १६वी धाताब्दीकी।

इससे उत्माहित होकर यहाँ एक विशाल दिगम्वर जैन मन्दिरका निर्माण किया गया और

ज्येष्ठ शुक्ला ९ संवत् १९७९ को यहाँ भारी मेला हुआ। इसके बाद संवत् १९८९ में यहाँ समारोह-पर्वक शिखरकी प्रतिष्ठा हुई।

जिस स्थानपर खुँदाई की गयी थी, वहाँ एकं पक्का कुओं बना दिया गया। कुओं १८ फीट गहरा है। इस कुएँका जल अत्यन्त शीनल, स्वादिष्ठ और स्वास्थ्यवर्षक था। इसके जलसे अनेक रीग दूर हो जाते थे। धोरे-धीर इस कुएँकी क्यानि दूर-दूर तक फैल गयी और यहाँ बहुत-से रीगी आने लगे। इतना ही नहीं; इस कुएँका जल कानतरों मेरे रह हारा बाहर जाने लगा। प्रत्यक्ष-दिश्योंका कहना है कि खेकड़ाके स्टेशनपर प्रतिदित १००-२०० कनस्तर जाते थे। वहांसे उन्हे वाहर मेजा जाता था। अब इसके जलमे वह विशेषता नहीं रह गयी है।

मन्दिरमे मनौती मनानेवाले जैन और अर्जन बन्धु अब भी आते है। जिनके जानवर बीमार पड जाते हैं, वे भी यहाँ मनौती मनाने आते है।

## वतंमान स्थिति

यह मन्दिर शिखरबन्द है। शिखर विशाल है। उसका निचला भाग कमलाकार है। मन्दिर-में केवल एक हालनुमा मोहनगृह है। हालके बीचोबीच तीन कटनीवाली गम्धकृटी है। गन्धकृटी एक पक्के चतुर्तरेपर बनी हुई है। बेदीमें मूलनायक भगवान् पार्वनाथकी श्वेत पापाणकी पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। इसकी अवगाहना १ हाथके लगभग है। प्रतिमा सीम्य और चित्ताकर्षक है। इसकी प्रनिष्ठा वैशास सुदी ३ सवत् १५४० में भट्टारक जिनचन्द्रने की थी। इस प्रतिमाके अतिरिक्त एक पीतलको प्रतिमा इस बेदीमें विराजमान है।

मन्दिरके चारो ओर बरामदा बना हुआ है। बरामदेके चारों कोनोंपर शिखरबन्द मन्दरिया बनी हुई ही पूर्वकी वेदीमे ऋषभनाथ भगवानूकी मटमेले रंगकी पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। इसकी अवगाहना डेढ़ हाथकी है। यह प्रतिमा १५वी शताब्दीकी है तथा यह भगभेंसे निकली थी।

दक्षिणकी वेदीमे मूलनायक भगवान् विमलनायकी भूरे पाषाणकी पदासन प्रतिमा है। नीचेके हाथकी उँगलियाँ खण्डित है। इसका लाछन मिट गया है किन्तु परम्परागत मान्यताके अनुमार इसे विमलनायकी मूर्ति कहा जाता है। मूर्तिके नीचे इतना लेख स्पष्ट पढ़नेमे आया है—

'सवत् ११२७ माघ सुदी १३ श्रीशं लभेथे'

इसी वेदीमे भगवान् पार्श्वनाथकी एक कृष्ण पाषाणकी मूर्ति है। यह पदासन है। अवगाहना १ फुट है। हाथ खण्डित है। इसपर कोई लेख नही है। पालिश कही-कही उत्तर गर्या है। यह मूर्ति भी विमलनाथकी प्रतिमाके समकालीन लगती है। ये दोनो भूगर्भसे निकली थी।

पिस्चमकी वेदीमे भगवान् पार्श्वनाथकी स्वेत पाषाणकी एक हाथ अवगाहनावाली पद्मासन प्रतिमा है। पीतलकी एक ६ इची वेदीमे चारो दिशाओमे पीतलकी वार खड्गासन चतुर्मुंखी प्रतिमाएँ है। पीतलकी दो प्रतिमाएँ और है जो क्रमशः सवा दो इची और डेढ़ इची है। ये सभी भूगभंसे निकली थी।

उत्तरको बेदीमे भगवान् महावीरकी मटमेले रंगकी पद्मासन प्रतिमा है। इसकी अवगाहना डेड हाथ है। यह पूर्वकी वेदीके भगवान् ऋषभनाथकी प्रतिमाके समकालीन है तथा दोनोका पाषाण भी एक ही है। यह भी भगभेंसे प्राप्त हुई थी।

इन प्रतिमाओंके अतिरिक्त सभी वेदियोमे पीतलकी एक-एक प्रतिमा और यन्त्र है, जो सभी आधुनिक हैं। मन्दरके बारो और धर्मशाला है, जिसका द्वार पूर्व दिशामे है। धर्मशालाके बाहर पक्का बबूतरा और एक पक्का कुआ है जो मन्दिरकी सम्पत्ति है। धर्मशालाके दिसणिकी ओरके कमरीके बीचमे एक कमरोगे नवीन मन्दिर है, जिसमे दो बेदिया है। बड़ी बेदीमे मूलतायक चन्द्रप्रभु भगवानुको प्रतिमा है। इनके बितिरक्त तीन पाषाणकी तथा एक धावुको प्रतिमा है। इनमे एक पाषाण प्रतिमा भगभंते निक्ली थी। यह एक भूरे पाषाण-सण्डमे उकरी हुई है जो प्राय. पाच अंगुलकी है।

छोटी वेदीमे शीतलनाथ भगवान्की खड्गासन, पाषाणकी दो पदासन और एक पीतलकी। खडगासन प्रतिमा विराजमान है।

#### सानस्तरभका जिलान्यास

लगमग १५ वर्ष पहले यहाँ शुल्लक सुमितिसागरजी पधारे थे। उन्होने इस क्षेत्रपर मान-त्तम्भके निर्माणकी प्रेरणा दी। किन्तु उस समय यह कार्य सम्मन्त नही हो सका। सन् १९७१ मे स्वर्गीय आवार्य शिवनागरजीने शिष्य मुनि श्री वृषप्रसागरजी महाराजने दिन्ली चानुर्मासके स्वर्णाय कोगो को इस कार्य के लिए पुन प्रेरित किया। फलत. ८ नवम्बर सन् १९७१ को महाराजजीक तत्त्वावधानमे मन्दिरके सामने मानस्तम्भका शिलान्यास हो गया। यहा मकरानेके सगमरमरके मानस्तम्भ-निर्माणको योजना है, जिसका कार्य बालु है।

#### वार्षिक मेला

यहा प्रति वर्ष फाल्गुन शुक्ला ८-१-१० को मेला भरता है और आसोज कृष्णा १ को जल-यात्रा होती है।

यहाँ की जलवायु बडी स्वास्थ्यवर्धक है।

#### रव्य∓या

यहाकी व्यवस्था स्थानीय और बाहरके जैनोकी एक कमेटी द्वारा होती है।

### मथुरा

#### सिद्ध क्षेत्र

मथुरा प्राचीन कालसे तीर्थक्षेत्र रहा है। प्राकृत निर्वाणकाण्डमे एक गाथा निम्न प्रकार है—

> महुराए अहिछित्तं वीर पास तहेव वदामि । जम्बु मुणिन्दो वन्दे णिव्युइ पत्तोवि जबुवणगहणे ॥

अर्थात् मै मथुराके महाबीर भगवात् और ऑहेच्छकके पार्खेनाथ भगवात्की वन्दना करता हूँ । तथा गहन जम्बू बनमे निर्वाण प्राप्त करनेवाले जम्बू मुनिराजकी वन्दना करता हूँ ।

—मथुरा शूरमेन जनपदकी राजधानी थी। सूरसेन जनपदमे महावीर भगवानका समय-सरण आया था और उनके उपदेशीको सुनकर नगर सेठ जिनदत्तके पुत्र अहंद्दास, मथुराके नरेश उदितोदय (अथवा भीदाम), उसके मन्त्री, राज्याधिकारी और अनेक नागरिक भगवान् महावीरके धर्मानुयायी बन गये।

१ व्रजका सास्कृतिक इतिहास—श्री प्रभुदयाल मीतल, पृ. ३४५ ।

— भगवान् महावीरके निर्वाण होनेपर उनके प्रमुख गणधर गौतम स्वामीको केवलज्ञान हुआ। जिस दिन गौतम स्वामीका निर्वाण हुआ, उस दिन सुधर्मांचार्यको केवलज्ञान हुआ। जिस दिन सुधर्मांचार्यको केवलज्ञान हुआ। जिस दिन सुधर्मांचार्यको निर्वाण हुआ, उस दिन उनके मुख्य शिष्य जम्मूरवामीको विपुलाचल-पर केवलज्ञान हुआ। केवलज्ञानी जम्मूरवामीने अहतीस वर्ष तक धर्मका प्रकाश संसारको दिया। वे विहार करते हुए अपने शिष्य समुदायके साथ जम्मूयूनमें पथारे। वहीपर योग निरोध कर उन्होंने शेष अथातिया कर्मोंको नष्ट कर निर्वाण प्राप्त किया।

प्राचीनकालमें मथुरामे चौरासी वन थे, जिनमें बारह बड़े वन थे और बहुत्तर छोटे वन या उपवन थे। ये वन मथुराके चारों ओर दूर-दूर तक फैले हुए थे। इन चौरासी वनोंमें-से कुछ वनों-के नामपर अब नगर बस गये हैं, जैसे वृन्दावन, विधिवन, महावन, मधुवन, तालवन, कुमुवन, बहुलावन, बिहारवन, कामवन, गह्वरवन, वस्तवन, भद्रवन, भाण्डारवन, बेलवन, खेलनवन, लोह-वन, बृह्रववन। इनके अतिरिक्त शेष वन समयके प्रभावसे समाप्त हो गये और उनके स्थानपर खेती होने लगी अथवा गांव-नगर बम गये।

इन चोरासी बनोमे एक जम्बूबन भी था। तालबन, कुमुदबन, बेलबन आदिकी तरह उस बनका भी नाम जम्बूबन इसलिए पड़ा, कि वहाँ जम्बू बृक्षोकी बहुलता थी। निरुच्य ही यह बन बहुत गहुन और विशाल था। इसी बनमे आकर अन्निम केबली जम्बूस्वामोने निर्वाण प्राप्त किया था।

जम्बूस्वामीका चरित्र अत्यन्त प्रभावक है। वे राजगृह नगरके प्रसिद्ध श्रेष्ठी अर्हदासके पुत्र थे। उनकी माताका नाम जिनमती था। वे रूपमे कामदेवके समान थे। उनके जारीरमे अपार वरू था। उन्होंने अनेक युद्धोंमे शौर्य प्रदक्षित कर शत्रुऑपर विजय दिक्षास की थी। चार श्रीष्ठ्योंने अपनी-अपनी कन्याओंका वागदान जम्बूकुमारके लिए कर दिया। एक बार दक्षिणके प्रवल प्रसक्तमी विद्याधर नरेश रत्नक्लको जीतकर जम्बूकुमार मगध सम्राट्ध श्रीणक विम्वसारके साथ लीट रहे थे। राजगृहके उपवनमे उन्होंने पांच सौ शिष्यांसे युक्त सुधर्म स्वामीके दर्शन किये और उनका उपदेश सुना। उपदेश अवणकर उनके मनमे वैराग्यको भावना जागृत हुई। घर पहुँचकर उन्होंने अपने माता-पितासे मुनि-दक्षाके लिए अनुमति मांगी। माता-पिताने अपने पुत्रको मुनि-दक्षितके निश्चयमें विरत्न करनेका बडा प्रयत्न किया। जम्बकुमार अपने निश्चयपर अडिंग रहे।

यह समाचार उन वाग्दत्ता कन्याओं के माता-पिताके कानोमे पहुँचा। वे बिना विरूच्य किये अहँदास अं ठीके पास वोड़े आये और उनसे परामर्थ करके जन्यकुमारको इस बातपर राजी कर लिया कि आज ही चारों कन्याओं के साथ उनका विवाह हो गिर्मे । यदि उन्हें दोसा ही लेती हो ते विवाहके परचात् कभी भी ले सकते हैं। तदनुतार उसी दिन चारों अं प्रियोने अपनी-अपनी-कन्याओं का विवाह जन्यकुमारके साथ कर दिया और दहेजमे अपार धन दिया। सम्प्रवत्तः उन्हें यह विश्वसास था कि देवागनाओं जैसी रूपवती नवपरिणीता क्रियोंकी मोहिनीके पाशमें युवक जम्बूकुमारका मन अवश्य उलक्ष जायेगा। किन्तु उनकी युक्ति सफल न हो सकी। चारों वधुओंने रात भर अपने विरागी पतिको तो और उन्हे अपने सकल्पसे विरत करनेके लिए हाव-भाव विलासके अपने सभी अचूक कहे जानेवाले अस्त्र अजमाये, किन्तु स्वामीके अबिंग संकल्पकी शिलासे टकराकर वे सब व्यर्थ हो गये।

तिलीय पण्णित्त, चतुर्थ अधिकार, गाथा १४७६-७७ ।

दहेजको विपुल धनराशिके प्रति आकृषित होकर उस युगका कुल्यात डाकू विद्युच्चर अपने साथियोके साथ उसी रात जम्बुकुमारके महलोमे चुसा। कुमारके माता-पिता, परिजन, दास-दासियों घडकते दिल और आशकित मनसे उस 'सुहागरात' के परिणामकी प्रतीक्षामे थे। किसीको दहेज या घरकी सुरक्षाका ध्यान नही था। विद्युच्चर धनकी टोहमे राजप्रासारके उस कक्षके पास पहुँचा जहाँ वर और वधुओं बीच वार्तालग हो रहा था। कुत्हल्जदा वह भी उस वार्तालगको सुनने लगा। सारी वार्ता मुहुगरानोमें वर-बंको बीच प्रायः होनेवाले रितिबलासके वार्तालगपेसे मिनन थी। राग और विरागके इस हृदयस्पत्ती वार्तालगके प्रभावने विद्युच्चर इतना अभिभूत हुआ कि प्रकट होकर वह भी उस वार्तालगके प्रमावने विद्युच्चर इतना अभिभूत हुआ कि प्रकट होकर वह भी उस वार्तालगके प्रमावने विद्युच्चर इतना अभिभूत हुआ कि

जीत जम्बूनुमारकी हुई। सूर्यकी किरणोने फैलकर जहां जगतका बाह्य अन्यकार दूर किया, जम्बूकुमारकी विरागभरी बातोने नवबधुओं और चोरीके हृदयका अन्धकार दूर कर दिया। प्रात होते ही माता-पितासे आज्ञा लेकर जम्बूकुमार मुनि-दीक्षा लेने चल दिये और जनके पीछे चारो वधुगँ, माता-पिता, विद्युच्चर और उनके साथी चल पडे। दीक्षित हो सब तपश्चरण करने लेमे।

केवलज्ञान-प्राप्तिके पश्चान् भगवान् जम्मुस्वामी कई वार मथुरा पधारे और धर्मीपदेश दिया। अत्तमे मयुराके जम्बूवनमे आकर उनका निर्वाण हुआ। उनके निर्वाणके कारण यह स्थान सिद्धक्षेत्र हो गया।

 इस सम्बन्धमे बाल्त्रोमे कुछ मतभेद प्रतीत होता है। बीर किब कृत 'जन्त्रगामिचरित' में इस सम्बन्ध में लिखा है—

विउलइरि सिहरि कम्मट्ट चक्षु।

मिद्धालय सासय सोक्खपत्तु ॥ मन्धि १०, कडवक २४

इमी प्रकार कवि राजमालने 'जम्बूस्वामिचरितम्' मे लिखा है---

ततो जगाम निर्वाण केवली विप्लाचलान्।

कर्माष्ट्रकविनिर्मुक्तशास्वतानन्दमौस्थभावः ॥

इन बोनो बरबोके अनुमार जम्मस्वामीका निर्वाण निष्यावनमें हुआ था। किन्तु निर्वाण काण्यती गावा-में जिम जानुबनका उन्तेष हैं, वह विष्णावन्त्रार कभी रहा है, यह विचारणीय है। किन्तु कवि राज-मान्यकी निम्म सुबनाके अनुमार मधुरा भिद्धक्षेत्र रहा है और कविने गाह टोण्टके ताब स १६३० के लगभग पुरा सिद्धक्षेत्रकी बात्रा की थीं। इस मानुष्यमं वे लिखने हैं—

अर्थंकदा महापूर्या मथुराया कृतोद्यम ।

यात्रायै सिद्धक्षेत्रस्य चैत्यानामगमन्सुन्तम् ॥ जम्बृस्वामिचरितम् १-७८

भट्टारक ज्ञानमागरजीने 'मर्वतीर्थवन्दना' किसी है। ज्ञान मागर काग्रासय नन्दीतट गच्छके भट्टारक श्रीभूगाके शिष्य थे। उत्कार काल १५वी शताब्दीका अस्तिम चरण और १७वी गताब्दीका प्रथम चरण माना जाता है। उन्होंने अपने 'मर्वतीर्थ वन्दना' स्तवनमं मयुराके माजन्यने कुछ विशेष किसते हुए उस ही जब्दुब्बानीकी निर्वाण भूमि माना है।

मथुरा नयर विमाल गोवर्धनीर्मारपामई। यमुनातट अभिगम जबु स्वामि मुख्यागई॥ पर हरिया सिव भोग योग अभ्याग मदा ग्ता। जबुबनइ महार चोर स्व पत्व शिवसत।। कुछ समय पश्चात् मृतिराज विद्युच्चर प्रभव आदि पाँच सौ मुनियों सहित मधुराके वनमें प्रधारे। मुनिराज विद्युच्चर ग्यारह अंगके पाठी थे। शेष मुनि भी जानी और घोर तपस्वी थे। राजिमें व्यन्तरोंने उनके उपर घोर उपसर्ग किया किन्तु धीर बीर मृति उनके तिक भी चल-विचल नहीं हुए। वे आत्म-चिन्तने भी चल-विचल नहीं हुए। वे अत्म-चिन्तने भीन रहे। ये उपसर्ग प्राणान्तक सिद्ध हुए। सभी मृतियोका समाधिमरण हुआ। मृतिराज विद्युच्चर सर्वाधिसिद्ध विमानमे अहिमन्द्र हुए। वे मनुष्य भव धारण करके मिक प्राप्त करेंगे। शेष मृति भी अपने गतिबन्धके अनुसार विभन्न स्वर्गोमें गये।

मुनिराज जम्बूस्वामीके निर्वाण और मुनिराज विद्युच्चरके उपैसर्गकी घटनाएँ सर्वेविश्रुत हैं। इससे पूर्व भगवान् मुनिस्व्रतनाथके कालमें भी यहाँ एक ऐसी ही घटना घटित हुई थी। उस

> नारि च्यारि परिहरि करी जंबुदेव शिवपद लह्यो । ब्रह्म ज्ञानसागर वदति अनंत सुख पद पामियो ॥२२

इती प्रकार पण्डित दिलसुक्षने 'अकृतिम चैत्यालय जयमाला' लिखी है। उसमे एक छन्द इस प्रकार है—

'सन्मयुराया जम्बू स्वामी । सुद्धान्तिम केविल शिवगामी' इस प्रकार इन दोनो विद्वानोने जम्बुस्वामीका निर्वाण मथुरासे माना है ।

 अयतोत चोपसगॅअ मृनिविषुच्चरो महान्। अयसे अमेमिन ययादित्यो तेज पुज्ज दव जुतः ॥१३११६४ प्रातःकाळंड्य संजाते प्रान्यसंख्येवताविषी । चतुर्विधाराधना कृत्यामसस्त्रविधित्विकै ॥१३११६५ दानागा यहा संस्थाका प्रभवादिमगीस्वरा ।

शताना पञ्च संस्थाका अनवादसुनाववरा । अन्ते सन्छेखना कृत्वा दिवं जग्मुर्ययाययम् ॥१२॥१६९—कवि राजमल्ल कृत जम्बूस्वामिचरितम्

२ मृतिराज विद्युच्वरके संवपर जो देवकृत उपसर्ग हुआ, बह कहाँ हुआ, इस सम्बन्धमें भी चास्त्रोमें ऐकमत्य नही है। बीर कवि उस स्यानका नाम ताम्रलिति (तमलुक-परिचम बंगाल) बताता है। जैसा कि उसने लिखा है—

अह सवणसवसंजुड पवर, एयार संगधक विज्जुचक । विहरंतु तवेण विराइयड, पूरि तामिकिति संपाइयड ॥—जम्बूसामिचरिड १०१२४।१३ किन्तु कवि राजमस्क उस स्थानको मयुरा बताता है ।

अधान्येद्यं स निस्संगो मुनिपञ्चशतैर्वृत ।

मधुराया महोद्यानप्रदेशेष्वगमन्मुदा ॥ जम्बूस्वामिचरितम् १२।१२६

प्रसंगवश इन मतभेदोकी चर्चा आ गयी। किन्तु इतना निष्यित है कि कवि राजमस्लके समयमें भी मथुराकी तिब्ब्लेट्टके रूपमे प्रसिद्धि थी। चौरातीपर जन्दूर-सामीके प्राचीन चरण स्थापित हैं। कवि राजमस्लने स्वयं मथुरामे जन्दूर-सामी और विदुच्चरादि मुनियोंके पौच सौ एक स्तूग या निधिषकाएँ देखी थी, जो बहुत प्राचीन थी। निधिषकाएँ मुनिजनोकी समाधि स्थान होती है।

३. आचार्य रविषेणकृत पद्मपुराण, पर्व ८९ से ९२।

समय मथुरापर रावणके दामाद मधुका शासन था। वह बडा प्रतापी नरेश था। चमरेन्द्रने प्रसन्न होकर उसे गूलरत्न नामक शक्त दिया था, जिससे वह अपनेआपको अजेय समझता था। उसका पुत्र लवणार्णव भी बड़ा महारयी था।

जब रावणपर विजय प्राप्त कर मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र और लक्ष्मण अपने मित्र राजाओं के साथ अयोध्या लीटे तो उन्होंने राक्षसवसी, वानरवसी और ऋक्षवंशी मित्र राजाओं को विभिन्न देशों के राज्य दिये, अपने लघु भारता शत्रुष्टनको उसकी इच्छानुसार मधुराका राज्य दिया। शत्रुष्टनने सेना लेकर मधुरापर चढाई कर दी। इस युद्धमे मधुका पुत्र लवण काम आया। यहाँ मधुने युद्धसे विरत हो मृतिदीक्षा ले ली। राज्य पर शत्रुष्टनका अधिकार हो गया। और वह अयोध्या लीट गया।

मयुरा नगरीसे सम्बन्धित कतिवय अन्य पौराणिक घटनाएँ भी महत्त्वपूर्ण है। नीवे नारा-यण श्रीकृष्णका जन्म यही हुआ। वे आसामी कालमे तीर्थंकर होगे।

उत्तरपुराणमे एक रोचक घटनाका वर्णन है जिसके अनुसार भगवान् महावीर पहले एक भवमे विश्वनन्दी राजकुमार थे। वे राजगृहके राजा विश्वभृतिके पुत्र थे। उनके दारीरमे अनुल बल था। उन्होंने अपने चचेरे भाई विद्यालनन्दके समक्ष मुक्कोमे पाषाणका लम्भा तोड दिया था।

१ नगयो बहिरन्तस्य शत्रुचनः प्रतिमास्ततः । अतिष्ठिपचित्रनेनद्राणा प्रतिमारहितारमनाम् ॥९२।८१ समर्पिप्रतिमास्त्रापि काष्ठानु चत्तसुख्वि । अस्यापयन्मनोज्ञाङ्गा सर्वेतिकृतवारणा ॥९२।८२ पश्चपुराण ।

एक बार मृति अवस्थामें वे मथुरा पधारे। तपके कारण उनका शरीर अत्यन्त कुछ हो रहा था। एक गायका धक्का उन्हें लगा तो वे गिर गये। विशाखनन्द वहां वेश्याकी एक छत्पर वेठा देख रहा था। उसने विश्वनन्त्र मुतिका मजाक उड़ाया। मृति संयम न रख सके। क्रोधमें आकर उन्होंने बल प्राप्त करनेका निवान किया। मरकर वे महाशुक्त स्वर्ग गये और अनन्तर वे त्रिपृष्ठ नामक पहले नारायण हए।

मथराके राजा वरुणकी पत्नी रानी रेवतीकी कथा बहुत प्रसिद्ध है। रत्नकरण्डश्रावकाचार-के कर्ता स्वामी समन्तभद्रने उन्हे अमददष्टि नामक चतर्थ अगके पालनेवाले व्यक्तियोमे श्रेष्ट बताया है। घटना इस प्रकार है—दक्षिणके मैघकट नगरके नरेश चन्द्राभने आचार्य मनिगप्तसे क्षल्लक दीक्षा लेली। एक बार क्षल्लक चन्द्राभने आचार्यसे उत्तर मधराकी यात्रा करनेकी आज्ञा मांगी। आचार्यने आज्ञा दे दी। उन्होंने मथरामे रानी रेवतीके लिए आशीर्वाद कहा, उण्डरुड मुनिके लिए प्रतिवन्दना कही किन्तु जनविश्रुत भव्यसेन मुनिके लिए प्रतिवन्दना नहीं कही। क्षुल्लक महाराज-को बड़ा आञ्चर्य हुआ । उन्होंने मथरा पहुँचकर तीनो व्यक्तियोंकी परीक्षा की । अपने विद्याबलसे ब्रह्मा, विष्ण, महादेव और तीर्थंकर महावीरका रूप बनाकर यथाक्रम मथरामे प्रकट हुए । हजारों व्यक्ति उनके दर्शनोके लिए गये। किन्तु अनेक व्यक्तियों द्वारा कहनेपर भी रानी रेवती नहीं गयी। उसे भगवान जिनेन्द्रदेवकी बाणीपर पुणे श्रद्धा थी। 'भगवान ऋषभदेवने जनताको जीवन-पालनके उपाय बताकर उसकी रक्षा की. अतः वे विष्ण है। समवसरणमे भगवानके मख चारो दिशाओं मे दिखाई पडते थे इस कारणसे तथा उन्होंने कृतयगका प्रारम्भ किया, इस कारणसे वे ही ब्रह्मा कहलाते थे। भगवान ऋषभदेव तो हो चुके, वे अब कहाँ आ सकते हैं। रुद्र ग्यारह होते हैं। वे भी हो चके, यह बारहवाँ रुद्र कहाँसे आ गया। इसी प्रकार महावीर स्वामीका निर्वाण हुए बहुत समय बीत गया । निर्वाण प्राप्तिके परचात् पुनरागमन नही होता । अतः दैनदिन घटित<sup>\*</sup> होनैवाली ये घटनाएँ किसी मायावीके चमत्कार है, यथार्थं नही ।' यह विचार कर रेवती अपने सम्यग्दर्शनपर दह रही। क्षत्लकजीने प्रकट होकर रेवतीकी बड़ी प्रशंसा की और आचार्य महाराजका आशीर्वाद कहा।

क्षुत्रुककंजीने उज्डहड़ और भव्यसेन दोनो मुनियोंकी भी परीक्षा की और पाया कि उण्डहड़ मुनि वस्तुत: भावींलगो मुनि है और भव्यसेन द्रव्यालगी है। यही कारण था कि आचार्य महाराजने उण्डहडको प्रतिवन्दना कही थी और भव्यसेनको कुछ भी नही कहा ।

यह घटना भगवान् महावीरके बादमें घटित हुई । उस समय मथुराके की-पुरुषोमे जैनधम-के प्रति गहरी आस्था थी ।

# इतिहास

मथुरा भारतकी अत्यन्त प्राचीन सांस्कृतिक नगरी है। प्राचीन भारतीय साहित्यमें इसके कई नाम मिलते हैं। जैसे—मधुपुरी, मधुपुर, मधुरा, मधुरा, मधुरा, मधुला, मधूलिका, मधुपन्ना। इसका मूल नाम मधुरा था। यह नाम हरिवंशी राजा हरिवाहनके तेजस्वी पुत्र और प्रतिअर्धनकेस्वर रावणके जामाता मधु राजाके नामपर पड़ा। वह इस नगरका प्रतापी नरेश था। महापुराण,

१. कुर्वन् घोरं तपो विश्वनन्दी देशान् परिभ्रमन् ।

क्वशीभूत क्रमात् प्राप्य मथुरा स्वतनुस्थितैः । उत्तर पुराण ७४।११२

२. आचार्व नयसेन कृत धर्मामृत ।

हरिबंजपुराण, आदिपुराण ग्रन्थोंके अनुसार कृतयुगके प्रारम्भमे भगवान् ऋषभदेवने ५२ जनपदोंकी स्थापना की थी। उनमे एक झूरमेन जनपद भी था। शत्रुक्तके प्रनाषो पुत्र शूरसेनके कारण यह अभिक प्रसिद्ध हो गया। इनके पत्रवा जनपदका नाम शूरसेन और उनके प्रमुख नगर या राज-धानीका नाम मथुरा शताब्दियों तक चलता रहा। किन्दु ईमाकी प्रथम शताब्दीसे शूरसेन नाम अभवित्त हो गया और अपनी प्रसिद्ध के साम्य प्रमुख में भी प्रयुक्त होने का स्वीत प्रस्त के साम्य प्रमुख होने लगा। यहां वादमे क्रज कहलाने लगा।

बीसन तीर्थकर भगनान् मान मुजननाथके तीर्थमे और उन्होंके नयसे सत्यनादी राजा वसु हुआ। एक नार झुठका समर्थन करनेके कारण उसे नरककी यातनाएँ भोगनी पड़ी। वसुके दस पुत्र थे, जिनमे-सं आठ कमदा राजगदीपर बैठे। किन्तु ने थोडे ही दिनोमे मृत्युको प्राप्त हो गये। इस किमीपिकाने आतिकत होकर सुत्रमु नागपुर जाकर रहने लगा और वृहद्ध्वत मथुरामे जा बसा। मृत्युको बयोभे आगे चलकर राजगृहम जरासन्य हुआ, जो नीवा प्रतिनारायण था। बृहद्ध्वत मुत्रमु दिस्त के सुत्रमु के उत्तरमु हुआ, जो नीवा प्रतिनारायण था। बृहद्ध्वत मुत्राहु, उसके दीर्घवाटु, उसके नव्यनाहु, उसके लब्धिमान आदि सन्ताने हुई। बहद्ध्वतके बयोमे आगे चलकर मिथिलापुरीमे इनकीसन तीर्थकर नीमनाथ हुए।

हरिवशमे यह नामका एक प्रतापी राजा हुआ। उसीमे यादव वश चला। यहुका पुत्र नरपति हुआ। तरपतिके दो पुत्र हुए. नूर और मुजीर। शूर कुशव देशमे गीरीपुर नगर बमाकर रहने लगा। मुवीरको मयुराका राज्य मिला। ग्रंग्से अत्यक्षवृष्णि आदि अनेक बीर पुत्र उत्पन्न हुए। मयुरा नरेग मुवीरको मोयुराको राज्य मिला। ग्रंग्से अत्यक्षवृष्णि आदि अनेक बीर पुत्र उत्पन्न हुए। मयुरा नरेग मुवीरको भोजवर्षणि आदि हुए। अत्यक्षवृष्णि हो रानी मुमदासे दस पुत्र, दो पृत्रिया उत्पन्न हुई—समुद्रविक्य, अक्षोभ्य, रितमितसागर, हिमयान, विजय, अचल, धारण, पुरण, अभिचन्द्र और वमुद्रवि कुनती और मदी दो पत्रिया थी। समझदिजयको पुत्र वार्यस देशप हुए। कुनती और अधिकार क्षेत्र कुन्य हुए। और वमुद्रविक नौय नारायण श्रीकृष्ण और नौवे बलभद्र वस्त्र वस्त्र हुए। कुनती और स्वर्धिक स्वर

मथुराके राजा भोजकवृष्णिको रानी पद्मावतीसे उथसेन, महासेन तथा देवसेन नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए। उग्रसेनके कम नामक पुत्र और देवकी एव राजमती नागकी पुत्रियां थी। बंग जब गभेमे था, तभीसे वह उग्र प्रकृतिका था। उसकी उग्रनासे भयभीत होकर माता-पिनाने उसे कामकी मजुरामे बन्द करके तथा साथमे उनके नामकी मृद्धिका और पुत्र रखकर यमुनामे वहा दिया। उस मजुपानो कोगाचीमे मजोदरी नामक मिदरा बनाने वाली एक स्त्रीने नदीन निकाल लिया। वह बाल्कका लालन-पाठन करने लभी काम क्यो-ज्यों बडा होता गया, उसके उपद्रव बढते गये। अन भजोदरीने उसे घरसे निकाल दिया।

वह घूमते-फिरते शौरीपुर आया । वहां कुमार वसुदेव कुछ शिप्योंको शस्त्र-मचालनका शिक्षण देने थे । कम भी उनसे शस्त्र-विद्या मीखने लगा । एक दिन राजगृहके सम्राट् जरासन्धने घोषणा की—'मिहपुर नरेश सिहरथ वडा उद्दण्ड है । जो मनुष्य उसे जीवित पकडकर मेरे समक्ष उपस्थित करेगा, उसे राजकीय सम्मानके साथ अपनी सुन्दरी पुत्री जीवद्यशा भी डूँगा ।'

यह घोषणा मुनकर कुमार वसुदेव कम आदि शिष्योको लेकर राजगृह पहुँचे। वहासे विद्यानिर्मित सिहोके रथपर आरूट होकर सिहपुर पहुँचे। पताका कसको थमायी और सिहरथ नरेशसे सूढ किया। अवसर मिलते ही कसने गुरुकी आज्ञासे सिहरथको बांध लिया और राज-

१ हरिवा पुराण सर्ग १८।

गृह पहुँचकर सम्राट् जरासन्थके समक्ष उसे उपस्थित कर दिया। सम्राट् अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने बसुदेव और कंसका राजकीय सम्मान किया। सम्राट्ने कंसके बंशादिका परिचय पृष्ठा नो उसने स्पष्ट कह दिया कि में मंदिरा बनानेवाली एक क्षीका पुत्र हूँ। किन्तु सम्राम्दोको कंसके शोर्य, तेज आदिको वेक्सन विश्वास नहीं आया। उसने राज्याधिकारी में में मकत कौ शाम्बीसे मंजोदरी को बुलबाया। मंजोदरीने सम्पूर्ण सत्य घटना सुना दी तथा प्रमाणस्वरूप मुक्तिका और पत्र भी उपस्थित कर दिया। सम्राट् जरासन्थने अपनी पृत्रीका विवाह कंसके साथ कर दिया।

कुछ समय पदचात् सम्नाट्के पूछनेपर कसने मथुराका राज्य माँगा, सम्नाट्ने अपनी स्वीकृति दे दी। तब कंस सेना सजाकर मथुरा जा पहुँचा। उस समय मथुराके ऊपर राजा उपसेन शामन कर रहे थे। कसने अपने पिता उपसेनको युद्धमें पराजित करके बन्दी बना लिया और उनका अपमान करनेके उद्देश्ये नगरके मुख्य द्वारके अपर उन्हें केंद्र कर दिया। इस प्रकार यह मथराका राजा बन गया।

कंस अपने गुरु वसुदेवके प्रति अत्यन्त कृतक्ष था। उन्हीकी वदौलत वह सम्नाट् जरासन्ध-की पुत्री जीवद्या जैसे को-रुतको प्राप्त कर सका। अत. कृतक्षनात्मक्ष्य उपने अपनी बहुन देवकीका विवाह कुमार वसुदेवके साथ कर दिया। पश्चात् कसके आग्रहसे वसुदेव और देवकी मधुरा-में ही रहने लें। एक अवधिकानी मुनिसे जब यह ज्ञात हुआ कि देवकीके गर्भसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र ही कम और जरामन्धका मारनेवाला होगा, तब उमने कुमार वसुदेवसे यह वचन ले लिया कि जब भी अवसर आवेगा, बहुन देवकीकी प्रमुत्ति मथुराके मेरे महलोमे ही होगी। वसुदेवको इस बारेमें गुळ पता नहीं था। अत. उन्होंने बचन दे दिया। किन्तु बादमे जब ज्ञात हुआ तो उन्हे बडा इन्ह हुआ।

देवकीके क्रमश तीन पुगल पुत्र उत्पन्न हुए। इन्द्रकी आज्ञास सुनंगम देवने उत्पन्न होते ही उन पुत्रोकी लेकर सुमदिल नगरके सेठ सुरृष्टिकी स्त्री अलकाके यहां पहुँचा दिया और सब जात मृत पुत्रोको लाकर देवकीके पास सुला दिया। कंसने आकर उन मृत पुत्रोको सेथी पकड़कर सिलापर पछाड दिया। ये छहों पुत्र अलका सेठानीके यहां शुक्ल पक्षके चन्द्रमाकी भौति बढ़ने लगे। उनके नाम थे—नुगदत्त, देववाल, अनीकरत, अनीकराल, रात्रुक्त और जित्रात्र ।

देवकीके सानवं पुत्र नारायण कृष्ण उत्यन्न हुए। वे सानवं माहमे उत्यन्न हुए थे। उस समय घनघोर वर्षा हो रही थी। उस अन्यकारमें बण्येव और बसुदेव नवजात शिशुको लेकर चल दिये। बरसातकी यमुना समुद्र बनी हुई थी। किन्तु नारायणके पुण्य प्रतापसे वे नदीसे पार हो गये। उन्होंने जाकर नन्द और यशोदाको शिक्ष माणे विद्या और यशोदाको नवजात कन्याको ले आये। लाकर उन्होंने जाकर देवकीके बगल्ये मुठा दिया। कंसको प्रसूतिका पता चला। उसने कन्याको मारा तो नहीं, सिर्फ दबाकर उसकी नाक चपटी कर दी।

नारायण श्रीकृष्णके हाथ-पैरोंमे गदा, खड्ग, चक्र, अकुश, शंख और पद्मके चिह्न थे। वे महान् पुष्प लेकर उत्पन्न हुए थे। वे घीरे-घीरे नन्दके घरमे बढ़ने लगे। किनी दिन किसी निमित्त-क्रातीने कसको बताया कि तेरा शत्रु कही आसपासमे बढ रहा है। यह सुनकर वह बड़ी चिन्तामे पड़ग्या। जब उसे श्रीकृष्णके मम्बन्धमे विश्वास हो गया कि यही मेरा शत्रु है तो उसने उन्हे मारनेके अनेक उपाय किसे, किन्तु वे सब व्यर्थ हो गये।

एक दिन कंसने कृष्ण सहित समस्त गोपोको मल्लयुद्धके लिए आमन्त्रित किया । वसुदेवने आर्शिकत होकर शौरीपुरसे अपने भाइयोको बुङा लिया । असाङ्गे चाणूर और भूष्टिक मल्लोको श्रीकृष्ण और बलभद्रने देखते-देखते समाप्त कर दिया। जब कंस तलवार लेकर श्रीकृष्णको मारने दौंदा तो श्रीकृष्णने उसे भी यमलोक पहुँचा दिया। उन्होने राजा उग्रसेनको कारागारसे मुक्त करके उन्हें पनः मथराका शासन सौप दिया।

जीववा अपने पतिकी मृत्यु होनेपर अपने पिता जरासन्धके पास पहुँची और रो-रोकर होक-समाचार सुनाया। जरासन्य पुत्रीके मुखसे इस दाहण समाचारको सुनते ही आगबक्ला हो गया। उसने अपने पुत्र कालप्यनको विशाल सेनाके साथ मथुरापर बढाई करनेके लिए भेजा। किन्तु वह मथुराके मैदानोमे पीठ दिखाकर लौटा। इस प्रकार उसने सहह बार यादवीपर आक्रमण किया। अपने अन्तिम आक्रमणमे वह श्रीकृष्णके हाथों अनुल मालावर्त पर्वतपर मारा गया। उसके बाद जरातम्यने अपने भाई अपराजितको भेजा। उसकी मृत्यु भी श्रीकृष्णके हाथों हुई।

सम्राट् जरासन्धके कोधका पार नहीं रहा। वह स्वयं विशाल सेना लेकर ग्रादवीपर आक-मण करने चल दिया। यादवीको जब यह समाचार मिला तो उन्होंने मन्त्रणा की और निर्णय किया कि रणनीतिके तौरपर इस समय हमें यह नगर छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। इस निर्णयके अनुसार मथुरा, शोरीपुर और बीर्यपुरेके रहनेवाले यदुवंशो चल दिये और पिरवम दिशा-में सागर तटप हारावती नगरी बसाकर रहने लगे। वहाँका शासन-सूत्र नारायण श्रीकृष्णने सम्भाल लिया।

एक दिन सम्राट् जरासन्धके दरवारमे कुछ परदेशी व्यापारी पहुंचे। उन्होंने सम्राट्की सेवामे कुछ वहुमूल्य रत्न मेट किये। उन अनम्यं रत्नोको देखकर सम्राट्को बड़ा आरुक्यं हुआ। उसने व्यापारियोसे पूछा—'इतने अमूल्य रत्न तुमने कहाँ प्राप्त किये ?' व्यापारियोने वाता— ह्यारिकापुरीको । उसके परकात यादवनदीयाँ। महाराज कृष्ण और ह्यारिकाकी श्रीसमृद्धि और वंभव-की जो उन्होंने प्रशस्ता की तो जरासन्ध विस्मयविमुह हो सोचने लगा कि 'ओह' जिन रात्रुओको से मृत्य ममझ रहा था, वे तो अभी जीविन है और समुद्रके वीचमे कोट, नगर बनाकर मुख्यूर्वक रह रहे हैं।' उसने सेनापिका बुलाकर सेना पिजन करनेका आदेश दे दिया तथा अपने सभी मित्र राजाओं, माण्डलिक राजाओं आदिको जुरन्त सेना सिह्त आनेका आदेश भेज दिया। जब सब तैयापियाँ हो गयी तो विवाल वाहिनोको लेकर वह चल दिया।

उपर महाराज श्रीकृष्णको भी अपने चरो द्वारा तथा नारद द्वारा जरासन्थको तैयारी और सेनाके कूच करनेके समाचार मिलं अत. उन्होंने भी अपने सभी मित्र राजाओंको निमन्त्रण भेज दिये। जब राजा लोग अपनी फोजोको लेकर आ गये तो श्रीकृष्ण भी विशाल सेनाको लेकर चल रहे।

दोनों पक्षकी सेनाओं का आमना-सामना कुरक्षेत्रके विशाल मैदानमे हुआ। भीपण युद्ध हुआ। जरासन्धने श्रीकृष्णके उत्तर चक्रका प्रहार किया। किन्तु देवाधिष्ठित चक्र श्रीकृष्णकी प्रदक्षिणा देकर उनकी भुतापर आकर ठहर गया। तब श्रीकृष्णने चक्र धुमाकर जरासन्धके उत्तर फंका और सणमात्रमें उसका मिर कटकर अलग जा पडा। जिसने आधे भरतक्षेत्रपर निर्वाध शासन किया, वह भूल्षिलत हो गया। नारायणने पाञ्चजन्य शंख बजाया। नेमिनाथने शाक्र शख, अर्जुनने देवदत्त शख और सेनायित अनावृद्धिने अपना बलाहक नामक शख पूँका। इस प्रकार यादवोके पक्षमे युद्ध- का अन्त हुआ।

उत्तरपुराणके अनुसार भवुरा, शांरीपुर और हिस्तापुर ये तीन स्थान यादवोने छोडे। अर्थात् उन समय मबुरा और शीरीपुरके समान हिस्तिनापुरमें भी यादव लोग रहने थे। (उत्तरपुराण १११२)

हरिवंशपुराणसे एक और रोकक तथ्यपर प्रकाश पड़ता है। एक बार देविष नारद हिस्तना-पुर पथरि। पाण्डवीने उनका बड़ा स्वागत-सकार किया। बहाँसे निवृत्त होकर नारदेवी द्वीपरीके महल में पहुँचे। उस समय द्वीपदी प्रृंगार करती हुई किसी विचारमे मन थी। असहिष्णु नारद कब आये और कब कृद्ध होकर वहींदे चले गये, इसका उसे कुछ पता ही नहीं चला। नारद-ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने इस अपमानका बदला लेनेका निश्चय किया। वे वहिंस आकाशमार्ग द्वारा पूर्वधातकीखण्डके भरतमें स्थित अंग देशकी असरकंकापुरी नगरीमें पहुँच। वहिंस राजा पयनाभने उनका बड़ा सकार किया। अबसर पाकर नारदजीने द्वीपदीके हुए-लालिय-कीर अनिव्य सीन्यमा प्रेता वर्णन किया कि पद्मनाभ द्वीपदीके प्रति अनुरक्त हो छठा। नारद-जी द्वीपदीके द्वीप, क्षेत्र, नगर और भवनका पता बताकर वहासे चल दिये।

राजा पद्मनाभने अत्यन्त उत्कष्ठासे संगम नामक देवकी साधना की और उसके द्वारा द्वीपदीको रात्रिमें पर्लग समेत उठवाकर अपने महलोंमें मँगा लिया। प्रातःक जागनेपर द्वीपदी विस्मयाच्छन्न भावसे इधर-उधर देख रही थी, तभी पद्मनाभ आया और उसने प्रणय-निवेदन करते हुए सारी घटना बता दी। सती द्वीपदीको परिस्थित समझते देर न लगी। उसने पद्मनाभको बुरी तरह फटकारा। सतीके तेजपूरित वचन सुनकर कामविह्लल पद्मनाभ सिटिपटा गया।

उधर हस्तिनापुरमे प्रातःकाल होनेपर पता चला कि महारानी द्वौपदी पलंग सिंहृत गायब है। पांची पाण्डवीने मिलकर परामर्था किया। चारों ओर पता लगाने सैनिक मेजे गये। नारायण श्रीकृष्णको बुलानेके लिए वर मेजा गया। श्रीकृष्ण समाचार सुनते ही आये। किल्तु अभी तक विपदी नहीं पता नहीं चला था। इतनेमे नारदणी आ गये। श्रीकृष्णके पुल्नेपर उन्होंने पूरा पता बना दिया। तब विचार-विमर्शके परचार पांचों पाण्य और श्रीकृष्ण धातकीखण्डके लिए चल दिये। समुद्रतरपर पहुँचनेपर नारायणने समुद्रके अधिश्वाता देवको आराधना की और उसकी सहायतासे सब लोगोने समुद्र गार किया और अमरककापुरी जा पहुँचे। पयनाभकी सेनाओंसे इन छह महारिवयोंका युद्ध हुआ। सेना हार गयी। भयके मारे पयनाभ द्रौपदीकी शारणमे जा पहुँचा और प्राण-दानकी मिक्षा मांगी। द्रौपदीने अभय दान दिया। तब प्यनामभे द्रौपदीको आदरसहित पाण्डवोंके पास पहुँचा दिया। सब लोग आन-द्रपूर्वक समुद्रमागैसे वापस लौटे। जब तटपर पहुँच गये, तब भीमने श्रीकृष्णके साथ मजाक किया। उससे श्रीकृष्ण इतने कृषित हुए कि उन्होंने पाण्डवोंको हिन्दिनापुरकी तिक्षा जानेका आदेश दे दिया। हिस्तिगपुरकी गदीपर अभिमस्पूके पुत्रका अभिषेक कर दिया। पाष्टव अपने अनुकृष्ण जानेके साथ दिलाण दिशाकी और चले गये। वहाँ उन्होंने एक नगरी बसायी, जिसका नाम उन्होंने मुष्र रखा।

यह मथुरा दक्षिण मथुरा कहलाती थी। बादमें उसका नाम मथुरा रह गया।

मथुराके एक और यदुवंशी राजासे सम्बद्ध घटनाका उल्लेख मिलता है। उस राजाका नाम साकार (या सान्तार) था। उसकी रानीका नाम श्रियला था। उसके जिनदत्त नामक एक पुत्र था। एक बार राजा एक मील कन्यापर मोहित हो गया। उसके षह्यन्त्रसे राजा अपने पुत्र-को मारनेको तैयार हो गया। तब जिनदत्त छिपकर दक्षिणकी और चला गया और हममर्की एक

१ प्रगत्य दक्षिण्यभृता सुदक्षिणा, जनेन काष्टां मथुरां न्यवेशयन् ।। हरिवंश पुराण ५४।७३

नये यादत्र राज्यकी स्थापना की। इसीके बक्षज बीर पाण्ड्यने वि. स**१४**८२ में **कारकलमें** बाहुबलीकी ४१॥ फूट ऊँची प्रतिमा बनवायी।

ईसा पूर्व प्रथम शताब्दीमे किलगमे सम्राट् लारवेल हुआ। उस समय मगधपर शृंगवंशी बृहस्पित मित्रका शासन था। इन्ही दिनों भारतपर ग्रीक लोगोक आक्रमण पुन प्रारम्भ हो गये। दुर्दीन्त यवनराज देमित्रयम (Demetrius) पंजाबको रोदना मगधकी ओर बढता हुआ मथुरा आ पहुँचा। सम्राट् लारवेल भी किलगमें मगधकी ओर बढ रहे थे। तीन सौ वर्ष पहल नन्दवंशी माष्ट्रप्यस्पन्य किलग-विजयके माम किलगवािमयोके आराध्य 'किलग' जिन'की रत्नप्रतिमा ले आया था। लारवेल उस प्रतिमाको वायम लेना चाहते थे। वे राजगृहके निकट पहुँच गये थे। तभी उन्होंने विदेशी आक्रमता देमित्रयम द्वारा मथुरा-विजयको बात सुनी। मगधमे उनको घरू लड़ाई थी, उनसे तो कभी भी निपटा जा सकता था। किल्यु विदेशी आक्रमता तो समूर्ण राष्ट्रका सुनु था। अतः वे मगधको छोड राष्ट्रकृतिस्ते प्रीरत होकः मथुराकी ओर बढे। उनके शौर्य-पराक्रमकी कथाएँ मृतकर ही देमित्रयम मथुरा छोड अपने देश लोट गया।

यद्यपि मधुराषर अनेक राजवशोने शासन किया, विन्तु लगना है, यादवोके पस्चात् शक और कुषाणोने उसे राजधानी होनेका गौरव प्रदान किया। इस काळमें जैन मूर्तिकळा, स्थापस्य और वास्तुकलाकी बडी उन्नित हुई। अनेक मृतियो, स्तुषो, आयागपट्टो आदिका निर्माण हुआ।

## पुरातस्व

जैन माहित्य में कृतिम ही नहीं, अकृतिम चेत्यालयों और चैत्यों (मृतियों) का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस कत्यके तृतीयकालमें, सर्वप्रथम इन्हिन अयोध्या नगरीकी रचना की थी और नगरीके निर्मालय में पूर्ण उसने पांच मिलते हों। स्वार्ण अरिष्ण उसने स्वार्ण अरिष्ण एक सप्यमें । मानव जानिम सर्वप्रथम भगवान् ऋष्मभेदेवके ज्येत्व पुत्र अर्थम चक्रवर्ती सम्राट् भरतने अयोध्या, कैलाम आदिमें जैन मिल्दों और मृतियोका निर्माण कराया था। स्त्र्मों, आयागपृत्रों, धर्मचकों, मिहस्तम्मों, स्विन्तक और प्रतीक चिह्नों आदिका निर्माण भी इसी काल्में प्रारम् हो गया था। आदि त्यां वेक्षत्र भगवान् ऋष्मभेदके समवसरणों से मब चीजे वनी हुई थी। अन्य वीर्थकरोंके समवसरणों भी इनकी रचना अतिवार्य माती गयी है। इसका अर्थ यह है कि जैन धर्ममें मृति, मिल्दर, स्त्रूप आदिक प्रचलनका इतिहास उतना ही पुराना है, जितना मानव-सभ्यता- का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना मानव-सभ्यता-

मद्राम व मैसूर प्रान्तके प्राचीन जैन स्मारक, पृ २९५।
 व्रजका साम्कृतिक इतिहास, पृ ३३२।

र 'किन्या जिन' की यह प्रतिमा आजकर जान्नाथ पुरोके मन्दिरमे विराजमान है। इस मन्दिरमे अन्य वैज्ञाब मन्दिरमे आयु वैज्ञाब मन्दिरमे आयु वैज्ञाब मन्दिरमे का प्रवाद नहीं बोटा जाता किन्यु महा बाटा जाता है। मन्दिरके हात्यर दि जैन प्रतिमा है। १२ वर्ष बाद यहाँ विषक्त ज्वाता है। जब विषक्ष भाषान् स्थापन किये जाते हैं, तब पण्डाकी ओमोपर पट्टी रहती हैं। तब वह अकडीके खोलमे भाषानान्को रखता है। तब वह अकडीके खोलमे भाषानान्को रखता है।

बौद्धधर्ममें महारमा बुद्धकी मृतियाँ कुषाणकालमें बननी प्रारम्भ हुई। इससे पहले उनका पूजन विविध चिह्नो-जिनमें भिक्षापात्र, वज्रासन, उष्णीष्, त्रिरत्न, स्तूप, बोधिवृक्षके रूपमें होता था। कृषाण-कालमें बद्धकी मानुषो प्रतिमाका निर्माण होने लगा। वैदिक धर्ममे पहले प्रकृतिके विविध तत्त्वोंकी उपासनाका प्रचलन था। कुषाण कालमें ही विष्णु, दुर्गा, शिव, सूर्य आदि देव-देवियों की मृतियाँ बनने लगी। मथुरामें हिन्दुओं के सबसे प्राचीन जिस मन्दिरका उल्लेख मिला है, वह राजा शोडाश ( शासनकाल ई. पू. ८० से ई. पू. ५७ ) के राज्यकालमें निर्मित हुआ। एक सिरदलपर उत्कीर्ण शिलालेखसे ऐसा जात हुआ है। शुक-कथाण काल ( लगभग ई. प. १०० से ई. सन २०० तक ) मे मधरामे तीनो धर्मोंको मतियाँ और मन्दिर विपल परिमाणमे निर्मित हुए। उनकी सही सख्या तो ज्ञात नहीं की जा सकी, किन्तु खदाईके द्वारा मथराके विभिन्न स्थानीसे जो परातत्त्व सामग्री उपलब्ध हुई है. वह महत्त्व और संख्याकी दृष्टिसे अन्य स्थानी—जहाँ पिछले १०० वर्षों में खदाई हुई है, की अपेक्षा बहुत अधिक है। सबसे अधिक सामग्री कंकाली टीलासे प्राप्त हुई है। यह आगरा-गोवर्धन सड़कके एक कोनेमे मथुराके दक्षिण-पश्चिमी किनारेपर है। यह सात टीलोंका समह है। यहाँ ककाली देवीका एक छोटा-सा मन्दिर है जो विशेष प्राचीन नहीं है। उसके कारण यह कंकाली टीला कहलाने लगा है। वैसे इन टीलोंसे चौरासी मन्दिर और उसके आसवास टीलोकी लम्बी श्रांखला चली गयी है। कंकाली टीलेसे जैन प्रातत्त्व की जो सामग्री मिली है, उसमे अनेक स्तुप, मृतियाँ, सर्वतोभद्र प्रतिमाएँ, शिलालेख, आयागपुर, धर्मचक, तोरण, स्तम्भ, वेदिका स्तम्भ तथा अन्य बहुमूल्य कलाकृतियाँ है। सन् १८८८ से १८९१ तककी खुदाईमे केवल इस टीजेंसे ही ७३७ कलाकृतियाँ मिली थी। ४७ फूट व्यासका ईटोका एक स्तप तथा दो प्राचीन मन्दिरोके अवशेष भी मिले थे। यहाँ जी परातन अवशेष प्राप्त हुए वे प्रायः सभी जैन है। अभिलेखो और प्राचीन साहित्यसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि ईसाके कई सौ वर्ष पूर्वसे ग्यारहवी शताब्दी तक यह जैनोंका केन्द्र रहा था। इसके अतिरिक्त समर्थि टीला, कृष्ण जन्मभूमि आदिसे भी कुछ जैन मृतियाँ मिली थी। यह सम्पूर्ण सामग्री भथुरा, लखनऊ, कलकत्ता, लन्दन आदिके म्यूजियमोमे सुरक्षित है। पुरातत्त्व-वेत्ताओके मनानुसार यह सामग्री ईसा पूर्व चौथी शताब्दीसे ईसाकी बारहवी शताब्दी तककी है।

जो पुरातत्त्व सामग्री प्राप्त हुई है, उसमे ईसाकी दूसरी शताब्दीकी भगवान् मृनिसुन्नतनाथकी एक प्रतिमा भी है। उसके सिहासनपर एक महत्त्वपूर्ण लेख है, जो इस प्रकार है—

> पक्ति १–स ७९ व्र ४ दि. २० एतस्या पूर्व्याया कोट्टिये गणो वैराया शाखाया पंक्ति २–को अथ वृषहस्ति अरहतो नन्दि ( आ ) वर्नस प्रतिमं निर्वर्तयति

पंक्ति ३-भाविर्य्यंथे श्राविकाये (दिनाये ) दान प्रतिमा वोद्वे थुपे देवनिर्मित प्र......

अर्थात् वर्ष ७९ की वर्षा ऋतुके चतुर्थ मासके बीसवे दिन कोट्टिय गणको वैर द्याखाके आचार्य वृद्धहस्तिने अहँत् नन्दावर्तको प्रतिमाका निर्माण कराया और उन्हीके आदेशसे भार्या श्राविका दिना द्वारा यह प्रतिमा देवनिर्मित बौद्धस्तुपमे दान स्वरूप प्रतिष्ठापित हुई।

कुछ विद्वान् नन्द्यावर्तके स्थानपर मुनिसुव्रतस पढते है जो अधिक संगत लगता है । — जैन शिलालेख सब्रह भाग २, प, ४२ इसमे मूर्त-प्रतिद्वापनाके स्थानके बारेमे लिखा है—'यूरे देविर्निमते'। यह स्तूप बौद्ध स्तूप कहलाता था। यह इतना मुन्दर था कि लोग यह कत्पना तक नहीं कर सकते थे कि यह मनुष्यको क्कृति हो सकती है। यह लेख निश्चित रूपमे कुपाण कालका है। उस काल अर्थात् दूसरो सताब्दी तक लोग स्तूपके निर्माताका नाम भी भूल चुके थे तथा उम स्तूपको अनिन्छ कलाको देखकर यह विश्वसा करने लगे के ऐसी कलाहितका निर्माण किमी गुरुष द्वारा न होकर देवों द्वारा ही सम्मव हो सकता है। पुरातस्वीवद विन्तेण्ट स्मिथका भी विश्वसा है कि यह स्तूप निश्चित रूपसे भारतमें ज्ञात स्तूपोमे सबसे प्राचीन है।

इस स्तूपका पुरातात्विक महत्त्व अक्षाधारण है। यह तो अभी तक निर्णय नही हो पाया कि कंकाली टीलेकी खुबाईके समय पुरूरको इंटोका जो प्राचीन स्तूप मिला था, क्या वह वहीं स्तूप है, जिसकी ओर उपर्युक्त मृति-रुख सकेत करता है। दूसरा प्रश्न मिणंयके लिए यह भी रह जाता है कि जिस स्तुपको देवतिर्मित कहा गया है, वह कितना प्राचीन है।

इस स्तृपके इतिहास और काल-निर्णयके लिए जैन साहित्य हो समृचित सहायता प्रदान करता है। आचार्य जिनप्रभूरि (४१वी शताब्दी) ने 'विविध तीर्यकल्प' नामक ग्रन्थमे 'मथुरा कल्प' लिखा है। उसमे उन्होंने लिखा है —

सातवं तीर्थंकर सुपारवंनाथकं तीर्थंभं धर्मरुचि और धर्मशोप नामक दो मुनि थे। वे एक बार विहार करते हुए मथुरा पथारे। तब मथुरा बारह योजन लम्बी और नौ योजन जोड़ी थी। बहु जमुनातटपर स्थित थी और प्राकारसे परिबंधित थी। वे मुनि भूनरमण उपवनमे पहुँचे और बातुर्मास योग धारण कर लिया। उनकी कटोर तपस्यासे प्रभावित होकर उस वनको अधिप्रशीद देवी कुबेरा उनके चरणोंमे आकर बोली—'भगवन्, आपसे में प्रसन्न हूँ। आप कोई वरदान मांग लीजिए।' साधु बोले—'देवी। हम तो निर्यन्थ मुनि है, हमे क्या चाहिए।' तब देवीने बड़ी भक्तिस रातमें सोने और रत्नोस मण्डित, तोरणमालासे अलकुत, चिखरपर तीन छन्नोसे मुर्ताभित एक स्तुपका निर्माण किया। उसकी बारो दिवाओं पंचवर्ण रत्नोकी मूर्तियां विराजमान की। उसमें मलनायक प्रतिमा थी सपारवंताय स्वामीकी थी।

दूसरे दिन लोग उस अद्भृत स्तूपको देखकर आरचर्य करने लगे। उन मुनियो और वर्तुविध संघको वडा आनन्द हुआ। वे मुनि यथासमय वहींसे कर्मनष्ट करके सिद्ध परमारमा बने। तबसे यह सिद्धक्षेत्र कहलाने लगा।

भगवान् पार्श्वनाथ—तिईसवे तीर्थकरके कालमे मथुराका राजा वडा लोभी था। उसने जब इस राल-स्वर्णमय स्तूपको देखा तो उसने आदेश दिया कि स्तूपको तोड कर इसका स्वर्ण और राल राजकोपमे जमा कर दो। सिपाहो कुल्हाड़ा चलाने लगे। कुल्हाड़ा स्तूपके ऊपर चलता और धाव राजा और सिपाहियोके होते। वे ऋरत हो गये। देवताने कुढ होकर कहा—'पापियो। जैसा राजा पापी है, वैसे हो तुम भी पापी हो। जैनेन्द्र मगवानियो पूजा करेगा, उसका घर बचेगा, शेष घर सष्ट हो जायेगे। यहाँका जो राजा जिन-प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करायेगा, केवल वही बचेगा।' देवताके वचन मुनकर राजा-प्रजा सबने वैसा ही किया।

एक बार पार्श्वनाथ भगवान्का समवसरण यहाँ आया, उनका उपरेश हुआ। जब वे अन्यत्र विहार कर गये, तब देवताने कहा—'भगवान्ने कहा है कि दुषमाकाल आने वाला है। उसमे राजा और प्रजा लोभग्रस्त हो जायंगे। अत अब इस स्तृपको ढॅंक देना उचित रहेगा। तब उसे ईंटोसे ढॅंक दिया। मध्य स्तृपके बाहर एक पाषाण मन्दिर भी बनवाया गया। भगवान् महावीरके निर्वाण-गमनके १३०० वर्षं बाद वप्पमट्ट सूरि हुए। उन्होंने ८वी शताब्दीमें उसका जीणोंद्वार कराया। कृप, कोट वनवाये। ईंटें खिसक रही थी, उनको हटाकर स्तुपको पत्थरोंसे वैष्टित कर दिया।

स्तूपके सम्बन्धमें आचार्य जिनप्रभ सूरिने जो कुछ भी लिखा है, वह सब स्वयं अपनी आंखों-से प्रत्यक्ष देखकर या अनुभृतियोंके आधारपर लिखा है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मधुरामें एक प्राचीन स्तूप आचार्य महाराजके काल तक भी विद्यमान था। इसके पूर्व इस स्तूपकी चर्चा आचार्य सोमदेव सूरिन 'यवास्तित्कल चम्प्र' में की है। इनके पौने तीन सौ वर्षके पश्चात होनेवाले कवि राजमल्ल द्वारा रचित 'जान्द्रवामी चरित्र से यह स्पष्ट जात होता है कि राजमल्ल सिद्धक्ते-को बन्दनाके लिए साहू टोडरके साथ मधुरा गये थे। साहू टोडर कोल (अलीगढ़) जिलेके रहने-वाले ये और टकसालके काममे दक्ष थे। जब वे मधुरा पहुँचे तो उन्होने देखा कि बीचमे जम्बू-स्वामीका स्तूप (जिःसहो स्थान) बना हुआ है। उनके चरणोंमे विद्युच्चर मृनिका स्तूप था। आसपासमे अन्य मृनियोंके 'तूप वने हुए थे। इन मृनियोंके स्तूप कही पांच, कही आठ, कही दस

> तत्राष्ट्यत्स धर्मात्मा नि.सहीस्थानमुनमम् । अत्त्यक्षेत्रिक्तो जम्बूस्वामिनो मध्यमादिमम् ॥८१॥ ततो वियुच्चरो नाम्ना मुनि स्यात्तद्रग्रहात् । अत्रत्तत्त्वयेत्र वादान्ते स्थापनः पूर्वमूर्तिमः ॥८२॥ ववित्राज्य क्विचन्द्राह्म ततः परम् । ववित्राज्य क्विचन्द्राह्म ततः परम् । ववित्राज्य क्विचन्द्राह्म ततः परम् ।

- कथामखवर्णन, जम्बस्वामी चरित्र

स्त्रपोकी जीर्णशीर्ण दशा देखकर उनके मनमें उनके उद्धारकी भावना आयी। उन्होंने विषुक व्यय करके ५०१ स्त्रपोका एक ममूह और १३ स्त्रपोका दूकरा समूह—इस तरह ५१४ स्त्रपोका उद्धार किया। इन स्त्रपोके पास ही १२ द्वारपालो आदिकी भी स्थापना करायी। यह कार्य विस. १६३० ज्येष्ठ शक्का १२ व्यवारको समाप्त हुआ।

इस विवरणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि १६वी शनाब्दीके अन्त और १७वी शताब्दीके प्रथम पादमे मथुरामे ५१४ स्तूप मौजूर थे और उनका जीणाँद्वार हुआ था। ककाली टीलेकी खुदाईमे एक स्तूप और दो जिन-मान्दिरोके अवशेष प्राप्त हुए तथा सेकड़ों जैन मूर्तियां मिली है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्राचीन कालमे यह स्पप्त वथा इसके आसपास चौरासी क्षेत्र तकका हलाका जैनपमंका केन्द्र था। सम्भवन अति प्राचीन कालमे यहाँ वन था। जन्द्र स्वामीका निर्वाण और विद्युच्चर आदि ५०० मुनियोका स्वर्गवास यही हुआ था। अतः शहरके निकट, निर्वाण मूर्सिपर ही थे स्तूप या निर्वाधकाएँ वनायी गयी थीं। इन पांच सौ एक मुनियोंने अतिरिक्त अन्य मुनियोंने भी यहाँसे निर्वण या स्वर्ग प्राप्त किया। अतः उनके भी स्तूप कनाये गये। फिर सिद्धलेंत्र होनेके कारण यहाँ मन्दिरोका भी निर्माण हुआ। इस प्रकार यह स्थान सातवे तीर्थंकर सुपादवैनाषके कालसे ही - जब कि धर्मरीच धर्मचीय मुनियोका निर्वाण यहाँसे हुआ — जैन धर्मका केन्द्र बन गया था।

मथुरामें जैनोंका दूसरा केन्द्र सप्तर्षि टीला रहा है। श्रीमनु आदि सप्तर्षियोने मथुरामें जिस स्थानपर चातुर्मास किया था, वह स्थान ही सप्तर्षिय टीला कहलाने लगा। महाराज शत्रुघन और प्रजाने सप्तर्षियोके आदेशसे इस स्थानपर तथा अन्यत्र अनेक जैनमन्दिर बनवाये थे। सप्तर्षि टीलैमें-से उपलब्ध जैन मृतियोको देखकर यह सहज ही विश्वास होना है कि यहाँ टीलेके स्थानपर प्राचीनकालमे कोई विशाल जैनमन्दिर रहा होगा। श्री सिद्धसेन सूरि (२२-१३वीं शताब्दी) हारा विर्वित 'सकलतीर्थस्तोत्र' के अनुसार मणुरामे पार्डवान्य और नेमिनायके स्पृत्य थे।' 'विविध तीर्थक्तन्य' के अनुसार यमुना तटयर अनन्तनाथ और नेमिनाथके मन्दिर थे।

उपर्युक्त विवरणके अनुसार प्राचीनकालसे—विशेषत ईसा पूर्व ८-१वी शताब्दीसे अर्थात् विक्रंत तीर्थंकर पार्श्वनावके कालसे—सपुरामे विभिन्न स्थानोंपर स्त्रूपो, मन्दिरो और मूर्तिसोंका निर्माण बराबर होता रहा । गृंग, कुषाण और गुस्तकालमे निर्माण प्रचुरतासे हुआ । कुषाणकालमे निर्माण वराबर होता रहा । गृंग, कुषाण और शास्त्रकालिया रहुआ । शास्त्र देवताओंकी मूर्तियाँ प्राय गुस्तका की है। तीर्थंकर प्रतिमाओं और शास्त्र वेवताओंकी मूर्तियाँ अर्वितरत जो कला-कृतियाँ उपलब्ध हुई है, वे प्राय ईसवी सन्के प्रारम्भमे पांचवी शताब्दी तककी है। इस कालमें कलाका पृगार पक्ष विशेष समुनत हुआ । नार्य-मूर्तियों का अरुकरण कलाके विक्रितित रूपका प्रमाण है। अष्ट मंगलहब्य, अप्ट प्रातिहार्य, तीर्थंकरोके चित्रहोकी प्रतीकात्मक योजना, सर्वक्त, स्वित्तक, सिद्धार्यकुष, चैत्यवृक्ष आदिने भी मपुरा शिलोंक इस विक्रित रूपमे अपना उचिन स्थान प्रहुण किया है। यहाँके कई आयागपद्टो और जिलापट्टोपर सुपर्णों, नागो, नम्बर्यों और नृत्यानाओंके नृत्य, गानके द्वारा कलाके ललित पक्षका भी प्रदर्शन मुखर हुआ है। आनन्दके प्रतीक सम्पति कृबेश्की तींद्र एललाओंके केश-समाधन और केशवित्यासमे पाराणपर शो सजीव और स्पष्ट रेखाकन हुआ है, उससे कला प्रत्य हो गयो है। सर्नान रेश हो स्वर्धी पुरुटोंक एमा निर्मा कैशवल्य पूर्ण तक्षण सम्भवत अत्यत्र दुर्फ है। यहाँ उपलब्ध की पिरालेखोंकी मस्या १९० है।

जैनोकी पूजा-पद्धतिमे निम्नलिखित प्रतीकोका स्थान महत्त्वपूर्ण रहा है —

धर्मचक, स्तूप, त्रिरत्न, चैत्यस्तम्भ, चैत्यवृक्ष, सिद्धार्थवृक्ष, पूर्णघट, श्रीवत्म, शरावसम्पुट, पुष्पपात्र, पुष्पपडलग, स्वस्तिक, सस्ययुग्म और भद्रामन ।

इनके अतिरिक्त जैनअर्चाका एक और प्रतीक या आयागपट्ट। आयागपट्ट एक चौकोर शिलापट्ट होता था, जिसपर मध्यमे तीर्थंकर प्रतिमा बनी होती थी। उसके चारों ओर स्वस्तिक, नन्द्यावर्त, श्रीवस्त, अहासन, वर्धमानक्य, मंगलघट, दर्पण और मस्स्य-मुगल बने रहते थे। ये 'अष्टममल द्रव्य' कहे जाते है। एक आयागपट्टपर आठ दिसाओं आठ देवियोको नृत्य-मुदामे अकित किया गया है। अत्य आयागपट्टोपर बेदिका सहित नोरण और अलंकरण अकित है। इतमेसो कुछ आयाग-पट्टोक नीचे बाह्यी लिपिसे लेख भी अकित है। इतसे पता चलना है कि ये पूजाके उद्देश्यसे स्थापित किये जाते थे।

मथुरामे कुषाणकालके कई आयागपट्ट मिले है । इनमे-से एक समूचा आयागपट्ट तथा डूसरा खण्डित आयागपट्ट, जिसपर तीर्थंकर प्रतिमा बनी हुई है, विशेष महत्त्वपूर्ण है । समूचे आयागपट्टपर एक जैनस्त्य, उसका तोरणद्वार, सोपान मार्ग और दो चैत्यस्तम्भ बने है जिनपर क्रमशः धर्मबक और सिहकी आकृतिर्या बनो हुई है । सिह तीर्थंकर महावीर स्वामीका चिक्क है ।

१ सिरि पासनाह सहिय रम्म, सिरिनिम्मिय महायून ।

कलिकाल विसुतित्य, महुरा नयरीउ वदामि ॥

२ 'विविध तीर्थकल्प' मे चतुरशीतिमहातीर्थ नाः संग्रह कल्प ।

एक आयागपट्टपर लेख ऑकत है। उसके अनुसार 'लबणशोभिका नामक एक वेश्याकी रुक्की वसुने यह आयागपट्ट रानमें दिया था। इसपर एक स्तूप तथा वेदिकाओ सहित तोरणद्वार बना हुआ है। यह आयागपट्ट ईसाकी पहली-दूसरी शताब्दीका अनुमान किया जाता है।

कंकाली टीलासे प्राप्त पर शिलापट्टपर संवत् ७२ का बाह्मी लेख खुदा है। इसके अनुसार स्वामी महाक्षत्रप शोडास (ई. पू. ८०-५७) के राज्य-कालमे जैन मुनिकी शिष्पा अमोहिनीने एक जैन आयागपटकी स्थापना की।

इसके अतिरिक्त गौतीपुत्रकी स्त्री कौशिक कुछोद्भूत शिविमत्रा, फल्पुयरा नर्गककी पत्नी शिवयशा, मयुरा निवासी लवाइकी पत्नी, कौशिकी पुत्र सिहनन्दिक, मद्रनन्दीकी पत्नी अचला, और त्रैवर्णिक नन्दी घोषने भी आयागपुरोकी स्थापना करायी थी।

कुपाणकालमें तीर्थंकर प्रतिमाओंका एक नवीन रूप विकसित हुआ। एक पाषाणके चारों ओर चार तीर्थंकर प्रतिमाएँ बनी रहती हैं। इन प्रतिमाओंको सर्वतीमद्र प्रतिमा कहा जाता है। बहुपर ऐसी दो सर्वतीमद्र प्रतिमाएँ प्राप्त हुई है। वे दोतों ही जुषाणकाल की हैं। एक प्रतिमाके लेखके अनुमार मृति जयमूर्तिको प्रतिष्या चसुलाके कहनेषर वेणी नामक सेठकी प्रथम पत्नी कुमारिमताके द्वारा यह दान की गयी थी। दूसरी प्रतिमामे सर्पफण-मण्डप है। वह प्रतिमा

अर्थ -अर्हृत् वर्धमानको नमस्कार हो। अमणोकी उपासिका (ध्याविका) गणिका नादा, गणिका दन्दाकी बेटो बागा, क्षेणशीभिकाने अरहुन्तोको पुत्राके लिए व्यापारियोके अहुत् मन्दिरमे अपनी मी, अपनी बहुन, अपनी पुत्री, अपने लडकेके साथ और अपने सारे परिजनोके नाय मिलकर एक वेदी, एक पुत्राबह, एक कुछ, और पाराणासन बननाये।

१ १--नमो आरहतो वधमानस दण्दाये गणिका--

२-ये लेणशोभिकाये धित शमणसाविकाये

३–नादाये गणिकाये वासये आरहता देविकुला

४-आयगसभा प्रपा शीलापटा पतिष्ठापित निगमा-

५--ना अरहतायतने स ( ह ) मातरे भगिनिये धितरे पुत्रेण

६-सविन च परिजनेन अरहत पुजाये।

<sup>---</sup>जैनशिलालेख संग्रह, भाग २, ५ १५

२ १ नम अरहतो वर्धमानस

२ स्व (!) मिस महश्रवण शोडायस सवत्यरे ४० (?) २ हेमन्त मासे २ दिवसे ९ हरितिपुत्रम पाळस भयाये समयाविकाये

३. कोखिये अमोहिनिये सहा पुत्रेहि पालवोषेन पोठ घोषेन धनघोषेन अयवती प्रतिशापिता प्राय-( भ )

४ आर्यवती अरहत पुजाये

<sup>---</sup>जैनशिलालेख संग्रह, भाग २, पृ १२

अर्थात् अहंत् वर्धमानको नमस्कार हो। स्वामी महाक्षत्रप शोडासके ४२ वे (?) वर्षको धीत ऋतुके इतरे महोनेके नीवे दिन हरिति (हरिती या हारितो माता) के पुत्र पालकी स्त्री तथा श्रमणोकी श्राविका कोछि (कोल्मी) अमेहिनीके हारा अपने पुत्री—पालघोष, पोठघोष और धनशंपके साथ आवक्ती (आर्यवती) की स्वापना की गयी।

३ (१) अन- . सं. १० ५ गृ३ दि१ अस्यापूर्व्य (।) य

ब-...हिकातो कुलातो अर्ध्यजयमृति .

पार्श्वनाथ भगवानुकी है। वह स्थिरा नामक महिलाके द्वारा दान की गयी थी।

मथरा स्युजियममे एक जिलापट्टपर भगवान ऋषभदेवकी प्रतिमा उत्कीर्ण है। इसपर बाह्मी लिपिका लेख अकित है। लेखके अनुसार यह प्रतिमा कृषाण नरेश शाही वासुदेव (१३८-१७६ ई. ) के राज्यके चौरासीव वर्षमे एक मठमे विराजमान की गयी थी।

कपाणकालकी तीर्थंकर प्रतिमाएँ दो ही आसनोमे मिलती है-एक तो पद्मासन ध्यानस्थ प्रतिमाएँ और दूसरी जाघने हाथोको सटाकर सीधी खडी प्रतिमाएँ । ये खडगासन या कायोत्सर्ग मद्रावाली प्रतिमाएं कहलाती है। तीर्थकरोके मस्तक या तो मण्डित है यो छोटे-छोटे घँघराले केशोसे अलकृत है। ऑस्वे अर्घोन्मीलित है। कान कन्धो तक लटकनेवाले नहीं है। प्रतिमाओंकी हथेलियोपर धर्मचक और पैंग्के तलुओपर त्रिरत्न और धर्मचक बने रहते हैं। वक्षस्थलके बीचोंबीच श्रीवत्स चिह्न वना रहता है। कुछ प्रतिमाओं हाथकी उँगलियों के पोरपर भी श्रीवत्सादि मगल चिह्न बने रहते हैं। इस कालमें प्रतिमाओपर परिचायक लाछनोका अभाव है। इस कालकी जितनी तीर्थंकर प्रतिमाएँ यहाँ उपलब्ध हुई है. वे सब दिगम्बर है। यहाँ तीन प्रतिमाएँ ऐसी भी मिली है जिनमे दिगम्बर साथ वस्त्र खण्ड हाथमे पकडे हए दिखाई पडते है। ये अर्धकालक सम्प्र-दायके अनुयायी है। ये मृतिया आजकल लखनऊ सम्रहालयमे है।

यहाँ भगवान नेमिनाथकी कई ऐसी मीतियाँ मिली है जितमे भगवान नेमिनाथके अगल-बगुलमे नारायण श्रीकृष्ण और बलराम खडे है। कृष्ण चतुर्भज है। बलराम हाथमे चयक लिये हुए है. तथा मस्तक पर नागकग है। कृष्ण विष्णके अवतार रूपमे तथा बलराम शेपनागके अवतारके

स उग्र शिशं निन अध्यसगीम ग्रंथे शिशीनि

द -अर्व्यवसलये (निर्वर्त) न

<sup>(</sup>२) अ लम्य घी (तू) ि पर्वेण

ब-श्रोप्र (स्य) धर्मगत्निये भदद्रि (मे) नस्य

स (मात्) कमारमितयो दन भगवतो (प्र)

द मामञ्चलो प्रदिका

अर्थात् (सफल्या हो) १५वे बर्पको ग्रीएम ऋतुकेतीसर महानेक पहल दिन भगवानको एक सर्वतीभद्रिका प्रतिमाको कुमरमिता (कुमार्गमत्रा) न (मेहिक) कुळके अर्थज्यभतिको जिल्ला अर्थ सग-मिकाकी शिष्या अर्थ्य तस्राके आदेशमें समिपत की । कुमारिमत्रा लकी पूत्री की वधु और थेष्टी वेणीकी धर्मपत्नी और भटिसेनकी माँ थी।

१ अ-सिद्धको (दिट) यतो गणनो उचेन गरितो शस्त्रतो ब्रह्मादामि अनो कूरतो शिश्यिहनो सभोकतो अयय जेष्ट हस्तिस्य शिष्यो

अ (यर्गम) (हि) छो।

ब--त्तस्य शिष्य ( ) अयुर्यक्षेत्र ( को ) वाचको तस्य निर्वतन वर ( ण ) हस्ति ( स्य )

ग-( च ) देवयच थित जयदेवस्य वथ मोधिनिये वध कुटम्य कम्रथस्य

द -धम्रद (ति ) ह स्थिरण दन शवदीमद्विक सर्व सत्वनहितसूख्ये ।

अर्थात कोडियगण, उच्चेनगरी ( उच्चनागरी ) शाला (और ) ब्रह्म-दामिक कुळ शिरिग्रह सभोगके अयय ज्येष्टहस्तिनके शिष्य अययंमिहिल (आयं मिहिर ) थे। उनक शिष्य वाचक अययं क्षेरक थे। उनके कहनेसे वरणहस्ती और देवी दोनोकी पुत्री, जयदेवकी बहु तथा मोधिनीकी बहु, कुठ कसुथकी धर्मपत्नी स्थिराके दानसे सर्वजीवोके कल्याण और मुलके लिए सर्वती गरिका प्रतिमा दी गयी।

रूपमें अंकित हैं। एक अन्य मूर्तिमें नेमिनाथके दोनों ओर बलराम और कृष्ण द्विभुजी बनाये गये हैं।

गुपकालकी प्रतिमाओं के सिर धूँघराले कुन्तलोसे अलंकृत हैं। प्रभामण्डल विविध प्रकारके और अलंकृत मिलते हैं। प्रतिमाओं के पीठासनीपर लांखन अकिन करनेकी प्रथा प्रारम्भ हो जाती है। इस कालकी जो प्रतिमाएं मिलती हैं, उनमे एक प्रतिमाकी चरण-चौकीपर मीन युगल बना हुआ है। इससे जात होता है कि यह प्रतिमा अठारहवे तीर्थंकर अरनाथकी है। इसी प्रकार एक प्रतिमाक नीचे दो मुगोंके बीचमे धर्मचक ऑकत है। यह प्रतिमा सोलहवे तीर्थंकर शान्तिनाथ भगवान की है।

मधुरामें ऐसी भी तीर्थंकर प्रतिमाएँ मिली हैं, जिनकी कटिमे लगोटका चिह्न है। किन्तु ऐसी प्रतिमालोंकी सस्या अत्यल्प है। दूसरी बात यह भी है कि ऐसी प्रतिमाएँ माथुरी बाचना' (बीर नि सं. ८४० अर्थोन् ई. सन् ३१४) के परचात्कालको है। तीसरी बात यह है कि ऐसी प्रतिमालोंके उन्मीलित नेत्र नहीं हैं।

यहाँ जैन देव और देवियों को मूर्तियाँ भी मिली है जो कुपाणकालकी है। इनमें एक है नंगमेश या हरिनेगमेशी। यह देव बच्चोंसे घिरा हुआ मिलता है। दूसरी देवीका नाम रेवती या पछी है। इस देवीका मुख बकरेका होता है। इसका सम्बन्ध भी बच्चोंसे है। तीसरी देवी है सरम्वती। जैन सरस्वतीकी प्राचीनतम मृति कंकाली टीलेसे निकली है। इस समय वह लखनऊ म्युजियममें है। इसका एक हाथ अभयमुद्रामें उठा हुआ है। दूसरे हाथमें ग्रन्थ है। इनके अतिरिक्त अम्बक, बक्केक्यरी आदि देवियोंको मृतियाँ भी प्राप्त हुई है।

यहा वैदिकाके बहुत खण्डित भाग मिले हैं। जैन रतूपके चारो ओर तोरणसहित वैदिका बनानेकी प्रथा थी।

हिन्दू अनुश्रृतिके अनुस्पार मथुरा सप्त महापुरियोमे मानी जाती है। नारायण श्रीकृष्णके जीवनके साथ मथुराका दीर्घकालीन मम्बन्ध रहा है। किन्तु यह आइचर्यको बात है कि कुषाण युगमें श्रीकृष्णको कोई प्रतिमा उपलब्ध नहीं हुई। हाँ, इस कालकी विष्णुकी कुछ प्रतिमाएँ भिकी है।

यहाँ उपलब्ध अभिलेखोके अध्ययनसे एक विशेष बातपर प्रकाश पड़ता है कि मथुरामें आयागपटु, प्रतिमाएँ, शिलास्तम्भ आदि स्थापित करानेवालोमे सभी वर्गके लोग सम्मिलित थे। उनमे उच्चवर्णके अतिरिक्त गणिका, नर्तकी, ल्हार, सार्थवाह, गन्धी, पुजारी, सुनार, घाटी या नाविक आदि भी थे। ऐसा लगता है कि शक-कुषाणकालसे गुप्तकाल और उसके कुछ बाद तक मथुरामे जैनधर्म सर्वसाधारणका धर्म था।

१ मायुगं वाचना भगवान् महावीरके निर्वाणके ८४० वयं बाद श्रीनकन्दिकाचार्यकी अध्यक्षतामं मधुरामे एक सभा हुई, जिममें द्वादशानका सकटन किया गया। यही माधुरी वाचना कहलाती है। किन्तु इस वाचनानं कुछ लोगोंको मन्तोप नहीं हुआ। तब उसी वर्ष वरुमोमें श्रीनागार्जुनकी अध्यक्षतामें दूसरी वाचना हुई। इसमें भी स्वेताम्बर परम्परा और साहित्यकी तसवीर पूरी और साफ नहीं बन पायी। तब फिर इस वाचनांक १४० वर्ष बाद अर्थात् बीर नि स ९८० में श्री देवद्धिंगणी अमाश्रमणकी अध्यक्षतामें वलमीमें मामा हुई और वहाँ शास्त्रीको अन्तिम रूप दिया गया। वे शास्त्र ही स्वेताम्बरोको मान्य हुए।

#### क्षव्यक्रियमें और कलाका विनात

पाँचनी शताब्दीके अन्तिम दिनोंकी बात है। मथुरानगर उन दिनो अत्यन्त समृद्ध था। नगरमे जैन, हिन्दू और बौद्धोके स्तूप, कलापूर्ण मन्दिर, भव्य मृतियाँ और सघाराम विद्यमान थे। क्षेत्रियोकी अनगिनत हम्यं और ऊँची-ऊँची अट्रालिकाएँ थी । हणीने वि. सं. ५८० के लगभग आकर उन कलायतनो और कलाका विध्वस कर दिया। एक भी मन्दिर और मृति साबृत नही बची। इमारतोमे आग लगा दी । नगर बरबाद कर दिया । इस विध्वस-लीला मे ककाली टीला. सप्तर्षि टीला और चौरासो ( जम्ब टीला ) के मन्दिर, मृति और स्तृप नही बच पाये । सब नष्ट हो गये । सत्ता और धर्मके उन्मादका जो नग्न ताण्डव नृत्य उस समय मथुरामे हुआ, उसमे श्रद्धा और कलाके ये आगार नष्ट-भ्रष्ट हो गये। बडे-बडे गगनचन्त्री स्तप और मन्दिर मलवेके टीले बन गये, अनेक मूर्तियाँ बण्डित हो गयी। इन हणोंका नेतृत्व सरदार मिहिरकुळ कर रहा था। इन हणोको सम्राट् स्कन्दगुमने भारतसे खदेड दिया और रूपभग पांच सौ वर्ष तक मथुरा-

पर कोई बड़ी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। इस अन्तरालमें पुन धर्मश्रद्धालुओं ने वहाँ अनेक मन्दिरो, मृतियो और स्तुपोका निर्माण कर लिया। किन्तु ग्यारहवी शताब्दीके आरम्भमे भारतपर उत्तर-पश्चिम सीमाकी ओरसे आक्रमण प्रारम्भ हो गये। गजनीका सुलतान महमूद गजनवी सत्रह बार भारतपर चढकर आया। अपना नीवाँ आक्रमण सन् १०१७ मे उसने मथरापर किया। महमुदके मीर मुंशी अलउत्वी कृत 'तारीखे यामिनी' के अनुसार इस शहरमे मुलतानने निहायत जम्दा ढंगकी बनी हुई एक इमारत देखी. जिसे स्थानीय लोगोने मनुष्योकी रचना न बताकर देवताओकी कृति बताया। शहरके बीचमे बने हुए एक सुन्दर मन्दिरके बारेमे खद सुलतानने लिखा कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकारकी इमारत बनवाना चाहे तो उसे दस करोड दीनारसे कम नहीं खर्चने पड़ेगे और उसके निर्माणमें दो सौ वर्ष लगेगे।

यह लूट और बरबादी लगातार बीस दिनो तक होती रही। लोगोने जिस इमारतको देवताओकी कृति बताया था, वह अवश्य ही वह स्तुप होगा, जो देवनिर्मित स्तुपके रूपमे प्रसिद्ध था। इस बरबादीकी पैशाचिक लीलामे शायद वह न बच पाया। मृतियाँ तोड डाली, मन्दिरोमे आग लगा दी. स्वर्ण-रत्न और चादीको सौ उँटोपर लाद-लादकर गर्जनी भेज दिया।

इसके पश्चात तो वरबादीका यह क्रम महम्मद गोरीसे लेकर लोदीवश तक बराबर चलता रहा। इसमे भी सिकन्दर लोदी (सन् १४८८ से १५१६ तक ) ने तो विध्वस-लीलाका ऐसा आयोजन किया जिसमे तारीले दाऊदीके लेलक अब्दुल्लाके अनुसार मथुरामे मन्दिर पुरी तरह नष्ट कर दिये गये। इन सब आक्रमणोको मान देनेबालोमे बादमे औरगजेव और अद्भादशाह अब्दाली हए, जिन्होने रहे-सहे, बचे हए मन्दिरोको विस्मार कर दिया।

इस बरबादीके बाद जैनोका एक भी बड़ा मन्दिर नहीं बच पाया। इस विनाशकालमे भक्तोने मूर्तियोको बचानेके लिए कही कुओ या जमुना नदीमें डाल दिया, कही जमीन में गाड दिया। ऐसे समयमे भन्तोने चौरासीमें जम्ब स्वामीके चरणोको एक छतरीमे बिराजमान कर दिया। किन्तु यह छतरी भी प्रकृतिका प्रकोप अधिक दिनो तक न सह सकी। वह छतरी टट-फट गयी और धीरे-धीरे चरण मिट्टीमे दब गये। उसके ऊपर बेर आदिकी झाहियाँ उग आयी।

उस सकट कालमे सुरक्षाके लिए जिन मृतियोको कुओमे, नदीमे या जमीनमे छिपा दिया गया था, वे अब कभी-कभी मिल जाती है। मुसलमान बादशाहोके बर्बर और धर्मान्धताएणी

१ अजका इतिहास-लेखक श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी, प १३१-३२।

आक्रमणोंके कारण जो असंख्य मूर्तियाँ और स्तूप मन्दिरोके मलवेके नीचे दब गये और वहाँ टीले बन गये, उनकी खुदाईके फलस्वरूप कुछ प्राचीन कलावेशव भूगभंसे प्राप्त हुआ है। ऐसे प्राचीन टीलोंकी संख्या कम नहीं है, जिनकी खुदाई नहीं हुई है। अकेल ककाली क्षेत्रमें सात टीलें हैं। उनमें से केवल बार टीलोंकी ही खुदाई हो पायी है, जिसके फलस्वरूप हुआरों कलाकृतियाँ उपलब्ध हुई हैं। यदि सभी टीलोंकी लुदाई योजनापूर्वक की जाये तो यहाँकी घरतीकी छानीके नीचेसे अब भी संस्कृति और कलाका विपूर्ण फणडार मिल सकता है।

#### किवदस्ती

चौरासी नामक प्राचीन स्थानपर नवीन मन्दिर-निर्माणको कथा अत्यन्त रोचक है। इस सम्बन्धमें एक बहुप्रचलित किंवदन्ती इस प्रकार है—

एक बार डीग (भरतपुर) के एक सज्जन हुण्डावाले सेठको रात्रिमे स्वप्न आया कि चौरासीमें अमक स्थानपर जम्बस्वामीके चरण जमीनमें गडे हुए है. उसे तम जाकर निकालो और वहाँ मन्दिर बनवाओ। प्रात काल उसने उठकर अन्य जैनबन्धुओंसे इस स्वप्नकी चर्चा की और वे सब लोग चलकर चौरासी पहुँचे। निर्दिष्ट स्थानको खोदा तो उन्हे जम्बस्वामीके चरण मिले। सबने मिलकर आपसमे मन्दिरके लिए धन-संग्रह किया। किन्त वह धन इतना न था जिससे मन्दिरका निर्माण हो सकता। तब वे मथराके सेठ मनीराम टोग्या के पास गये जो सेठ राधामोहन पारिखके मनीम थे. और टोग्याजीने पारिखजीके परामर्शसे एक विशाल दिगम्बर जैन मन्दिरका निर्माण कराया। उन्ही दिनो ग्वालियर राज्यमे भगवान अजितनाथकी एक मनोज्ञ व्वेतपाषाणकी पदमासन प्रतिमा खदाईमे निकली थी। यह समाचार टोग्याजी तक भी पहुँचा। इन्होंने इस प्रतिमाको लानेके लिए पारिखजी द्वारा ग्वालियर सरकारसे आज्ञा प्राप्त कर ली। किन्त प्रतिमा अधिक वजनदार थी। अत टोग्याजी को चिन्ता हुई कि इसे मथरा कैसे पहुँचाया जाये। उन्हे उसी रातको स्वप्त हुआ कि यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति इस प्रतिमाको अकेले ही उठा-कर वैजगाडीमे रखेगा तो यह प्रतिमा आसानीसे मथुरा पहुँच जायेगी। सुबह होते ही उन्होंने इस स्वप्नकी चर्चा अपने कुटुम्बीजनोसे की। तुरत ही उनके पौत्र सेठ रघुनाथ दासकी भावना हुई। उन्होंने पवित्र वस्त्र पहन र पहले तो भक्तिभाव पूर्वक भगवान अजितनाथकी पूजा की। तत्पश्चात उन्होंने णमोकार मन्त्र पढकर उस प्रतिमाको उठाया तो वह ऐसे उठ गयी, मानो वह फुलोंकी बनी हुई हो। उसे गाडीपर विराजमान करके चौरासी ले गये और दिगम्बर आम्नायके अनसार धम-धामके साथ जसकी प्रतिष्ठा करायी।

### वार्षिक मेला

पहुले यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक वदी १ से ८ तक वार्षिक मेला भरता था। किन्तु अब कुछ व्यक्ति यह मेला चार दिनका होने लगा है। प्रारम्भ और अन्त के दिन यहाँ रष्ट निकलता है। पहुले मेलेके अवसर पर आसपासके बहुतसे स्थानोंसे जैन लोग समोसरण लेकर आते थे। इसी अवसर पर भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभाका अधिवेशन भी हुआ करता था। समोसरण के लिए आसपासके सभी स्थानोंके प्रत्येक घरसे एक रूपया वार्षिक चन्दा (लाग) भी आता था। किन्तु अवस्था आदिकी कमी होनेके कारण मेले और चन्देका वह रूप अब नहीं रहा। समोसरणकी अवस्था मयुराकी दिगम्बर जैन समाज करती है। कुछ सदस्य बाहरके भी लिये जाते हैं। सेठ- घराना (सेठ भनीरामके बंशज) इसकी व्यवस्था में बराबर रुचि लेता है।

#### वर्तमान स्थिति

यह मन्दिर लगभग २० फुट ऊँची चीकोपर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए लगभग तीस सीडियाँ चढ़ना पड़ता है। सीडियाँ दोनों ओर है। मीडियोंक बाद मण्डण है। अन्दर जानेपर तीन ओर विवाल बरामरे और बीचमे एक रुम्बा-चीडा महन है। दायी ओरके बरामरे में क्षेत्रपाल विराजगान है। मन्दिरमे बड़े-चड़े और उबल पायाणन्य मात्र प्रयोग किया गया है। गर्भगृह काफी बड़ा है। गर्भगृह चारों और प्रदक्षिणा-पथ मन्दिरके बाहर, सीडियोंक बणलं भी है। मन्दिरके उगर शिवार है।

मुख्य वेदी भगवान् अजितनाथकी है। लगभग ३ फुट ऊँवी बौकीपर तीन कटनीदार गन्ध-कृटीमें अजितनाथ तीथंकरकी तीन फुट ऊँवी श्वेत पाणाणकी पद्मामन प्रितमा विराजमान है। सिहासन-गीठर मध्यमे हाथीका लाखन है और उसके दोनो ओर धर्मक्क बने हुए हैं। इसके तीन ओर अभिजेत है। अभिजेत्वके अनुसार इस मूर्तिकी प्रतिष्टा सब्द १४१४ वेद्याख सुदी १० बुधवारको काष्टानव पुकरणच्छेत भट्टारक श्रीत्र काष्टानव मधुरात्व एकरणच्छेत भट्टारक श्रीत्र कीति, उनके पट्टधर भट्टारक एकरक्क भट्टारक श्रीत्र कीति, उनके पट्टधर भट्टारक एकरक्क भट्टारक स्थापन कीति, उनके पट्टधर भट्टारक एकरकार्यक्ष कीति, उनके पट्टधर भट्टारक एकरकार्यक्ष करायी थी। इस प्रतिमा की विरागरित स्मकात अथ्यन्त प्रभावोत्यादक है। इस वेदीके सामने इसी वेदीकी चौकीपर क्षत्र क्षार्यक्ष विरागरित स्मकात अथ्यन्त प्रभावोत्यादक है। इस वेदीके सामने इसी वेदीकी चौकीपर क्षत्र कार्यक्ष करायी प्रमाव है। वरणवीकीपर लेख भी उत्कोण है, किन्दु वह काफी प्रमाव स्थापन हमें है। अर पढ़िनों नहीं आता।

इस वेदीकी चौकीके सामने एक पक्का चवृतरा है जो भट्टारकीय युगका प्रतीक है।

इस मुख्य बेदीके पीछेकी बेदीमे भगवान् पादवंनाधकी प्रतिमा विराजमान है। यह कृष्ण पाषाणकी सवा फुट अवगाहतावाठी कणमण्डित प्रतिमा है। यह प्रतिमा मथुरा-बृत्वावनके बीच बोरैरा गांवके मभीषवर्ती अक्ट्र बाटके पास दि १९-६२६६को भूमभंसे प्राप्त हुई थी। इसके पीटासनपर सवन् १८९ अकिन है, जो इसका प्रतिप्टाकाल है। यह प्रतिमा जन्द्रपाणकालकी है। इस दृष्टिमे इसका विशेष महत्त्व है। इस वेदीने एक प्रतिमा वेवनवर्णकी म १९४८ की है।

इस वेदीके पीछे डेट फुट ऊँचे पापाण-फलकपर नन्दीश्वर द्वीपकी रचना है, जिसमे ५२ कोष्ठको (चैत्यालयो ) मे मूर्तियाँ बनी हुई है। पापाण हलके कत्थई रगका है।

इन प्रतिमाक दायी ओरकी वेदीमे भगवान् पार्श्वनाथकी श्वेत पापाणकी पद्मानन प्रतिमा है। यह सर्पफणसे मण्डित है और अवगाहना पीने दो फुट है। इस मूर्तिकी प्रतिष्ठा निजयादित्यके राज्यमे मंबन् १९६८ मे लम्बकचुक जातीय बुढेले गोक्त छन्तु और प्रभावतीक प्रपीत्र बनावारीने करायी थे। इस वेदी पद्मान भगवान्की सवा फुट अवगाहनाकी एक रक्त वर्णवादी पद्मासन प्रतिमा विदायना है। यह मन्तु १४५१ मे प्रतिष्ठित हुई थी। दो प्रतिमार्भ भगवान् चन्द्रभु और अजितनाथकी सवन् १५५४ की है। ये श्वेत वर्ण है। ये इसी वेदीमे विराजमान है। इ

वायी ओरकी वेदीमे भगवान् पार्श्वनाथकी स्वेत वर्ण पाषाण प्रतिमा है। इसके आगे खड्गासनमे सात साधु मूर्तियां है। ये मन्यादि सप्तर्षि है, जिनके प्रभावसे मरी रोग दूर हो गया था।

इस मन्दिरमे ९ वेदियाँ और एक चरण-युगल है। प्रतिमाओकी कुल सस्या ६८ है। इनमे २० पापाण-प्रतिमाएँ और शेष धातु-प्रतिमाएँ है। चौरासीका यह मन्दिर दिल्ली-मथुरा 'बाई-पास' तथा मथुरा गोवर्धन सङ्कके किनारे बना हुआ है।

क्षेत्रपर मन्दिरके तीन और एक विशाल धर्मशाला है, जिसमें ५० कमरे हैं। सामने मान-स्तस्म है। सन् १९२९ में चारित्रचक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागरजीका मुन्निसंघ दक्षिणसे तीर्थराज सम्मेदिखल्यजीकी ओर विहार करता हुआ यहाँ पथारा था। उस समय ही यह धर्मशाला और मानस्तम्म बने थे। उस समय आचार्य संघके आगमनके उपलब्ध्य यहाँ एक विशाल मेला भी परा था। भगवार जिनेन्द्रदेवकी रथयात्रा भी निकली थी। इस निमित्तसे भगवान्का बिहार सारे शहरमे हुआ था। इसके बाद ऐसा विशाल मेला और रथयात्रा शुत्लक गणेशप्रसावजी वर्णीक चौरासी आगमनके उपलक्ष्यमें हुआ था। सन् १९६० में मानस्तम्भकी प्रतिमाओंकी पंच कत्याणक प्रतिष्ठाकों अवसरपर आचार्यरत्न श्री देशभूषणजी महाराज और उनके संघके अतिरक्त बाहरसे हजारों व्यक्ति पधारे थे। इन सभी अवसरोपर शहरके मुख्य-मुख्य बाजारोंसे रथयात्रा

क्षेत्रके निकट ही राधानगर और कृष्णानगर नामसे शरणार्थी बस्तियाँ बनी हुई हैं। राधानगरमें ऋषमदेव दि. जैन ब्रह्मचर्याश्रम (गुरुकुल), ऋषम जैन इण्टर कालेज, भारतवर्षीय दिगम्बर जैन सम्र और सामाहिक जैन सन्देशका कार्यालय है।

इस स्थानका नाम चौरासी क्यों पड़ा, इसका कोई तर्कसंगत कारण खोजनेपर भी नहीं मिल सका।

## मथराके जैन मन्दिर

मथुरा शहरमें चार दिगम्बर जैन मन्दिर और एक चैत्यालय है। चौरासी क्षेत्र स्थित मन्दिरके अतिरिक्त धियामण्डी, घाटी और जर्यासहपुरामें मन्दिर हैं तथा सेठजीकी हवेलीमें एक चैत्यालय है। एक दिगम्बर जैन मन्दिर वृन्दावनमें हैं जो मथुरा शहरसे प्रायः चार मील है।

धियामण्डीमें दिगम्बर जैन धर्मशाला भी है।

### देवी अतिशय

चौरासी क्षेत्रपर स्थित मन्दिरमें कभी-कभी दैवी अतिषय भी हो जाते हैं। कहा जाता है कि सन् १९४६ में यहाँ लगातार सात दिन तक कैदारकी वर्षा होती रही। शहर तथा बाहरके हजारों व्यक्तियोंने इस देवी चमत्कारको अत्यन्त आइचके साथ देखा था। गर्भगृह, बरामदे, चौक, छत, दीवारे, अपर-दोन धर्वत्र कोश्वर हो केशर दिवाई पड़ती थी। कभी-कभी तो पूजा करनेवालोंके करड़े और सामग्री केदारमें राँग जाते थे। सारा मन्दिर केशर की सुगन्धिये महकता रहता था। यह चमत्कार केवल मन्दिरकी मुक्य भूमि तक ही सीमित था।

# हिन्दू तीर्थ

मधुरा नारायण श्रीकृष्णकी लीलाभूमि रहा है। यह हिन्दुओंका प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ और आसपासके बहुतसे स्थानोंपर हिन्दू जनता दर्शनोंके लिए जाती है। जैसे कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीमजीका मन्दिर, वृन्दावनमें रोगजीका मन्दिर, बांकेविहारीजीका मन्दिर। इसके अतिरिक्त हिन्दू लोग गोकुल, नन्दगाँव, बरसाना, दाऊजी, गोवर्यन, राधाकुण्ड आदिको जो अश्रीकृष्णके किसी में सम्बन्धित रहे हैं, तीर्थ मानते हैं और श्रद्धाके साथ बहाँकी यात्रा करते हैं।

मार्श

मधुरा दिल्ली-आगरा ( ग्राण्ड-ट्रंक ) रोडपर दिल्लीसे १४५ कि. मी. और आगरासे ५४ कि. मी. दूर है। दिल्लीसे रेल और सड़क मार्ग दोनोसे ही यह जुड़ा हुआ है। मधुरा जकशनसे चौरासी मिद्धक्षेत्र तीन मील है। मधुरा कैण्ट और बस स्टैण्डसे प्रायः दो मील हैं। यह उत्तरी रेलवे और पश्चिमी रेलवेकी बडी और छोटी लाइनो द्वारा दिल्ली, कानपुर, भरतपुर, आगरा, हाथरससे सम्बद्ध है । कुछ वर्ष पूर्व तक चौरासी क्षेत्र मथुरा शहरसे अलग-अलग सा पड़ा हुआ था। किन्तु जबसे इसके निकट गरणार्थी बस्तियां बसी है और दिल्ली-आगरा रोडका 'बाई-पास' चौरासीके बगलमे होकर निकला है. तबसे चौरासी मख्य शहरसे मिल गया है। अब वहाँ सवारी. नल, बिजली, टेलीफोन आदि सभी सविधाएँ उपलब्ध है।

#### आगरा

## इतिहास

आगरा एक ऐतिहासिक नगर है। इसकी स्थापना कब, किसने की, यह अभी तक सनिश्चित नहीं हो सका है। मिटाइ आदि पुरातत्त्ववेत्ताओं विचारमे इसका नामकरण अग्रवाल जातिके कारण पड़ा। युनानी इतिहासकार विवण्टस कटिअम ( Quintus Curtius ) की मान्यता है कि प्राचीनकालमे यह नगर भारतीय नरेश अग्रभेशकी राजधानी था। सम्भवत यह अस्तिकलका क्षत्रिय था। उसीके नामपर नगरका नाम आगरा (आगर आगरा) पड गया। तीसरी मान्यता है कि यहाँकी मिट्टी आगरयक्त (लवणक्षारवाली) होती है, इसलिए इस नगरका नाम ही आगरा पड गया। एक और भी मान्यता सामने आयी है। कृष्ण-साहित्यमे चौरासी वनोका उल्लेख आता है। उनमे एक अग्रवन भी था और यह यमनाके तटपर फैला हुआ था। यादवोंके कालमे यह वन यादवोके आधिपत्यमे था। मथरामे कृष्ण अपनी लीलाएँ दिखा रहे थे और शौरीपूरमे उनके चचेरे भाई नेमिनाथ। मथरासे शौरीपुरके लिए इसी अग्रवनमे होकर मार्ग जाता था। निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि अग्रवनके स्थानपर अथवा उसके कुछ भागमे इसी कालमे ( यादवीके शासनकालमे ) अथवा उसके पश्चात किसी समय नगर बस गया । उसका नाम अग्रवनपुर, अग्रपुर, या अर्गलपुर पड गया। वही बिगडते-बिगडते आगरा बन गया। जैन साहित्यमे संस्कृतमे 'अर्गलपर' और प्राकृत भाषामे 'अरंगलपर' नाम मिलता है। हिन्दीभाषी कवियोने अर्गलपुर और आगरा, इन नामोका व्यवहार किया है। शिलालेखो और ग्रन्थ-प्रशस्तियो-मे इसका नाम उग्रसेनपुर भी आता है। किन्तू सर्वसाधारणमे इसका नाम आगरा प्रचलित हो गया और वही नाम अब तक बराबर चल रहा है। बादशाह अकवरने इस नगरका नाम बदलकर अकबराबाद कर दिया था।

पुरातत्त्ववेत्ता ए. मी. ऐल कार्लाइलको सन् १८६९ मे यहाँ खुदाईमे एक स्थानपर २००० चादीके सिक्के मिले थे। इनके ऊपर 'गुहिल श्री' अंकित था। सम्भवत. ये सिक्के मेवाडुके गहलीतवशके संस्थापक गुहादित्य अथवा गुहुँ छसे सम्बन्धित थे। यह भी सम्भावना प्रकट की गयी है कि शीशौदिया वंशके शीलादित्यके पुत्र ग्रहादित्य अथवा गुहके ये सिक्के रहे हो । कुछ भी हो, इतना तो निश्चित लगता है कि छठी-सातवी शताब्दीमे आगरामे गुहिल या गहलौतविशयोका शासन था ।

यहाँपर एक उद्यान और उसमें एक प्राचीन महल बना हुआ है, जो राजा भोजका महल कहलाता है। अनुश्रुति है कि यह भोज मालवपति भोज थे और उन्होंने इस पवित्र वजभूमिमें अपना महल बनवाया था। यदि यह अनुश्रुति सत्य हो तो आगराका इतिहास पाँचवी-छठवी शताब्दी तक जा पहुँचता है।

अनन्तर मुस्किमकाल तक आगराका इतिहास अन्यकाराच्छ्रज्ञ है। सर्वप्रयम लोदी वंशके सिकन्दर-बित-बहुलील लोदीको राजधानीक रूपमे आगराको हम पाते है। उसकी मृत्यु ग्रहीपर सन् १९१५ में हुई थी। उसने सिकन्दराभे सन् १४९५ में अपना महल बनवाया था, जो कि बारहुदरीके नामसे प्रसिद्ध है। इस स्थानका सिकन्दरा नाम भी उसीके कारण पड़ा था।

सिकन्दर लोदीके बाद उसका पुत्र इब्राहीम लोदी यहाँ रहा। मुगल सम्राट् बाबरने इब्राहीम-को हुराकर मई सन् १५२६ में दिल्ली और आगरापर अधिकार कर किया। बाबरके परचात् इमार्युने भी प्रायः यहीँ रहकर शासन किया। उसने जितने भी अभियान किये, सब यही से किये। सम्भवतः बाबर और हमार्युके महल ताजमहलके सामने यमनाके दुसरे तटपर प्रे

बादशाह अकबर सन् १५५७ के लगभग गद्दीपर बैठा और फतहपुर सीकरीमे अपने महल बनवाये। सन् १५६८ में वह फतहपुर सीकरी छोड़कर आगरामें रहने लगा। प्रारम्भमें वह ईदगाहके तिकट मुल्तानपुरामें आकर रहा। उसके नौकर-चाकर खासासपुरामें उसके वे । जब लाज किला तैयार हो गया तो वह किलेमें जाकर रहने लगा और यही रहकर देशपर शासन किया। इसके बाद जहांगीर और शाहजहांने भी दिल्लीको अपेक्षा आगरामें ही रहकर शासन-संचालन किया। शाहजहांने संसार प्रसिद्ध ताजमहल अपनी बेगम मुसताजमहल (उर्फ मुसताज जमान उर्फ बात्नुझेंग में के स्मृतिमें यही बनवाया। औरंगजेबने गदीपर बलात अधिकार करके शाहजहां बादशाहकों यही लाज किलेमें केद किया या। इसके बाद स्थायी तौरपर दिल्ली ही भारतकी राजधानी वन गयी और तबसे आगरेकी राजवीतिक प्रमुखता और अभूस्य समाप्त हो गया।

## जैन साहित्यमें आगरा

मुगलकालमे आगरामें जैनोंका अच्छा प्रभाव था। उन दिनों अनेक जैन उच्च सरकारी पदोपर थे। व्यापारिक और राजनीतिक केन्द्र होनेके कारण वाहरसे अनेक जैन यहां काते रहते थे और बहुत-से बाहरसे आकर स्थायो रूपसे यही बस गये थे। बहुत सो जैन बिहान भी पहों आरे रहते थे। कुछ यहां भी रहते थे। स्थानीय और वाहरके जैन वन्धुओने यहां अनेक जैन मन्दिरोंका निर्माण कराया था। इन मन्दिरोंका मुंचह और शास शास्त्रप्रवचन और तत्त्वगोष्ठी होती थी। इन गोष्टियोंसे अनेक सरकारी जैन कर्मचारी और अन्य बन्धु सिम्मिलन होते थे। इस जमानेमे तीन स्थानोंकी तत्त्वगोष्ठियों बहुत प्रसिद्ध थी—आगरा, जयपुर और मुस्तान। बाहरके लोग अपनी शास्त्रीय शंकाएँ इन स्थानोंकी गोष्ठियोंमे आकर अपनी शंकाएँ इन स्थानोंकी गोष्ठियोंमे आकर अपनी शंकाएँ इन स्थानोंकी गोष्ठियोंमे आकर अपनी शंकाओंका समुचित समाधान प्राप्त करते थे।

मुगलकोलीन कुछ जैन कवियोकी रचनाओंसे तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों-पर पर्योग्न प्रकाश पढ़ता है। उन रचनाओंसे उस समयके आगरामें स्थित जैन मन्दिरोंके सम्बन्धमें भी महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। पं. भगवतीदासजी बूढ़िया (जिला अम्बाला) के लाला किशनदास अग्रवालके पुत्र और दित्लीके भट्टारक महेन्द्रसेनके शिष्य थे। वे एक बारामनगरके श्रावक संबक्ते साथ यात्रार्थ यहाँ जाये थे। उन्होंने यहाँ ४८ जैन मन्दिरोक्ते दर्शन किये थे। उनकी छोटी-बड़ी सब रचनाओंकी संख्या लगभग पचास होगी। उनमें कुछ प्रकाशित हो चुकी हैं और कुछ विभिन्न स्थानोपर गृटकोमें मिलती है। सन् १५९४ में उन्होंने अपनी आगरा-यात्राका पद्मबद्ध बिबरण लिखा था, जिसका नाम है 'बर्गलेपुर जिनवन्दना'। इस रचनामे कुछ २१ छन्द हैं और अथेक छन्दमे १२ पंकियां है। यह रचना पं. परमानन्दजी शास्त्रीको अजमेरके एक शास्त्र-भण्डारके एक गटकेमे मान्न इंड थी और वह अब तक अफ्राधित है।

इस रचनामें शाहजहां बादशाहक कालमें आगराके जैनमन्दिरों, मन्दिर-निर्माताओं, प्रमुख विद्वानों और विदुषी क्षियोका वर्णन है। आगराके इन धार्मिक आयतनों आदिका इतना प्रामाणिक विदरण सम्भवतः अन्यत्र कही नहीं मिळता । उन्होंने जिन ४८ जैनमन्दिनों के दर्गन किये थे, उनका नाम और उनके बनवानेवाले धार्मिकजनो एवं उनमे पूजाराठ करनेवाले पाण्डे और पण्डितोके नाम दिये हैं। कविके अनुसार उस समय यहाँपर निम्मलिखित मन्दिर थे—

शहनादी मण्डी, तूरगज, मुल्तानपुर, शाहगज, कल्याणपुर, साहिल साहुका मन्दिर, प्रतापुरा, मर्ड ( सम्भवतः भाण्ड ) असमपुरा, नौतनदेरा, सहस्रकीति भट्टारकका मन्दिर, हतवारीखाँका कटरा, नाईकी मण्डी, फूटा दरवाजा, खवासखाँकी मण्डी ( खवासपुरा ), संगही अभैराजका मन्दिर, नूरी दरवाजा, कैसीलाहका मन्दिर, मेचा साहुका जिनाल्य, तिहुणा साहुका देवाल्य, नगरके मध्यभे खासा साहुका देउरा, मृनि रत्नकीर्तिका मन्दिर, हजरतकी मण्डी, नालेकी मण्डी, तलप्तरायका मन्दिर, बसई, मदार दरवाजा, तूपपुर, बाजारका देवाल्य, दीनालाहका मन्दिर, पदावती पुरवाल मन्दिर, बमई, वजरतकी मान्दिर, लालेका सन्दिर, वजरतकी मन्दिर, साह तरायनीका मन्दिर, धर्मदास लेसवालका मन्दिर, भीकाको मण्डी, खिडकी और मत्दानी टोला।

इन मन्दिरोके अतिरिक्त कविने शुभकीति और जगतभूषण भट्टारकोका भी वर्णन किया है। शुभकीति भट्टारक तिहुणा साहूके चैत्यालयमे रहते थे और जगतभूषण भट्टारक साहू नरायनीके मन्दिरमें रहते थे।

जिन व्यक्तियोने आगरामे मन्दिरोका निर्माण कराया था, उनके कुछ नाम भी इस रचनामे दिये गये है जेंसे—सोहिल साहू, सहस्कीति स्ट्रारक, पुष्पसागर यति, सध्यति अभयराज, केशोशाह, मेचासाहू, तिहुणा साहू, सासा साहू, रत्तकीति भट्टारक, उगह साहू, तरुपतराय, दीना साहू, बिजयसेन, काल्दिस सण्डेकवाल, टोडर साह, अमीपाल, साह नरायनी।

जस कालमे कुछ स्त्रियाँ बड़ी विदुषी थी और मन्दिरोंमे रहकर अपना साघनामय जीवन व्यतीत करती थी। ऐसी स्त्रियोमे तेजमती बाई, परिमलबाई, साहमती, ननरीबाई, भानमती, कमलाबाई, हमीरीबाई मुख्य थी।

सुल्तानपुरा मुहल्लेमे चिन्तामणि पार्श्वनाथको एक सातिकाय प्रतिमा विराजमान थी।

किविवर बनारसीदासजीका भी बहुत वर्षों तक आगरेसे सम्बन्ध रहा था। उन्होंने अर्थकाशाक में अपने वैविध्यपूर्ण जीवनका वर्णन किया है। उनके जीवनकी एक बहुत ही रोचक घटना है—उनके पिता खरासेनने सं. १६६७ में (किविध्य रिप्त एक्ट अर्थक आयुमे) बनारसीदासको गृहुभार सीप दिया और कुछ जबाहुरात, बीस मन घी, दो कुण्पे तेल, दो सौ रुपयेका कपड़ा और कुछ नकद रुपया आपारके लिए दिया। बनारसीदास सब सामान लेकर ब्यापार करने आगरा पहुँचे। किन्तु व्यापारमें अनाडीपनके कारण, और कुछ इसरो द्वारा ठंगे जानेके कारण भी व्यापारमें हानि हुई। जवाहरात और रुपयोंका भी ऐसा ही किस्सा हुआ। कही गिर गये, कहीं चूंढे बीच ले गये। तब हालत यह हो गयो—

घरकी वस्तु बनारसी बेंचि बेंचि सब खांहि।

लटा कुटा जो किन्छु हुतो सो सब बाबी बारि॥ जब घरमें कुछ भी नही बचा, तब मोतीकटराके एक कचौड़ीवालेसे हर रोज एक सेर कचौडियाँ उधार लेकर खाते रहे। जब १-१। माह इसी प्रकार करते बीत गया. तब भी कचौडी-वालेने कभी तकाजा नहीं किया। तब बनारसीदासने उससे स्वयं ही अपनी हालत साफ शब्दोंमें बयान कर दी।

> तुम उधार कीनौ बहुत, आगे अब जिन देहु। मेरे पास किछ नहीं, दाम कहाँसे लेहें।।

किन्त वाहरे आगरेके कचौडीवाले! इतनेपर भी उसने अपनी उदारतासे मेंह नहीं मोडा-कहै कचौडीवाल नर, बीस रुपैया खाह।

तमसों कोउं न कछ कहे, जहां भावे तहां जाह ॥

और वाहरे खरीदार । कचौडीवालेकी उदारताका भरपूर उपयोग किया और छह महीने तक यों ही उधार कचौडियाँ खाते रहे। तब आगरेके तांबी ताराचन्दजी, जो इनके श्वसर लगते थे, पता लगनेपर उन्हें अपने घर ले गये। फिर इन्होंने धर्मचन्द जौहरीके साझेमे दो महीने व्यापार किया। तब इन्होने कचौडीवालेके १४ रुपये चुकाये। फिर दो वर्ष और व्यापार किया। कुल २०० रुपये कमाये। खर्च भी इतना ही हुआ। आय-व्यय बराबर रहे।

इसके पश्चात भी ये आगरा रहे, व्यापार भी किया। किन्तु कभी धनवान न बन पाये।

संवत १६८० मे खैराबाद निवासी अर्थमलजी ढोरने कविवरको टीका सहित समयसार स्वाध्यायके लिए दिया। उसे पढ़कर वे निश्चयाभासी बन गये। सं. १६९२ मे पण्डित रूपचन्द पाण्डे आगरा पथारे। लोगोंके आग्रहंस आप 'गोम्मटसार' का प्रवचन करने लगे। बनारसीदासजी भी सूनने जाते थे। वहाँ कमें प्रकृतियो और गणस्थानोंकी चर्चा सूनकर उनकी आँखे खुल गयीं और वे व्यवहार-निश्चयके समन्वयात्मक दृष्टि-बिन्द्रको ही जैनधर्म समझने लगे। वस्तुतः उनमें अध्यात्मको लगन तभी जागी । परिणामत, सं. १६९३ में उन्होंने 'नाटक समयसार'की रचना की।

शाहगंजके मन्दिरमे अध्यात्म गोष्टी होती थी। इस गोष्टीकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक थी। इसमें बड़े-बड़े विद्वान प्रतिदिन भाग लेते थे। पं. रूपचन्द पाण्डे, पं. बनारसीदास, पं. भूधरदास, प. भगवतीदास. कवि द्यानतराय. कवि दौलतराम आदि । बसवा निवासी दौलतराम काशलीवाल-ने इस गोष्टीकी बदौलत ही जैनधर्मकी ओर रुचि प्राप्त की थी। द्यानतराय भी इस गोष्टीके कारण ही जैनधर्मकी ओर आकर्षित हुए थे।

आगरामें अनेक कवि हुए है। इन कवियोंकी रचनाओसे हिन्दी साहित्यका भण्डार अति समृद्ध हुआ है। इन कवियोकी निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध है-

पं. भगवतीदास-भगति रमणी चूनडी, लघुसीता सतु, मनकरहा रास, जोगीरास, चतुर वनजारा, बीर जिनन्दगीत और राजमती नेमीसूर ढयाल, टंडाणारास, अनेकार्य नाममाला. मगांकलेखा चरित, आदित्यवत रास, ज्योतिषसार, वैद्यविनोद तथा अनेक रास और स्तवन ।

पाण्डे रूपचन्द--परमार्थी दोहाशतक, गीत परमार्थी, मंगलगीत प्रबन्ध, नेमिनाथ रासा, खटोलना गीत आदि ।

कविवर बनारसीदास-नाममाला, नाटक समयसार, बनारसी विलास ( इसका संग्रह आगरेके दीवान जगजीवनने किया था ), अर्द्ध कथानक, मोह-विवेक-यद ।

कवि कुँवरपाल—समिकत बत्तीसी । जगजीवत—एकीभाव स्तोत्र, अनेक पर । ए. होरानन्द—पर्ववास्तिकाय टोका, द्रव्यसंग्रह भाषा, समवसरण स्तोत्र, एकीभाव स्तोत्र । कविवर खानतराय—चर्मविकास, पूजा-स्तोत्र और आरती साहित्य । भेया भगवतीदास—मुद्दाविकास ।

बुलाकोदास—वचनकोष, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, पाण्डवपुराण, जैन चौबीसी । बिहारीदास—सम्बोध पचासिका, जखडी, जिनेन्द्र स्तुति, आरती । अधरदास—जैन शतक, अधरविलास, पदमग्रह, परमार्थ जखडी, गुरुस्तित, बारह भावना,

जिनेन्द्र स्तुति, पाइर्वनाथ स्तोत्र, एकीमाव स्तोत्र, पाइर्व पुराण ।

## आगराके कछ वर्तमान विशिष्ट जैन मन्दिर

इस समय आगरामे मन्दिर और चंत्यालयोकी कुल संख्या ३६ है। प भगवतीदासने 'अर्गलपुर जिनवन्दना' मे जिन ४८ जिन-मन्दिरोका उल्लेख फिया है, उनमेंस कुल रहे नहीं, कुल नये बन गये। किन्तु इन मन्दिरोमे-से यहां तीन मन्दिरोका उल्लेख करना अप्रासिंगक न होगा, जो मूर्तियोकी प्राचीन और अतिशयके कारण अत्यधिक प्रसिद्ध है। इनमे एक है नाजगंजके मन्दिरकी चिन्नामणि पास्वेनाथकी प्रतिमा। इसरी शीतलनाय भगवानुकी भुवन मोहन मूर्ति है, और तीसरा है मोतीकटराका पंचायती वड़ा मन्दिर ।

#### साजगंज

पं भगवतीदासने मुल्तानपुरेकी जिस विन्तामणि पार्वनाथको प्रतिमाका उल्लेख किया है, विश्वास किया जाता है कि वह प्रतिमा ताजगजके मन्दिरमे विराजमान है। यह मूलनायक है। पालिशदार कृष्ण पाषाणकी इस प्रतिमाकी अवगाहना सवा दो फुट है। यह पद्मासन मुजामे है। इसकी प्रतिष्ठा सवर १६७७ फागुन सुरी ३ बुधवारको की गयी थी। प. बनारसीदास, प. भूधरदाम आदि प्रतिदन इसकी पूजा उपासना करते थे। उस कालमे इसकी बड़ी क्यांति थी और लोग मनोकामना पुनिके लिए इसके दर्शनको आते थे।

कविवर बनारसीदासने कई स्थानोपर इस प्रतिमाके माहात्स्यका वर्णन किया है। उन्होंने चिन्तामणि पादर्वनाथकी एक स्तृतिकी भी रचना की है जो इस प्रकार है—

> चिन्तामणि स्वामी माँचा साहिब मेरा। ओक हरै तिहुँ लोक को उठ लीजउ नाम सवेरा।.... विम्ब विराजन आगरे थिर थान थयो शुभ बेरा। ध्यान धरे विनती कर्र बनारसि बन्दा तेरा॥

इमसे ज्ञान होना है कि बनारमीदास जैसे अध्यात्मरीसक व्यक्ति भी जिस प्रतिमाको तीनो लोकोका शोक हरनेवाली बताते हैं, वह कितनी चमस्कारपूर्ण होगी।

कविवर भूधरदासने भी इस चिन्तामणि पार्श्वनायको प्रतिमाकी एक स्तुति रची है। उसमे वे कहते हैं—

मुख करता जिनराज आजलो हिय न आये। अब मुझ माथे भाग चरन चिन्तामणि पाये॥ श्रीपासैरेवके पदकमल हिये धरन विनसै विघन। छूटै अनादि बन्धन बये कौन कथा विनसै विघन॥ बस्तुतः यह प्रतिमा इतनी मनोरम है कि इसके दर्शन करने मात्रसे मनमें भिक्की तरंगें आन्दोलित होने लगती हैं।

#### मन्बर घोतलनाथजी

भगवान् बीतलनाथ स्वामीकी यह प्रतिमा जामामसजिदके पास रोघन मुह्ल्लेक जैन मन्दिरमें विराजमान है। यह कृष्णवर्ण है और लगभग साढे चार फुट अवगाहनाकी पद्मासन मुद्रामें आसीन है। ऐसी भुवनमोहन रूप वाली प्रतिमा अन्यत्र मिलना कठिन है। इसका सौन्दर्य अनिन्द्य है। वीतरागता प्रभावीत्यादक है। इसके अतिवायोंकी अनेक किवदन्तियाँ बहु प्रचित्त हैं। जेन ही नहीं, अनेक अजैन भी मनोकामनाएँ लेकर इसके दर्शनको आते हैं। अनेक व्यक्ति ऐसे मिलेग जिनका प्रातःकाल छह बजे भगवान्के अभिकंक समय उनकी मोहने छिवके दर्शन करने और जासको आरती करके दीपक चढानेका नियम है। अष्टमी, चतुर्देशी और पर्वके दिनोंमें मन्दिरमें प्रात. और सन्त्याके समय दर्शनाधियोंकी भारी भीड रहती है।

इस मन्दिरमे दिगम्बर और रवेताम्बर दोनों हो सम्प्रदायोंकी प्रतिमाएँ विराज्यान हैं। दिगम्बर प्रतिमा तो केवल एक है घीतलनाथ स्वामीको। किन्तु वेताम्बर प्रतिमाएँ और वेदियों करहें हैं। शीतलनाथ भगवानका पूजा-प्रक्षाल दोनो हो सम्प्रदायवाले अपनी हो आम्नायके अनुसार करते हैं।

शीतलनाथजीके मन्दिरमें गर्भगृहके दायी और दीवालपर लाल पाषाणका २×१॥ फुटका एक शिलालेख खेताम्बरोने कुछ वर्ष पहले लगा दिया है, जिसमें सात श्लोक संस्कृतके हैं तथा हिन्दीके दो सवैया है। सवैयाकी प्रथम दो पंक्तियाँ इस प्रकार है—

प्रथम वसन्त सिरी सीतल जु देवहुकी प्रतिमा नगन गुन दस दोय भरी है। आगरे मुजन सांचे अठारह से दस आठे माह सुदी दस च्यार बुध पुष घरी है॥ यह शिळालेल कुळ १८ पिकयोमे है। इसके आगे चार यन्त्र बने हुए है।

### मोतीकटराका पंचायती विगम्बर-जैन बड़ा मन्दिर

यह आगराका बड़ा मन्दिर कहलाता है। यह मन्दिर जैसा उअर बना है इसका भोंयरा (तलघर) भी हबहू वैसा ही बना हुआ है। यहाँ तक कि वेदी भी वैसी ही बनी है। संकटकालमे प्रतिमाएँ नीचे पहुँचा दी जाती थी।

इसमे मूल बेदी भगवान् सम्भवनाथकी है। गन्धकुटीमे कमलासनपर विराजमान सम्भवनाथ भगवान्की प्रतिमा श्वेत पाषाणकी एक फुटकी है। भगवान् पद्मासनमे विराजमान हैं। नीचे षोड़ेका लांछन है। मूर्ति लेखके अनुसार इस प्रतिमाकी प्रतिष्ठा संवत् ११४७ माघ मासकी शुक्ला पंचमी गुरुवारको हुई थी।

इस प्रतिमामें बड़े अतिशय हैं। देवलोग रात्रिमें इसकी पूजाके लिए आते हैं, इस प्रकार प्रत्यक्षविशयोंने मुक्सी कहा।

बायी ओरकी पहली वेदीमे भगवान् पार्श्वनाथकी सवा तीन फुट अवगाहना, पद्मासन मुद्रा, स्वेत पाषाणकी फणमण्डित प्रतिमा है। यह सं. १२७२ माघ सुदी ५ को प्रतिष्ठित हुई बी। दायें हायको देदीमें मटमैले पाषाणको दो मध्य चौबीती हैं। एक शिलाखण्डमें बीचमें एक भव्य तोरणके नीचे पार्खनाथको मूर्ति है। इघर-उघर दो-दो पंक्लिमेंमें १०-१० प्रतिमाएँ हैं। इतके उपर एक-एक प्रतिमा विराजमान है। मध्यवतीं प्रतिमाके उपर दो हाथी बने हुए हैं। उनके उपर एक प्रतिमा विराजमान है। ये चौबीती वि० सबत् ११७२ माच सुदी ५ को प्रतिष्ठित हुई थीं।

यहांका हस्तलिखित शास्त्र-भण्डार अत्यन्त समृद्ध है। इसमें लगभग दो हजार हस्तलिखित ग्रन्थ हैं। यहां पापाण और धातकी मांत्रयोकी संख्या लगभग छह सी है।

#### काकीत कालमें जैनोंका प्रभाव

मुगलकालसे पूर्व और उस कालमे भी इस नगरमे शासन और प्रजा पर जैनोंका बडा प्रभाव रहा। बादशाह अकबरके नवरत्नोमे एक साहू टोडर भी थे जो बादशाहके कोषाध्यक्ष थे तथा टकसालके काममे निषुण थे। वे राज्यमे कार्यिक मामलोंके विशेषज्ञ माने जाते थे। उन्होंने राजस्व पद्धित तथा अन्य आधिक मामलोंमे बडे मुखार किये थे। वे भटानिया कोल (अलीगढ़) से यहाँ अतो थे। उन्होंने आगरामें एक जिनमन्दिर बनवाया था। वि० सवत् १६३१ में उन्होंने मधुरामें ५१४ स्तरोका जीणाँद्धार कराया था।

वेताम्बराचार्यं जगद्गुरु हीरविजय सूरिको सम्राट् अकबरने बडे आग्रहके साथ निमन्त्रण देकर बुलाया था और उनका राजकीय सम्मान किया था। आचार्य महाराजसे बादशाहते जैन तत्त्वोंका वर्णने मुना था और प्रभावित होकर उसने जैन पर्वो तथा कई अन्य अवसरोपर राज्य भरसे पर्वृहिसा न करनेका बादेश प्रचारित किया था।

ताजगंज, नुनिहाई और सिकन्दरामे पर्यूगण पर्वके बाद भगवान्के कलशाभिषेकका उत्सव बहुत समय से होता जा रहा है। इन उत्सवोंमें हजारों जैन नर-नारी धार्मिक श्रद्धासे भाग लेते हैं और उत्सवके बाद ताजमहल, ऐतमादुदीला तथा मिकन्दराकी शाही इमारतोंके उद्यानोंमें सब लोग भोजन करते हैं। दुकानों, जल आदिकी व्यवस्था होती है। ये भेले अपने ढंगके निराले ही है। इस तरहकें मेले किसी मन्प्रदायके नहीं होते। इन मेलोंके लिए जैनोको शाही कालसे आज्ञा मिली हुई है।

इस प्रदेशमे जैनोके धार्मिक आचार-विचारका सर्व-साधारणपर अत्यधिक प्रभाव रहा है। आगराके कर्लक्टर मि. नीवलने आगरा गर्बेटियर (सन् १९०५) में लिखा है—आगरासे इटावा तकका प्रदेश—यमुना, चम्बल और क्वारी नदीके त्रिकोणमें बमा हुआ क्षेत्र पूर्णतया अहिसक है। इस क्षेत्रमें कोई विकार तक नहीं खेलना, न मांस खाता है। इससे जैन व वैष्णव प्रभाव प्रकट होता है।

### अग्गलदेव की सातिशय प्रतिमा

प्राकृत निर्वाणभक्ति ( अतिरायक्षेत्र-काण्ड ) मे एक गायामे कहा है—"अगलदेव बंदिम" अर्थात् मै अगलदेवमी वन्दना करता हूँ । ये अर्गलदेव या आगलदेव कीन हैं और कहाँ विराजमान हैं ? निर्वाणभक्ति में केवल 'अगलदेव' ही कहा है, स्थानका नाम निर्देश नहीं किया ।

परचात्कालीन लेखकोमें इस सम्बन्धमें मतभेद रहा है। उदयकोतिने अपभंदा माषाकी 'तीर्थ-वन्दना' नामक रचनामें कहा है—करकंडरायणिम्मियउ भेउ । हुउं बंदउं आगलदेव वेज ।।११।।' अर्थात् करकण्डु नरेश द्वारा निर्मित आस्कदेवकी में बन्दना करता हूँ । इसमें तेरापुरकी उस पारवेनाथ प्रतिमाको आगलदेव कहा है, जिसका निर्माण करकण्डु राजाने कराया द्वा ।

इन्होंका अनुकरण मट्टारक गुणकीतिने बराठी 'तीब-वन्दना' में 'धाराशिव नगरि आमक-वेवासि नमंस्कारु माझा' अर्थात् धाराशिवके आगखदेव कहकर किया है। इसी प्रकार भट्टारक ज्ञानसागरने गुजराती 'तीबजयमाला' में धाराशिवके आगखदेव मानकर वन्दना की है।

कुछ विद्वानोंके मतमें अगंलदेव आगराकी कोई प्रसिद्ध प्रतिमा थी। स्थानोंके नामपर मूर्तियोंका नाम रखनेकी परम्परा अति प्राचीन कालसे चली आ रही है। इतिहासमें 'कॉलंग जिन' प्रतिमा बहुत प्रसिद्ध रही है, जिसे राजा नन्द कॉलंग अभियानमें सफल होनेपर पाटिलपुत्र ले आया या और वादमें खारवेलने मगध्यर आक्रमण करके उसे पुनः कॉलंगमे ले जाकर प्रतिष्ठित किया या। सम्भव है, अगंलदेवकी जिस सातिवाय प्रतिमाका उल्लेख निवाण-भक्ति में किया गया है, वह अगंलपुर (आगरा) के नामपर कोई प्रसिद्ध प्रतिमा रही हो।

## आगरामें जैन पुरातस्य

आगरासे १४ मील दूर एक प्रसिद्ध 'बुढ़ियाका ताल' है, जिसके सिवाड़े बहुत मशहूर हैं। उसमे-से कुछ मूर्तियाँ सौ वर्ष पहले प्राप्त हुई थी। उनमें एक मूर्ति सिद्धार्थ वृक्षके नीचे बैठे यक्ष-यिक्षणी की है। पीठासनके नीचेके भागमें विभिन्न देवी-देवता वृक्षकी पूजाके लिए विभिन्न वाहनोंपर आरूढ होकर आसे हुए दिखाई देते हैं।

एक पयासन मूर्ति ध्यानावस्थित अवस्थाकी भी प्राप्त हुई थी। इसी प्रकारकी एक और भी जेन मूर्ति मिली थी। एक मूर्ति बक लिये हुए यसकी मिली थी जो सम्भवतः सर्वाव्ह यस है। इसी वर्ष आगरोक लाल किलेके जलद्वार और यमुनाके बीचमें एक प्राचीन जेन मन्दिरके पायाण-स्तम्भ और कुछ अवशेष मिले थे तथा काले पाषाणकी जेन तीयकरकी एक सुन्दर प्रतिमा भी मिली थी। काँनवमने इस सम्बन्धमें अपनी 'रिपोर्टमें इस प्रकार विवया दिया है—

"मूस्लिम कालसे पूर्वक प्राचीन अवसेष आगरामें बहुत थोड़े हैं। आगरा किलेके जलद्वारके बाहर, किले और यमुना नदीके बीचमें काले पाषाणके कुछ स्तम्म खुदाईमे प्राप्त हुए ये और एक काले पाषाणको कलपूर्ण बहुत विशाल मूर्ति, जो जेनोंके बीसवे तीर्यंकर श्री मुनिसुब्रतनाथकी यो, खुदाईमें मिलो थी। १ इसपर कृटिला लिपिमें संवत् १०६२ खुदा हुआ था। १ इसमे कोई सन्देह नहीं है कि ये स्तम्भ किसी प्राचीन जेनमन्तिरके उस द्वारके ये जो नदीकी और या और जब किला बनाया गया था. उस समय वह शायद गिरा दिया या नष्ट कर दिया गर्यों था।"

Archeological Survey of India, Report for the Year 1871-72, Vol. IV, by A. C. L. Carlleyle, pp. 207-8.

Archeological Survey of India, Report for the Year 1873-74, pp. 221, 247.
 Monumental antiquities and inscriptions N. W. P. and Oudh, Vol. II, 1891, p. 76.

<sup>3.</sup> Its original text is as following:

The ancient remains at Agra of the pre-moselman period are very few. Outside the watergate of the fort of Agra, between the fort and river, soveral square pillars of black basalt have been unearthed, as well as a

कालीहरूने भी स्था सम्बन्धी जानी रिपोर्टमें इसी जायवका विवरण विचा है। उन्होंने किला है कि किले श्रीहर्ण्यमुनाई बीचमें काले पाषाणके तीन स्तम्भ और क्लाके प्रस्कर क्लिले हैं। मेरे विचारमें ये स्तम्भ जैने मन्दिरके रहे हैं। उनकी आकृति और चैली बच्च प्राचीन की मन्दिरोके स्तम्मोर्से जिल्ही-सूलसी है। सीयंकर मृनिसुवतनाथ की मृति भी इसी स्थानसे निकली थी।

यह मूर्ति लखनऊ म्यूजियममे सुरक्षित हैं।

# शौरीपुर

#### पावन क्षेत्र

शोरोपुर ( प्राचीन नाम शोर्यपुर ) मे बाईसर्वे तीर्षकर मगवान् नेमिनाथके गर्भे और जन्म-कृत्याणक हुए थे । हरिवंदा पुराणमे इस सम्बन्धमे निम्न प्रकार उल्लेख हैं—

जिनस्य नेमेक्बिदिवावतारतः पुरैव वण्मासपुरस्तरा सुरैः । प्रवर्तिता तज्जननाविधगृहे हिरण्यवृष्टिः पुरुहतशासनात् ॥३७।२॥

—भगवान नेमिनाथके स्वरावितारले छह माह पहलेले छेकर जन्म पर्यन्त पन्द्रह मास तक इन्द्रकी आजाते (शोरीपुर निवासी) राजा समुद्रविजयके घर देवोने रत्नोंकी वर्षा जारी रखी।

। इसी प्रकार 'तिलीयपर्णात्त' ग्रन्थमे भगवान् नेमिनाथके जन्मेके सम्बन्धमे आवश्यक क्रांतव्य बातोपर प्रकाश डालते हुए लिखा हैं—

सउरीपुरम्मि जादो सिबदेबीए समुद्दविजएण ।

वहसाह सेरसीए सिदाए चित्तास णेमिनिणो ॥५४७॥

े — नेमि जिनेन्द्र शौरीपुरमें माता शिवदेवी और पिता समुद्रविजयसे वैशाख शुक्ला १३ को विज्ञानक्षत्रमें उत्पन्न हुए।

इन उल्लेखिस स्पष्ट है कि बाईसवे तीर्षंकर भगवान् नेमिनाधने शौरीपुर नगरमे राजा समुद्रविवयके यहाँ जम्म लिया। इनके उपलब्धमें इन्द्रों और देवोने भगवान्के गर्में और जन्म कल्याणकोका महान् उत्सव शौरीपुरमें मनाया। भगवान्के इन दो कल्याणकोके कारण यहांकी भमि अत्यत्य पावन हो भयी।

भगवान् इत दो कल्याणकोंके अतिरिक्त यहाँपर कई अन्य मुनियोंको केवलज्ञान और निर्वाण-प्राप्तिके उल्लेख भी पौराणिक साहित्यमे उपलब्ध होते हैं।

very massive and claborately sculptured statue of black basalt representing Munisubratnath, the 20th Jain Tirthankar with a dedicatory inscription in Kutila characters dated Sambat 1063 or A. D. 1006

There can be no doubt that these pillars formed the collonnade to the entrance from the raver, of some ancient Jain temple, which was probably pulled down and destroyed, when the fort was built.—page 69.

१. रिविषेण कृत पद्मपुराण सर्ग २०१५८, अमसिहनन्दी कृत वरागचरित्र २७।८५ ।

—शौरीपुरमं गन्धमादन नामक पर्वतपर रिकिक समये सुप्रतिष्ठ नामक मुनिराज ध्यान मुद्रामें विराजमान थे। सुदर्शन नामक एक स्वाने पूर्व जन्मके विरोक्क कारण मुनिराजपर घोर उपसर्प किया। मुनिराज अधिकक रहे। अनन्तर अन्हें कोकालोक प्रकाशक नेजलज्ञानकी प्राप्ति हो गयी। वे सर्वतस्पर्वदर्शी जन गये। इन्द्रां और देवोंने आकर भगवान्की पूजा की और तस्यक मनाया।

> जातुं शोर्यपुरोखाने गन्धमादनगार्धान् । अर्थाः रामो प्रतिमया तस्योः सुर्भातकः पूर्वविद्धाः पूर्ववरावतस्तस्य चक्रे यदः सुद्धानः (श्वेशः) अग्निपाते महावातं मेववृष्ट्यादि सुद्धानः (श्वेशः) उपसर्गं स जिल्लाप केवलं चातिस्रातकत् (श्वेशः)

कुछ समय परवात् शौरीपुर नरेश यादवंदात्र धन्यकर्षाण और मथुरा नरेश भोजक वृष्णि ने, जो दोनों माई-माई थे, इन्हीं केवली भगवानुके विंकट मुनि-दीक्षा ले ली।

—अमलकण्डुरके राजा निष्ठसेनके पुत्र बन्य ने भगवान् नेमिनाधके उपदेशसे सुनि दीक्ष धारण कर ली। एक दिन बिहार करते हुए सुनि बन्य चौरीपुर पक्षारे। वहाँ प्रमृति-तरपर दें धाराण कर ली। एक दिन बिहार करते हुए सुनि बन्य चौरीपुर पक्षारे। वहाँ प्रमृति-तरपर दें धारानास्कृत हो गये। शौरीपुर का जाना विकारसे लौटा। शिक्षार निम्लनेक कारण बहु मंनमें बई जिल हो रहा था। मृनिराजको देखते ही उसे लगा—हो ने हो, इस नीच मुनिर कारण हुए ही मुझे सारे दिन भटकनेपर भी शिकार नहीं मिल पाया। यह सोचकर अपने निर्धाणन्य की अके कारण उस मुलेने उन बीतराण मृनिको तीक्ष्ण बाणींसे बीच दिया। मृति धन्य पृक्षं प्यान होरा, कर्माको नट कर सिद्ध पदको प्राप्त हुए। उस समय इन्द्रों और देवोंने आकर उनका निर्वाण महोसव मनाया।

-श्री नेमिदत्त विरिचत आरोधनां कथाकोषे, कथा ७१

—हरिपेण कथाकोष—१४१ मे भी यह कथा इसी रूपमे जिन्न प्रकार से दी गयी है और शीरीपुरको सिद्धक्षेत्र स्वीकार किया गया है—

विहरन् स मृति. प्राप तदानीं शुरपत्तनम् ॥१४१।४३॥
तस्योत्तरिक्षमाये यमुना पूर्वप्तिसि ।
तस्यो प्रतिमया धीरः स मृति-कम्हन्तर्थः ॥१४१।४४॥
अथ सीरिपुरे राजा सामित्रारातिमथळः ।
वन्नव यमुनापक्को यमुनापवित्यक्षिणः ।
मृगयाये सहासेन्यः कोपाक्षावित्यक्षातः ॥१४१।४६॥
मृगयाये सहासेन्यः कोपाक्षावित्यक्षातः ॥१४१।४६॥
ततो निवर्तमानः सन् प्रतिमान्ति सक् मृतिस् ।
विकोक्य स नदाविष्यः सक्तुमेर् क्यं यसानाध्वरीहरू॥।
विकोक्य स नदाविष्यः सक्तुमेर् क्यं यसानाध्वरीहरू॥।
वर्गोनास्य नम्बन्धः सक्नुनोक्ष्याः ।
जगाम समुद्र राजा प्रविद्याः वर्गोनिक्ष्यः ॥१४४।४८॥
जगाम समुद्र राजा प्रविद्याः वर्गोनिक्ष्यः॥१४४॥४८॥

उपसर्गं सहित्वास्य भीरो भात्यमृतिस्तदा । मोक्षं जगाम शुद्धात्मा निहताशेषकर्मकः ॥१४१।४९ सृतेर्धान्यकुमारस्य सिद्धिक्षेत्रं तदस्भुत्म । सिद्धान्यतेरुद्धापि सञ्चलोकरनारतम् ॥१४१।५० स नृतो यमुनामरुकः भात्य कुछं हि तद्भवे । जगाम नरकं घोरं रोद्धव्यानस्रयायः ॥१४१।५१

अर्थात् विहार करते हुए वे (धान्य कुमार) मृति चूरपत्तन ( धौरीपुर) पथारे और नगरके उत्तर दिक्-प्रदेशमे यमुनातटपर प्रतिमायोग धारण कर स्थित हो गये। धौरीपुरमें यमुनापंक नामक राजा था, जो बड़ा प्रचण्ड था। उसने शवुकोंको अपने वशमें कर रखा था। एक दिशाल मेना लंकर वह शिकार खेलने वल दिया। संयोगसे वह उसी दियान मृत्रामें स्थिर स्थार मुमानक स्थार करिया करें प्रतिमाल कर रहे थे। जब वह निराश लौटा तो उसने ध्यान मृत्रामें खडे हुए मृतिको देखा। उन्हें देखते ही उसे बड़ा क्रोध आया। वह सोचने लगा कि इस नगके देखने ही मुझे अशकुन हो गया। उसने बाणोसे मृतिको बीध दिया और अपने नगरको चला गया। उन धौर-बीर मृतिराज घान्यकुमारने यह उपसर्ग शान्तिसे सहन किया और सम्पूर्ण कर्मी- का बार कर भोक्ष प्राप्त किया। मृति धान्यकुमारका वह अद्भुत सिद्धक्षेत्र अब भी विद्यमान है और अय्य लोग उसकी पूजा करते है। वह यमुनापंक राजा उसी जन्ममे कोढी हो गया और रीक्रध्यान सहित मरकर नरकर ने गया।

— उज्जियिनी नरेश प्रजापालका रत्नपारखी सुदृष्टि नामक एक व्यक्ति था। उसकी स्त्री विमलासे अलसल्कुनार नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह युवावस्थामे पहुँचा, उसे संसारसे विरक्ति हो गयी और मुनि अभिनन्दनके निकट दीक्षा ले ली। वह घोर तप करने लगा। एक दिन विहार करते हुए मुनि अलसल्कुमार औरोपुर आये। वहां यमुनान्तटपर नपमे लीन हो गये। उन्होंने योग-निरोध किया। कर्मोकी श्रृंबलाएँ टूटने लगी। उन्हें केवलज्ञान हो गया और फिर निर्वाण प्राप्त किया।

नानातपः प्रकुर्वाणो मन्दरस्थिरमानसः । वरोत्तरविशाभाग प्राप्य शौरीपुरस्य सः ॥१८॥ अथालसत्कुमारो.यं स्थित्वा पश्चिमरोधसि । यमुनायाः समाधानान्निर्वाणं गतवानसौ ॥१९॥

अर्थात् मृनि अल्सत्कुमार नाना तप करते हुए शौरीपुरके उत्तर भागमे आये। वहाँ यमुनाके पश्चिम तटपर घ्यानलीन हो गये और निर्वाण प्राप्त किया।

—हरिषेण-कोश, कथा १५३

---भगवान् महावीरके समय यम नामक एक अन्तःकृत् केवली भी यहीसे मोक्ष गये है।

—भगवान् ऋषभदेव, भगवान् नेमिनाच, भगवान् पाइवेनाथ और भगवान् महावीरके पावन विहारसे यह भूमि पवित्र हुई थी।

—शौरीपुरमें राजा बसुरेंद थे । उनकी महादेवीका नाम रोहिणी था । उनके एक पुत्र था, जिसका नाम बरुभद्र था । बड़ा होनेपर भी वह सदा अपनी माताके पास रहता था । किन्तु कुछ पनिहारिनोमें ऐसी कुस्सित चर्चा चर्छ पडी कि हमारी महादेवी अपने पुत्रमे ही अनुरक्त हैं। यह चर्चा एक गोपीने भी सुनी । वह रोती हुई रोहिणीके पास पहुँची और उसने री-भीकर उन्हें सारी बात सुनायी। यह बात महाराज बसुदेवके कानीमें वहुँची। सुनकर वे स्तब्ध रह गये। निन्दकीके प्रति उन्हें बड़ा क्रोध आया। किन्तु महादेवीके समझानेपर वे शान्त हुए और तब यह निदस्य हुआ कि रोहिंगीके शोलकी परीक्षा काये, उन्हें चड़ी हुई यमुनामें छोड़ दिया जाये। यदि वे सती होंगी तो नहीं इवेंगी, अन्यया इब जायेंगी।

जनतामें जब यह समाचार पहुँचा तो अनेक लोगोंने आकर महाराजको समझाया। उन्होंने महाराजको रोकना चाहा किन्तु महाराजने एक नही सुनी। उन्होंने रानीको परीक्षा ली। महारानीके सतीत्वके प्रभावसे यमुना-जरूका स्तम्भन हो गया और वह जल नगर की ओर बहने लगा। नगरमें हाहाकार मन गया। सब लोगोंने महारानी रोहिणीसे प्रार्थना की, प्राण-भिक्षा मौगी। सब उनकी स्तृति करने लगे—'तुम महासती हो, मां! हमें बचाओ।'

जनताकी आर्त पुकार सुनकर रोहिणीदेवीका हृदय करुणासे भर गया उन्होंने यमुना-को आज्ञा दी कि वह यहाँपर दक्षिणकी बजाय उत्तरकी ओर बहना प्रारम्भ कर दे। वैसा ही हुआ। लोगोंके प्राण बच गये। सबने सती महादेवीको जय जयकार की। निन्दकोंने क्षमा मौंगी।

यमुनाका प्रवाह तबसे आज तक यहाँ उत्तर की ओर है।

—मुनि श्रीचन्द्रकृत 'कहाकोसु', सन्धि ३५, कडवक १-३

---यह स्थान दानी कर्णकी जन्म भूमि है।

—प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् आचार्यं प्रभाचन्द्रके गुरु आचार्यं लोकचन्द्र यही हुए थे। आचार्यं प्रभाचन्द्रने जेन न्यायके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ प्रमेयकमलमातंण्डकी रचना यहीपर की थी, इस प्रकारको अनुश्रति है।

इस प्रकार यह केवल गर्भ, जन्म और ज्ञान कल्याणक भूमि ही नहीं, बल्कि निर्वाण-भूमि अर्थात् सिद्धक्षेत्र भी है।

## इतिहास

इक्कीसचें तीर्थंकर तिमनाथके तीर्थमें हरिबंधामें एक प्रतापी राजा हुआ, जिसका नाम यदु था। इसी यदुसं यादव बंधा चला। यदुका पुत्र नरपित हुआ। नरपितके दो पुत्र हुए। शूर और सुवीर। सुवीरको मयुराका राज्य मिला और शूरने शौरीपुर बसाया। शूरसे अन्यकवृष्णि हुए और सुवीरसे भोजकवृष्णि। शोरीपुर कुष्ण्य देशकी राजधानी और सर्विधिक समुद्ध नगरी थी। यह नगरी शुरसेन जनपदसे, जिसकी राजधानी मयुरा थी, कौशान्वी, आवस्ती जानेवाले जल-मांगपर अवस्थित थी। कुशदा छोटा साही जनपद था। यही बावमें मदावर ककलाने लगा।

उस कालमें यादवर्वशियोंके दो राज्य थे—(१) जुरसेन जनपद जिसकी राजधानी मथुरा थी और (२) कुशब जनपद, जिसकी राजधानी शोरीपुर या शौर्यपुर थो। शौरीरपुरके नरेश असम्बन्धिणकी महारानी सुमद्रासे दस पुत्र और दो पुत्रियों हुई, जिनके नाम थे—समृत्रविजय, अक्षोभ्य, स्तिमितसागर, हिमवान, विजय, अक्क सारण, पूरण, अभिक्वन और समुद्रिवा पृत्रियोंके नाम कुन्ती और समुद्रेव। पृत्रियोंके नाम कुन्ती और अपने दो हसी प्रकार मथुराके राजा भोजकवृष्णिकी पद्मावती नामक रानीसे तीन पुत्र हुए—जप्रसेन, महासेन और देवसेन। बादमें दोनों चचेरे भाइयोंने सुप्रसिक्त केवलीके पास जाकर मृतिदीक्षा ग्रहण कर ली।

अन्यकवृष्णि और भोजकवृष्णि द्वारा मुनिदीक्षा धारण करनेके पश्चांत स्युराका धासन-सृत्र क्यांतन-सृत्र जस्तेनने और शौरीपुरका शासन-सृत्र समुद्रविजयने सँभाला । उग्रसेनके करा नामक पुत्र तथा देवकी, और राजमती (जिन्हे राजुल भी कहते हैं) पुत्रियां हुई। समुद्रविजयको महारानी थिवा देवीसे नैमिनाय हुए और समृद्रविजयको महारानी थिवा देवीसे नैमिनाय हुए और समृद्रविजयको समृद्रविजयको समृद्रविजयको सहारानी शिवा देवीसे निमनाय कार्यस्त हो अल्लाम और कृष्ण क्रमा अलिना वल्पाम और कृष्ण हुए। नैमिनाय क्रमा और कृष्ण क्रमा अलिना वल्पाम और कृष्ण क्रमा अलिना वल्पाम और कृष्ण क्रमा उत्तर होनेके पूर्वने हो शीरीपुरका प्रभाव, वैश्वय आदि वढने लगा था।

कराने अपने पिताको नगरके मुख्यद्वारके उत्तर कारागारमे डाल दिया। उस युगमे सर्वाधिक प्रभावशाली नरेश जरामन्य था, जो राजगृहका अधिपति था। जरामन्यने अपनी पुत्री जीववशाका विवाह वसुदेवके कहतेंमे कसके साथ कर दिया। कस वसुदेवके इस आभारसे दबा हुआ था। अतः उसने अपनी बहन देवकोका विवाह वसुदेवके साथ कर दिया और अत्यन्त आग्रह करके वसुदेव और देवकोको मध्या रहनेके लिए राजी कर लिया। इस समय तक वस्तुत मथुरा और शौरोपुर राजाह करेंगे पाइनेके लिए राजी कर लिया। इस समय तक वस्तुत मथुरा और शौरोपुर राजाह करेंगे जरासच्यके माण्डलिक राज्य थे।

निमित्तज्ञानसे यह जानकर कि कृष्ण द्वारा मेरा वध होगा, कंमने कृष्णको मारनेके लिए कई बार गुप्त प्रयास किये, किन्तु वह सफुल नहीं हो सका। तब उसने कृष्णको मल्लयुद्धके लिए मयुरा बुलाया। बमुदेवने भी आशिकत हो शौरीपुरमे ममुद्रविजय आदि भाइयोको बुला लिया। मयुरामे कृष्णने कर्मा मल्लर, अलाडेंभ पछाडकर कत्तको भी समाप्त कर दिया। अव यादवोका राज्य एक प्रचल्ड शक्तिकं रूपमे भारतके राजनीतिक मानचित्रवर उभा। मथुरा उसका शिक नेन्द्र वन गया। उम समय भी महाराज समुद्रविजय शौरीपुरमे रहकर राज्य-शासन चला रहेथे।

अब जरामन्थकी ओरमे यादवीपर आक्रमण होने लगे। एक बार जरामन्थ विष्ठाल वाहिनी लेकर स्वयं युद्ध करने बला। साथमे अनेक राजा थे। उस समय वृष्णिवश और भोजवशके प्रमुख पुरुषोने रणनीनिपर विचार किया और निरुचय किया कि —

> स्वीकृत्य वारुणीमाशा कानिचिद् दिवसानि वै । विगृह्यासनमेव हि कार्यमिद्धिरसशया ॥ —हरिवंश पराण, ४०।१७

अर्थात् इस समय हम लोगोंके लिए पश्चिम दिशाको ओर जाकर कुछ दिनो तक चुप बैठ रहना ही उचित है। ऐसा करनेसे कार्यको सिद्धि अवश्य होगी।

यह निष्पय होते ही वृष्णिवंशी और भोजवशी लोगोने मथुरा और शौरीपुरसे प्रस्थान कर दिया। इस निष्क्रमणके बारेमे आचार्य जिनसेन लिखते है—

माथुर्य शौर्यपूर्यञ्च बीर्यपूर्यः प्रजास्तदा । सम स्वाम्यनुरागेण स्वयमेव प्रतस्थिरे ॥

—हरिवशपुरण, ४०।२१ अष्टादशेति संख्याताः कुलकोटख प्रमाणतः ।

अप्रमाणधनाकीर्णा निर्यान्ति स्म यदुप्रिया ॥

—हरिवशपुराण, ४०।२३

अर्थात् मयुरा, शौरीपुर और वीर्यपुरको प्रजाने स्वामोके प्रांत अनुरागवका उनके साथ ही प्रस्थान कर दिया । उस समय अपरिमित धनसे युक्त अठारह कोटि यादव शौरीपुरसे बाहर चल्ले गये थे ।

41

इस जिल्लामणके समय नेमिनाथ भगवान् बालक ही थे। यांदवींने पश्चिमं अमुद्र तट प्रणवे जाकर द्वारका नगरी बसायी। मोजवंशी उप्रसेतको गिरतगरका राज्य दे दिया। गये हुए याद है पुनः तौरीपुर या मधुरा नहीं लोटे। महामारतके पश्चात् वे नगर पाण्यवीके तावेभे आ गये है। पश्चातकालीन हीतहासमें मचुरा समय-समयपर इतिहासपर वर्षना प्रमाव अकित करता रहा, भी कन्तु शीरीपुर सम्भवतः इतिहासको कोई निर्मायक भूमिका अदा करनेकी रिचलिमें नहीं है रह गया।

#### वर्तमात सन्दिर

प्राचीन शौरीपुर धीरे-धीरे उजड़ गया और अब केवल उसके व्यंसावसेय ही बचे हुए है। शौरीपुर क्षेत्रकी प्राचीनताके स्मारक केवल जैनमन्दिर रह गये हैं। इनमें सर्व-प्राचीन विगम्बर जैन मन्दिर हैं। इनका जीगोंद्वार समय-समयपर होता रहा है। एक मन्दिरका, जिसे आदि मन्दिर कहते हैं, उसका निर्माण संबत् १७२४ (ई. सन् १९६५) में हुआ था। विगम्बर जैन मन्दिर कहते हैं, उसका की वीवालपर एक शिलालंख है जो इस प्रकार है—

''श्री मूलसंबे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्वये श्री जगतभूदण श्री भ. विद्वभूदण देवा. स्वरीपुर (शौरीपुर )में (क्षेत्रे ) जिन मन्दिर प्रतिष्ठा सवत् १७२४

वैशाख बदी १३ को कारापिता।"

इस प्रकार इस मन्दिरका निर्माण भट्टारक विश्वभूषणके उपदेशसे हुआ है।

बरुवामठ---यह मन्दिर कुछ सीढियाँ चढ़कर है। एक बड़ा चब्नैतर है। उससे आगे यह मन्दिर है। यहाँका यह सबसे प्राचीन मन्दिर केंद्रलाता है। यहाँका कुछ प्रध्य मन्दिर ने विद्यालय है। त्राची गयी। तब आगराके स्व सेठ सुमेरकार जी वे वीर स २८८० मागंगीय कुष्णा ८ को यह। भगवान नेमिनायकी अत्यन्त भव्य प्रतिमाक शादिल प्रदाल करायी। यह काले पालाणकी कायोत्स्यासिनमें है। इसकी अवगाहर पीठासन सहित्र काल प्राचणका छन है। प्राचणकी है। कलापूर्ण भामक है। बरणकी छन्दर आगने। सामने दो सिह वने हुए है। बीचमे शत्वका लाछन है।

यादवर्यशियोमें जो जैन है, उनमे किसीकी मृत्यु होनेप<sup>्य</sup>कातिक सुक्री १४ की दीपक चढानेकी प्रथा है, जो यही चढ़ाया जाता है। वैष्णव यहुवश्चि<sub>य</sub>का दीपक् वटेश्वरमे यमुनामे

चढ़ता है।

### शंखध्यज मन्दिर

यह मन्दिर दूसरी मंजिलपर है। सामनेवाले गर्भगृहमे चार बेदियों है। मूलनायक भयवान् नेमिनाथ मध्यकी बेदोने विराजमान है। उसके पीछे बापी ओरकी वेदीमे एक खब्गासन प्रतिमा बलुआई पादाण की है। अवगाहना ३ फुट है। चरणोके निकट दोनों ओर चमरबाहक खड़े हैं। सिरके दोनों ओर देवियाँ हाथोमे पारिजात पुष्पोंकी मालाएँ छिसे हुए अंकित है। इस मूर्त्सवर कोई लाईन वा लेख नहीं हैं।

इस मूर्तिके निकट एक शिलाफलको उल्क्रेन मूर्ति है। यह परमासन पांच इंची है। मूर्ति तो अखण्डित है, किन्तु वह खिलाफलक ऊपर की ओरसे खण्डित है।

ये दोनों ही प्रतिमाएँ अनुमानतः ११-१२वी शताब्दी की हैं।

#### भारतके विसम्बर जैन तीर्थ

दायी ओर दो वेदियाँ हैं। दोनोमें ही दो-दो आधुनिक प्रतिमाएँ विराजमान हैं। बायी ओरके गर्मालयमे एक बेदी है। इसमें स्वेत पाषाणकी ढाई फुट अबगाहना-ाली पदमासन प्रतिमा है। पाद-पीठपर गेंडेका चिह्न बना हुआ है। अत: यह भणवान् समलनावकी प्रतिमा है। इसके इसर-अधर पाइवेनाथ और चन्द्रप्रभ भगवान् विराजमान है। प्रतिमा-लेखके जनुसार इसकी प्रतिद्वा कि. सं. १३५७ (ई. १३००) जेठ सुदी १४ को हुई थी।

दायो ओरके गर्भगृहमें एक वेदीमें श्वेत पाषाणको ढाई फुट अवगाहनावाली पदमासन प्रतिमा विराजमान है। मूर्ति-लेखके अनुसार यह संवत् १३०८ (सत् १२५१) मे प्रतिष्ठित हुई यी। इस

प्रतिमाके आगे चन्द्रप्रभ भगवानुकी आधनिक प्रतिमा रखी है।

उक्त वेदीके दायी ओर एक वेदीमें दो प्राचीन प्रतिमाएँ हैं। मध्यमें एक प्रतिमा कायोत्सर्गा-सनमें स्थित है। एक शिकाफलकमें बायों ओरको चार प्रतिमाओंका अंकन किया गया है और दूसरे शिकाफलकक दायी ओर भी ऐसा ही अंकन है। वस्तुत ये दोनो हो शिकाफलक एक मूर्तिके दो भाग है जिनपर पंच बालयिकों ये प्रतिमाएँ उकेरी गयी हैं। नीचे की ओर यक्षमूर्ति है। उसके बाये हाथमें कोई फल या विजीत है और दाये हाथमे शक्ति है।

थे दोनों ही प्रतिमाएँ वाह (जिला आगरा) से आगे नरगर्वा गाँवके निकट हनकान्त (हिस्तकान्तपुर) के जैनमिंदर से सन् १९३८ में ऊँच्यर रखकर लागी गयी थी। हतकान्तमें बहुत प्राचीन दोर्मिजल दिगम्बर जैनमिंदर है। यहां कभी जैनोंकी अच्छी बस्ती थी। ब्राचीन कारणोंसे यहींके कुछ जैन कलकता, इटावा, आगरा आदि शहरोमें चले गये। जो वहीं अमीन-जायदादके मोहसे पढ़े रहे, उन्हें डाकुओंके आतंकके कारण अपनी जन्म-भूमिका त्याग करना पड़ा, क्योंकि यह इलाका निजानत दस्यु-अमीवत है। ऐसी दशामे वहाँकी कुछ मूर्तियां इटावाकी जैन पर्मशालावाले मिन्दर्भ ले जाकर विराजमान कर दो गयी और उपकृत दो मूर्तियां वहाँ कुछकर स्थापित कर दो गयी। हतकान्तके मन्दिर्भ अभी कुछ मूर्तियां विद्याना है।

द्रतकान्त एक ऐतिहासिक नगर रहा है। यह धन-धान्यपूर्ण और श्रीसम्पन्न नगर यो। ऐसे भी क्लेब प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ ५१ प्रतिष्ठाएँ हुई थी। सन् १३८९ मे सुलता जिल्हें

बरबाद किर दिसे गये।

महोश्रीकाश्या मिल्लिप के बायी ओर एक मैदानमे, जिसके चारों ओर दीवाले हैं, प्राचीन दों और छतरियों बनी हुई है। यह स्थान पंचमठी कहलाता है। यहां तीन मृतियाँ मेदानमे रक्षी हुई है। ये मृतियाँ चुर १४००-४१ मे यही मृगभि निकली थी। ये तीनों ही मृतियाँ बख्यक्र तर दी यायी हैं। मृतियाँ बख्यक्र पायाणकी मूरे रगकी है। तीनोंका जाकार रुप्यम्भ माढ़े तीन फुट है। एक मृतिक सहसान पीठपर भगवान महावीरका चिह्न सिह है। दूसरी मृतियर कमरू या नीननाथ तीर्थकरकी जान पड़ती है। तीसरी मृतिय महावीर स्वामीकी है जिसपर सिहका छाछन बित्त है। प्रतिमाखोंके करर दोनों ओर वमरी बाहक, गज और मृतियाँ वनी हुई है। किसी मृतियर कोई लेख नहीं है। किसनु सुतियर कोई लेख नहीं है।

यहीं एक छतरीके तीचे यम सुनिके चरण श्रांकत है। उत्तर दिशाकी छतरीके नीचे धन्य मुनिके चरण स्थापित हैं। दक्षिण दिशाकी टोंकमे भी किसी मुनिके चरण विराजमान हैं। दो प्राचीन टोंके बनी हुई है जो खाळी पड़ी हैं। बीचमें ऊँचे पायेकी एक टोंक बनी है। इसकी बेदीकी प्रतिमा चोरी चळी गयी है। तबसे बेदी सुनी है। वेदीके आगे चरण बने हुए हैं, जहाँ कि. सं १८२८ का लेख अंकित है। लेखके अनुसार सं १८२८ कार्तिक सुदी ११ शनिवारको अट्टारक जिनेन्द्र भूषणके उपदेशसे ये चरण स्थापित किये गये हैं। यह टोंक दोमंजिली है। नीचेका भाग जमीनके भीतर है।

बहुत प्रचमठीके पीछे दक्षिण को और अन्तकृत केवली धन्यको बहुत प्राचीन टोक है। वह विलकुल जीणं है। इसमे अब कोई चरण या मूर्ति नही है। प्राचीन मन्दिरके उत्तर-पूर्व की और एक प्राचीन टोक थी। उसमें चरण विराजमान थे। किसी समय भट्टारकोन धर्म-दास्त्रके नाते ध्वेताम्बरोको इसके दर्धन-पुजनको सुचिषा दे दी थी। किन्तु कालान्तरमे ध्वेताम्बरोने इसपर अपना अधिकार कर लिया और चरण हटाकर मन्दिर बना लिया और प्रतिमा स्थापित कर दी। इसके दक्षिणमे भी एक प्राचीन मन्दिरका मान भाग था। केवल दालान बचा था। उसमे भगवान् नेमिनाथकी प्रतिमा विराजमान थी। इसपर खेताम्बरोने अपना अधिकार कर लिया।

यहाँपर १६ फुट चौड़ा एक प्राचीन कुआं है। इसका जल वड़ा स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्षेक है। दिगम्बर समाजने यहाँ एक धर्मशाला और आदिमन्दिरके दक्षिणमे एक कुआँ और बनवा लिया है।

मूलत यह दिगम्बर तीर्थं है। जितने प्राचीन मन्दिर, मूर्तियाँ और चरण हैं, सभी दिगम्बर परम्पता है। आसपासके जैन स्त्री-पुष्य यहाँ मुण्डन, कर्णनेबम आदि सस्कार कराने आते है। यह क्षेत्र मुलसंघाम्नायी मृट्टारकोका स्थान रहा है। मृट्टारक जगतभुषण और विश्व-भूगणकी परम्पता में अठाउद्वेश स्ताब्दीमें जिनेन्द्रभूषण मृट्टारक हुए हैं। ये मन्त्रवेता सिद्धपुष्य थे। इनके चमस्कारोके सम्बन्धमें अनेक किवदन्तियाँ अब तक प्रचित्त है। उन्होंने मिण्ड, मार्कियर, आरा, पटना, सम्मेदिशिखर, सौगाियर, मसार आदि कई स्थानोंपर विशाल मन्दिर तथा धर्मणालाएँ बनवायी, जो अब तक विद्यमान हैं। बटेश्वरका दिगम्बर मन्दिर भी उन्होंके आग्रहसे बनवाया गया था।

#### वरेडवर

वटेश्वरके दिगम्बर मन्दिरके सम्बन्धमें कहा जाता है कि जब भौरोपुर यमुना नदीके तटसे अधिक कटने लगा और बीहड़ हो गया, तब उक्त भट्टारकजीने वटेश्वरमें विश्वाल मन्दिर और धर्मशाला बनवायी। यह मन्दिर महाराज बदर्नामिह द्वारा निर्मापित घाटके उत्तर दि. सं. १८३८ में तीन माजिलका बनवाया गया था। उसकी दी मंजिले जमीनके नीचे हैं। इस मन्दिरमें महोबासे लायों हुई भगवान अजितनाथकी पाँच फुट ऊँची कुष्ण पाषाणकी सातिशय पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। इसकी प्रतिष्ठा संवन् १९२४ वैद्याख बदी ७ सोमवारको परिमाल राज्यमें आन्हा-उदलके पिता जल्डकों करायी थी।

इस मन्दिरके सम्बन्धमे एक किंवदन्ती बहुप्रबन्धित है। एक बार भरावर नरेशने भट्टारक जिनेन्द्रभूषणजीसे तिथि पूछी तो भूलसे वे अमाबस्याको पूर्णमा कह गये। किन्तु जब उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई तो भूलको सत्य सिद्ध करनेके लिए मन्द्रन्वलसे एक कोंसेको याली आकासे बढ़ा दी जो बारह कोस तक चन्द्रमाकी तरह चन्यकती थी। इस बातका पता बाह्यणीको लग गया और उन्होंने महाराजको यह बात बता दी। इससे वे अप्रसन्न नही हुए, बिक्क उलटे प्रसन्न ही हुए, बिक्त उलटे प्रसन्न ही हुए, बिक्त उलटे प्रसन्न ही हुए, बिक्त उलटे प्रसन्न हो हुए कीर उन्होंने भट्टारकजीसे सहूर्य कुछ मौगनेका आग्रह किया। तब भट्टारकजीने मन्दिर बनवानेकी आज्ञा मांगी। महाराजने सिक्कित तो दे दी किन्तु बाह्यणो दारा उससे बाचा बाल दो गयी। फलता यह आज्ञा संशोधित रूपमें इस प्रकार आयी कि मन्दिर यमुनाकी बीच घारामें बनाया जाये। भट्टारकजीने इस आज्ञाको स्वीकार कर लिया और यमुनाकी बीच घारामें हा स्वर्ण

स्रडे होकर मन्दिर बनवाया । यद्यपि अब यमुना वहांसे कुछ दूर हट गयी है किन्तु वर्षा ऋतुमें अब भी मन्दिर यमनामे इब जाता है ।

महाराज भरावरने जैनमन्दिरोकी रक्षार्थं कुछ जमीन भी दी थी जो जतीके चकके नामसे प्रिगिद रही। जब उत्तरप्रदेशमें जमीदारी प्रथा समाप्त हुई, तब यह जमीन अपने अधिकारसे विकल गर्गी।

भगवान् अजितनाथकी प्रतिमा पालिशदार है। उसका बायों हाथ जुडा हुआ है, ऐसा लगता है। मति अत्यन्त प्रभावक और सातिशय है।

इस वेदीपर वार्डम धात प्रतिमाएँ विराजमान है।

इस मुख्य बेदीके बासी ओरके गर्भगृहमे एक वेदीके मध्यमे एक जिलाफलकपर भगवान् ग्रान्निनाथकी बार फुट ऊँबी कायोत्सर्गासन प्रतिमा है। इगके परिकरमे बायी ओर एक खड्गासन और दायी ओर एक पदमासन तीर्थंकर प्रतिमा है। चरणोंके नीचे दो भक्त श्रावक बेटे हुए हैं। उनके बीचमे दो स्विया मुकुलित करपल्लव मुद्रामे आसीन है। दो चमरवाहक इन्द्र इधर-उधर खडे है। उनर पापाणकी छन्नवयी है। उत्तर बीणावादिनी और मृदंगवादक बेटे है। पोटासनपर हिरण अकित है।

इस मृतिका प्रतिष्ठा-काल ( मृति लेखके अनुसार ) वि संवत् ११५० वैद्यास्य बदी २ है। इस मृतिक अतिरिक्त इस वेदांभे कि. सं १६८८ की एक कत्यई राकी और वि स. १८३८ की एक श्वेत पाषाणकी प्रतिमाएँ है। बीस अन्य छोटी-छोटी पाषाण-प्रतिमाएँ और चरण है, जो कई तताब्दी पर्वकी है।

मुस्य वेदीके दायी और बायी <mark>ओरकी वेदियोपर तीन-तीन पाषाण प्रतिमाएँ है। प्रतिमाओ-</mark> पर लेख या लालन कुछ नही है। किन्तु ये प्रतिमा<mark>एँ काफी प्राचीन—अनुमानन ११-१२वी</mark> शनाब्दीकी प्रतीन होती है।

दायी ओरके कमरेकी वेदीमे काले पाषाणकी पौने तीन फुटकी भगवान् नेमिनाथकी पदमासन प्रतिमा है तथा लगभग १५० धात प्रतिमाएँ है ।

स्टोरमे एक प्राचीन प्रतिमा पेटीमे रखी हुई है। यह बलुआ पाषाणकी भूरे रगकी सबा दो फूट अवगाहनावाली पद्मासन प्रतिमा है। यह एक पाषाण फलक्को उल्लीण है। प्रतिमाक नीचे दो रिगह बने हुए है। एक ओर यस-यसिणी है। मध्यमे शब्बता चिह्न है और दायी ओर हाथ जोड़ हुए भीवका लड़ी है। चरणीचे दोनों और चेयरवाहक है। उनके उत्तर दो अब्ब बने हुए है और दा चनुर्ज़ीय यह उल्लीण है। उत्तर दो विद्याधर पुष्पवृष्टि करते हुए दीवते है। मूर्तिक चारो ओरका अल्करण आवर्षक है। यह मूर्ति जगमग ११-५२वी शताब्दीको लगती है। यह मूर्ति वीचेम जड़ी है है।

बटेस्बरमें एक जैन धर्मशाला थी। एक और धर्मशाला दानमे प्राप्त हुई है। यह धर्मशाला पुरानी है। इसके जीणोद्धारकी आवश्यकता है। यह जिस घाटपर अवस्थित है, वह घाट भी ट्रटा हुआ है। इसकी मरम्मतकी अविलम्ब आवश्यकता है।

#### पुरातस्व

जैन मान्यतानुसार शीरोपुरका इतिहास महाभारत कालसे भी कुछ पूर्वसे प्रारम्भ होना है। इम जैन मान्यताका समर्थन भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागको ओरसे मार्च सन् १९७२ मे किये गये सर्वेक्षणसे भी होता है। केन्द्रीय कार्यालयके निर्देबसे आगरा स्थित पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागकी ओरसे सहायक अधिकारी श्री जगदीशसहाय निगमने बटेक्बर, शौरीपुर आदि स्थानों- का सर्बेक्षण किया था। फलस्वरूप आपको इस क्षेत्रमें महाभारतकालीत मिट्टीके वरतनों के अवशेष प्राप्त हुए। ये दुकड़े वाक मिट्टीके बने हुए सिलंटी रगके हुलके और विकते हैं। ये 'पिण्डंड सेवेयर' किस्मके हैं। 'कार्बन टेस्ट' द्वारा इनका काल, महाभारत काल अर्थात् हूं पू. १००० अनुमानित किया गया है। वरतां के इसरे अवशेष मौर्यकालीन हैं अर्थात् ६०० ई. पू. से २०० ई. पू. के। इनपर सुनहरी पालिंग है। पुरात्तर विशेषण इन्हे एन. बी पी. किस्मके अन्तर्गत रखते हैं। इस प्रकार महाभारत कालसे मौर्य काल तककी कड़ीका पता इससे लग बुका है। इस कालमे यह नगर अत्यन्त समुद्ध था। किन्तु कालकी कराल गतिसे इसका अब केवल नाम शेप रह पाया है। नगरका प्राप्ति वेवच और उसकी सास्कृतिक समृद्धि टीलोके नीचे दबी पढ़ी है। प्राप्ती नगरके प्रवेदावशेष चारो और विवार पढ़ित है। एक बार क्षेत्र कमेटीने आदिमन्दिरके दक्षिणकी ओर एक टीलंकी खुदाई करायी थी। फलत उसमे अनेक सागोपाग तथा खण्डित जंन प्रतिमाएं निकलो थी। इसी प्रकार एक बार आदिमन्दरका जीणांद्वार करते समय किसी प्राचीन कैमन्दिरका प्रत्यन्तर पुरात निकार को भी मिला था जिसमे वि सबत १२२० में इन मन्दिरके जीणांद्वार होनेका उल्लेख है।

प्रसिद्ध इतिहासविद् टाडने एक लेखेंमे लिखा है--

"एक बार मै प्राचीन नगरोके सम्बन्धमें ग्वालियरके एक प्रस्थात जैन भट्टारकके एक शिष्यसे बान कर रहा था, उन्होंने मुझे ३५ वर्ष पूर्वकी एक घटना मुनायी कि शीरीपुरमे एक व्यक्तिको अवशोगोके बीचमे शीशोका एक टुकड़ा मिला। उसने ले जाकर उसे एक मुनारको दिखाया, जिसने एक रुपया देकर वह सरीद लिया। वास्तवमे यह हीरा था। सुनारने इसे आगरामे जाकर पांच हजार रुपयेमे बदी विदा । उस गरीबको जब यह तता चला ती उसने मुनारमे उस राशिमेसे कुछ हिस्सा मांगा। मुनार साफ मुकर गया तो उस व्यक्ति मुनारसे बहुत झगड़ा किया। इनना ही नही, उमने मुनारका खुन कर दिया। बादमे उसके उसर मकट्टमा चला।"

"यह कहानी मुनकर मैंने अपने एक मुद्रासंग्राहकको शौरीपुर भेजा । कुछ समय पश्चात् उसने मझं अपोलोडोटस और पाथियन राजाओके कई सिक्के लाकर दिये।"

म टाडके इस विवरणसे जात होता है कि शौरीपुर नगर ईमा पूर्व तोमरी दाताब्दीमें व्यापारिक केन्द्र था। वाक्ष्त्री बशके यूनानी राजा अपोलोडीटम (अपलब्स्त ) और पार्यववशी नरोबोका काल ईमा पूर्व दूसरी-तीसरी शताब्दी माना जाता है। उनके सिक्के व्यापारिक उद्देश्यसे यहाँ लागे गरे होगे।

सरकारकी ओरसे यहाँ सौ वर्ष पहले ए. सी. एल कार्लाइल आये थे और उन्होंने कुछ खुदाई भी करायी थी। उसके सम्बन्धमें सरकारकी ओरसे रिपोर्ट यकांशित हो चुकी है। उसमें कार्लाइलने यहाँके विस्तृत भग्नावशेषोंके सम्बन्धमें लिखा है—

''आसपासमे यहां लोगोमे एक किवदन्ती प्रबलित है कि एक बार प्राचीन कालमे एक रानी इसरसे जा रही थी। उसने सामने बढ़े हुए भवनोके बारेमे पूछा कि थे भवन केले है। जब उसे यह पता चला कि ये भवन जैनोके है तो उसने आज्ञा दे दी कि इन्हें नष्ट कर दिया जाये। उसकी आज्ञानुसार सारे भवन और मन्दिर नष्ट कर दिये गये।''

<sup>2.</sup> Royal Asiatic Society. Vol I, p. 314.

Archeological Survey of India, Report for the year 1871-72, Vol. IV, by A. C. L. Carlleyle.

इस विवरणमे यह तो पत। नहीं चलता कि इस किवदरतीमें कितना तथ्य है तथा यह रानी कोन थी और कब हुई। किन्तु इससे यह अवस्य विश्वास होता है कि किसी समय शौरीपुर जैनोंका प्रसिद्ध केन्द्रीय नगर था और वह किसी कारण नष्ट किया गया।

कार्लाइलकी रिपोर्टसे ज्ञात होता है कि उन्हें शौरीपुरमें एक गड्डेमें एक पदमासन जैन-प्रतिमा मिली थी। उसके दोनों ओर सेवक थे और शीर्षपर दोनों ओर गज थे। मूर्तिपर कोई

लेख नहीं था। मूर्तिका आकार दो फुटका था। वह बलुआ पाषाणकी भूरे वर्णकी थी।

एक मन्दिरको दीवारमे उन्हें एक विलालेख मिला था, जिसे वे पढ नही सके। मन्दिरके निवले भागमे उन्हें तीन विद्याल पदमामन जैन मूर्तियाँ मिली जो मिट्टीमे गरदन तक दवी हुई थी। इनमें दो ठीक थी किन्तु एकका सिर खण्डित था। ये मूर्तियाँ उन्होंने वाहर निकलवायी। बढी मृर्तिवर वि सवत् १०८२ या ९२० या था। यह आदिनाथकी प्रतिमा थी। शेष दोनो प्रतिमाएं भी दमोके ममझालीन होगी।

कहा जाता है कि यहाँ कोई तहखाना है जहां बड़ी सख्यामे प्राचीन मूर्तिया और पुरावशेष रखे है। उन्होंने यह स्थान खुदवाया तो असफल रहे। वहाँ कुदाली भी काम नहीं दे सकी।

नालें और उसके आसपाग खुदाई करनेपर उन्हें प्राचीन जैनमन्दिरोंके अवशेष प्राप्त हुए। मन्दिरोंने गीछे ४४ फुट लम्बी-बीडी पुरानी नीव भरी हुई है। सम्भवत वह किसी निर्माणाधीन मन्दिरकी रही होगी। उसमे जिन इंटोका प्रयोग किया गया है, उनकी लम्बाई १४९९९ इन कह है।

एक टीलेपर अनेक म्रांतयोके भाग इधर-उधर पडे या दवे मिले, जिनमे विज्वान होना है कि प्राचीन कालमे यहा कई मन्दिर रहे होंगे। इन टीलो और खाइयोगे न जाने कितना पुरातन इसिंह और कला-नामग्री छिपी पड़ी है। वर्षा और बाड़ोंग्ने यह सामग्री अधिकाधिक नीचे धनसो ग्रायी है।

कार्लोइरुको पांच फुट, बार इच मोटी प्राचीन दीवार, मुरा, गोदमे बच्चा लिये हुए पद्मावतीकी मूर्ति दो फुट, तीन इच ऊँची बादामी राकी सबेनोभिद्रका प्रतिमा भगवान् पार्स्तायकी प्रतिमाएँ, अकेले मर्प-रूक-मम्बद्ध लखा केल कि उन्हें स्वतमाएँ, और अन्य सामग्री मिली, जो अधिकाशन या सर्वाधत जैन है। इससे यह प्रमाणित होता है कि यह स्थान अति प्राचीन कारने जैनथमंका प्रमुख केन्द्र रहा है।

#### व्यवस्था

पहले क्षेत्रका प्रबन्ध भट्टारक जिनेन्द्रभूषणकी परम्पराके शिष्य और पंचायत द्वारा होता था। यति रागपाल व्यरोआ इस परम्पराके अनिम शिष्य थे। किन्तु दिगम्बर-वैताग्बर-संघर्षके समय वि. सवन १९८१ के आवण मासमे इनका कल्ल कर दिया गया। तबसे यहाका प्रबन्ध निर्वाचित दिगम्बर जैनतीर्थकोत्र कमेटी द्वारा होता है।

## वाधिक मेला

वटेश्वर शीरीपुरके निकट यमुना नदीके किनारेपर अवस्थित है। यहाँ यमुनाके किनारे महाराज थदर्नासह द्वारा बनवाये हुए चार मील लम्बे घाट है। यहाँ कार्तिक शुक्ला ५ से मगसिर बदी २ तक जैन मेला भरता है। इन्ही दिनो जैन रथोत्सव होता है। भगवानुकी सवारी सम्पूर्ण मेलेंके बाजारमे निकलती है। शामको कलशाभिषेक होते है। हजारोकी भीड़ होती है। अजैन लोग भगवान् अजितनाथकी प्रतिमाको मणियादेव कहकर पूजते हैं। यह हिन्दुस्तानका सम्भवतः सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मेला है।

### भागं

आगरासे दक्षिण-पूर्व की ओर वाह तहसीलमें, ७० कि. मी. दूर वटेश्वर कस्वा है। यहाँसे ५ कि. मी. दूर यमुनाके खारोंमे शौरोपुर क्षेत्र है। आगरासे वटेश्वर तक पक्की सड़क है। सरकारी बसे जाती हैं। वाहके लिए भी आगरासे बसें जाती है। वाहसे यह स्थान ८ कि. मी. है। शिकोहावादसे यह २५ कि. मी. है। सड़क पक्की है। मोटर व इक्का जाते है। वटेश्वरसे शौरोपुर तक मार्ग कच्चा है। किन्तु कार आदि जा सकती है। पैदल मार्गसे बहुत पास पड़ता है।

#### चन्दवार

## इतिहास

यह फ़ीरोजाबादसे चार मील दूर दक्षिणमें यमुना नदीके बाये किनारेपर, आगरा जिलेमे अवस्थित है। यह एक ऐतिहासिक नगर रहा है। आज भी इसके चारो ओर मीलों तक खण्डहर दिखाई पडते है। यह एक अतिवाय क्षेत्र है।

वि. म. १०५२ में यहाँका शासक चन्द्रपाल नामक दिगम्बर जैन पल्लीवाल राजा था। कहते हैं, उस राजाके नामपर ही इस स्थानका नाम चन्द्रवार या चन्द्रपाठ पढ़ गया। इससे पहले इस स्थानका नाम असाईखेडा था। इस नरेशने अपने जीवनमें कई प्रतिष्ठा करायी। वि. सं. १०५३ में इसने एक फुट अवगाहनाकी भगवान् चन्द्रप्रभक्ती स्फाटिक मणिकी पद्मासन प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करायी। इस राजाके मन्त्रीका नाम रामसिंह हारूल था, जो लम्बकंचुक था। इसने भी वि. सं. १०५२ भे कई प्रतिष्ठाएँ करवायी। इस राजाके मन्त्रीका नाम रामसिंह हारूल प्रतिष्ठित कितपय प्रतिमाएँ चन्दवारके मन्दिरमें अब भी विद्यमान है। ऐसे भी उल्लेख प्राप्त होते हैं कि चन्दवारमे ५१ प्रतिष्ठाएँ हुई थी।

इतिहास प्रन्थोंसे जाते होता है कि चन्दबारमें १०वी शताब्दीसे लंकर लगभग १५-१६वी शताब्दीत तक जन नरेशोंका ही शासन रहा है। इस कालमें पत्लीवाल और चौहान बंधका शासन रहा। इन राजाओंके मन्त्री प्राय: लम्बकंच (लबंच) या जैसवाल होते थे। इन मन्त्रियोंने भी अनेक मन्दिरोका निर्माण और मृतियोंको प्रतिष्ठाएँ करायी। इन राजाओंके शासन कालमें यह नगर जन और धन-धान्यसे पिर्णूण था। नगरसे अनेक जैनमन्दिर थे। राजा सम्भरीरायके समय यदुवशी साह जसरथ या दशरथ उनके मन्त्री थे जो जैनमर्मक प्रतिपालक थे। सम्भरीरायके पुत्र सारग नरेन्द्रके समय दशरथके पुत्र गोकुल और कणदिव मन्त्री वो। बादमें वासाधर मन्त्री बनाये गये। कविवर धनपाल कृत बाहुबली चरित्र (रचना काल वि. संवर १४५४) में लिखा है कि उस समय चन्दवारमें चौहानवंशी सारंग नरेश राज्य कर रहे थे। संघाषिप साह बासाधर

१. हिन्दी विश्वकोध ( डॉ. नगेन्द्रनाथ बसु ) भाग ७, पृष्ठ १७१ में लिखा है कि काद्रपाल इटावा अवलके एक राजाका नाम था। कहा जाता है कि राजा चन्द्रपालने राज्य-प्राप्तिके बाद चन्द्रवाहमे संबत् १०५३ में कर प्रतिष्ठा करायी थी। इनके द्वारा प्रतिष्ठापित क्रावित मणिकी एक मूर्ति, जो एक फुटकी अवनाहनावाछी है, आठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रम की थी।

उनके मन्त्री थे। ये लम्बकचुक बराके थे। इनके पिता सोमदेव कर्णदेव राजाके मन्त्री थे। कविने वासाधरकी प्रेरणामे उक्त काव्य-यन्थकी रचना की थी। इनके पूर्वज वोकर्ण, सोमदेव भी चन्दवार-के नरेजोंके मन्त्री थे। कविवर धनपालने 'बाहुबिल देवचरिउ' में यहाँ अनेक जैनमन्दिर होनेकी सुचना देते हुए लिखा है—

उत्ता धवलु सिरि-कय-कलमु तिह् जिणहरु ण वासहर जमु । मङ्गापि पलोयउ जिण भवणु बहु समणालउण सम-सरणु ॥ सिरि अरह बिंब पूण् विवयउ ।

कविने नगरका यह वर्णन स्वय अपनी ऑक्वोसे देखकर किया है। इस सूचनाके अनुसार एक विशेष बात्त्वर भी प्रकाश पडता है कि उस नगरमे भगवान अरहनायकी एक प्रतिमा विशेष उन्लेखनीय थी। सम्भवत यह प्रतिमा अत्यन्त सातिशय थी और उस यूग मे उस प्रतिमा की स्थाति अराधिक थी।

यहाँके कुछ राजाओके नाम इस प्रकार मिलते हैं जो जौहानवशी थे—सम्भरीगाय, सारय नरेन्द्र, अभयजन्द्र, जयजन्द्र, रामजन्द्र। इनके लम्बलंचक (लबेचु) मन्त्रियोके नाम इस प्रकार थे—साह हल्लण, अमृतपाल, साह सेंह्र, कृष्णादित्य। ये सब जैन थे। अमृतपालने एक मुन्दर जिनमन्दिर बनवाया था। कृष्णादित्यने रायबिंद्यके जैनमन्दिरका जीर्णोद्धार कराया था।

वि स १२३० में कविवर श्रीधर ने 'भवित्रयत्त कहा' की रचता इसी नगरमें की थी। उन्होंने इस ग्रन्थकी रचना चन्द्रवाड नगर निवासी माथुरवत्ती साहू नारायणकी पत्नी रूप्पणीदेवीके अनुरोधसे की थी।

वन्दबारके निकट ही रपरी नामक एक भ्यान है। यहाँ भी जैन राजा राज्य करते थे। जायमवंदो (जैसवाल) किंव लक्ष्मणने रायबिंद्य (रपरी) का वर्णन किया है। यह किंव सिभुवनिगिरिका रहनेवाला था। यह स्थान वयानासे १४ मील है। सुरसेनवधी राजा नहनपालने मुश्ति रूपे में विवयगढ़ (वयाना) या शीपथ बमाया था और उसके पुत्र त्रिभुवनिगिरिक रसोया। इसीका नाम विगड़कर नहनगढ़ वन गया। जब मन् ११९६ में मुहम्मद गौरीने दमपर आक्रमण करके अधिकार कर लिया और अस्थाचार किये तो किंव लग्भण वहाँसे भागकर विलया (एटा जिला) में पहुँचे। वहाँ कुछ ममय ठहरकर वे रायबिंद्य (रपरी) आ गये। उस समय यहाँका राजा आहुवमल्ल था, जो नन्द्रवाह नगरके चौहान वसासे मध्यिया था। इसीने सर्वेश्यम रपरीको अपनी राजधानी बनाया था। इसी राजाके मन्त्री कृष्णादित्यकी प्रेरणांक किंवने वि. स १३१३ में 'अणुवय रथण पर्देव' प्रन्यकी रचना की थी। जब मुहम्मद गोरीने यहाँ अस्थान किया, उस समय यहाँका राजा आहुवमल्ल था, वा स्थान किया हो। वह गोरीके साथ युद्धमे करला नामक स्थानपर मारा गया। यहाँ उस कालके जैनोकी आवादी बहुत थी।

# ऐतिहासिक महत्त्व

इस नगरका अपना ऐतिहासिक महत्व भी रहा है और यहाँके मेदानो तथा खारोमें कई बार इस देशकी भाग्य-िर्जाप लिखी गयी है। यहाँ कई बार नो ऐसे इतिहासप्रसिद्ध युद्ध हुए है, जो भारतपर शामन-सत्ता और आधिपस्यके लिए भी निर्णायक हुए।

इतिहास-ग्रन्थोसे ज्ञात होता है कि चन्दवारमे एक दुर्भेद्य किला था। सन् ११९४ मे

मुहम्मद शहाबुद्दीन गोरी कन्नीज और बनारसकी ओर बढ़ रहा था। कन्नीज नरेस जयचन्द गोरीके उद्देशको समझ गया और उसे कन्नीजपर आक्रमण करनेत्रे रोकनेके लिए भारी सैन्यदल रूकर वन्दवारके मैदानोमें आ डटा। यहाँ दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। जयचन्द हाथीपर बैठा हुआ सैन्य संचालन कर रहा था। तभी शत्रुका एक तीर आकर जयचन्दको लगा और वह मारा गया। जयचन्दकी सेना भाग खड़ी हुई। गोरीकी फीजें चन्दवार नगरपर टूट पड़ी। यहाँसे गोरी लूटका सामान पन्द्रह सी ऊँटोपर लादकर ले गया।

सन् १३८९ मे सुल्नान फीरोजवाह तुगलकने चन्दवारके निकटस्य हितकान्त नगर, चन्दवार और रपरीपर अधिकार कर लिया। उसके पोते तुगलकसाहने चन्दवारको बिल्कुल नष्ट-अष्ट कर दिया। जो मूर्तियां बचायी जा सकी, वे जमुनाकी धारामें छिपाकर बचा ली गयी। जो रह गयी वे नष्ट कर दी गयी।

लोदी-बंशके शासन-कालमे चन्दवार और रपरीपर कई जागीरदारोंने शासन किया। सन् १८८० में बहलोल लोदीसे रपरीमें जीनपुरके नवाब हुसैन लांकी करारी मुठअंड हुई, जिसमें नवाब वृगे तरह हारा। सन् १४८९ में सिकन्दर लोदीने चन्दवार, इटावाकी जागीर अपने भाई आलमलंको प्रदान कर दी। उसने रुष्ट होकर बाबरको बुला भेगा। बादमे चन्दवारमें हुमार्यृने मिकन्दर लोदीको हरा दिया। शेरराह सुरीने हुमार्यृको हराकर चन्दवारप अधिकार कर लिया। प्रजामें विद्रोह होनेपर शेरजाहने हितिकान्तमे रहकर विद्रोह को दबा दिया। धीरे-धीरे चन्दवार और उसके आसपासके रपरी, हितिकान्त आदि स्थान, जहाँ कमी जेनोंका वर्चस्व और प्रभाव था, अपना प्रभाव लोते गये। उनकी समृद्धि मष्ट हो गयी। ये विद्राल नगर दुर्भाय-चक्रमें फँसकर आज मामूर्लो गांव रह गये है, जहाँ बोड़ेसे कन्वयनके घर है और चारो ओर प्राचीन खण्डहर विवर्ष पड़े है, जो इनके प्राचीन वेशकों स्मारक और साक्षी है।

### क्षेत्रको स्थिति

यह क्षेत्र फीरोजाबादसे चार मील है। मार्ग कच्चा है। क्षेत्रल एक मन्दिर ही अवशिष्ट है जो गाँवके एक कोनेमे लड़ा है। निकट ही जमुना नदी बहती है। यहां चारो ओर खादर और खार बने हुए हैं। यहां वारो ओर खादर और खार बने हुए हैं। यहां वारो ओर खादर और खार बने हुए हैं। यहां का दो बताने कि तम्बर जेन पवायत करती है। किन्तु डाक्य़स्त क्षेत्र होनेके कारण यहां वर्षमे कुछ दो-गिने ने का आने का साम करते हैं। अन्यथा तो यह नितान्त उपेक्षित यहा हुआ है। ससार कितना परिवर्तनकोल है, यह इस मन्दिरको देखकर स्पष्ट हो जाता है। इस मन्दिर और यहांकी मूर्तियोने समृद्धिके उस कालका मोग किया था, जहां भकोकी पूजा और स्तुतिगानो, उत्सव और विधानोसे यह सदा गुंजरित और मुक्तित रहता था। किन्तु आज वहां भगवान्की पूजा तो दूर रही, उनकी मिट्टी और गर्द झाडनेवाला तक कोई नहीं है।

मन्दिरमे प्रवेश करते ही सहन पडता है, जिसके दो ओर दालान बने हुए हैं। उसके आयो एक विशाल गर्भाल्य है। गर्भाल्यमे प्रवेश करते ही मुख्य वेदी मिलती है। वेदी चार फुट ऊँची चौकीपर बनी हुई है। वेदी पाषाणकी है और उसके आगे पक्का चबूतरा बना हुआ है। किन्तु वेदीमें कोई मुति नहीं है।

इस वेदीके अतिरिक्त दो वेदियाँ दाये और बाये दालानमे तथा दो वेदियाँ मुख्य वेदीके पीछे दीवालमे बनी हुई हैं। बायी ओरके दालानकी वेदीमे बलुआ भूरे पाषाणकी एक पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। अवगाहना तीन फुट है। सिंहामन-पीठपर सामने दो सिंह बने है। सिरके क्रपर पापाणका विक्रव संबोभित है। लांछन और लेख अस्पष्ट है।

मुख्यवेदोके पृष्ठ भागमे स्थित बायी वेदीमे बलुआ भरे पाषाणकी ढाई फुट ऊँची पदमासन प्रतिमा है। नीच सिहासन-फल्करपर दो मिहोके बीच वृपमका अंकन है, जिससे स्पष्ट है कि यह आदिनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा है। दोनो ओर चमरीचाहक इन्द्र है। सिरके ऊपर छन्नत्रयी और एक्टबर्किणी टेनिया अकित है।

पृष्ठ भागकी दायी वेदीमें हलके कत्यई पाशणकी ढाई फुट अवगाहनावाली पद्मासन ऋषमेदेवकी प्रतिमा है। दोनो ओर कत्योपर जटाएँ पड़ी हुई है। जटाओकी तीन-तीन लटे हैं। इसकी प्रतिष्ठा वि० सवत् १०५६ मार्गशीर्ष सुदी पवमीको हुई थी। इस प्रकारका लेख मूर्तिके नीचे तत्क्षीर्ण है।

दायी ओरके बरामदेकी वेदोमे बलुआ भूरे पापाणकी पद्मासन प्रतिमा है जो भगवान् ऋपभदेवकी है। इसकी अवगाहना सवा तीन फुट है। वरणाके नीचे दो मिह बने हुए हैं। दोनो ओर चारनाहरू इन्द्र खडे हैं। सिरके दोनो ओर पुष्पमालाएँ हाथोमे हिए बहु हो देवियां दिखाई पड़ती है। कस्थोपर जटाएँ विकारी हुई है। सिरके अपर प्रिष्ठन है। छत्रके दोनो ओर गजराज अपनी मंडसे कच्या पठायें हुए भगवानका अभिगेक करने दीख पहने है।

इन वेदियोको प्रतिमाओके अतिरिक्त एक प्रतिमा और भी है, जो विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। यह सर्वनोभद्रिका प्रतिमा है। चारो दिशाओमे चार प्रतिमाएँ लङ्गासन मुद्रामे बनी हुई है। इसको अवगाहना बाई फुट है। प्राचीन जैन मूर्तिकलामे सर्वनोभद्र प्रतिमाओका भी बिशिष्ट स्थान रहा है। ऐसी प्रतिमाएँ अपनी अनिन्दा कला और अप्रतिम सौन्दर्यके लिए विल्यात रही है। प्रस्तुत प्रतिमा भी उसका अपवाद नहीं है। यह भी सम्भव जान पड़ता है कि यह यहांके मानस्तम्भकी मूर्ति रही हो। आकल इसे सम्भवत सुरक्षाको दृष्टिसे जीनेके ऊपर अमुरक्षित दशामे डाल दिया गया है।

उपर्युक्त सभी मूर्तियाँ प्राय वि० सवत् १०५३ और १०५६ की है और यहांके राजा चन्द्रपालके मन्त्री रामसिंह हारूल द्वारा प्रतिष्ठित जान पड़ती है।

किन्तु श्रद्धा और संस्कृतिक आगार इस पुरातन क्षेत्रका, उसके मन्दिरों और मृतियोका विष्यस कुछ धर्मांमल मुस्लिम शासको द्वारा बहुत बुरी तरह किया गया। उनके भनावशेष नगरके चारों ओर विवार हुए अब तक मिलते हैं। इन अवशेषोंके नीचेस और मल्लाहोंकी बस्तीके आगपात अब भी कभी-कभी जैन प्रतिमाएँ निकटती है। फीरोजाबादके मन्दिरोंमे यहासे निकटी हुई कई प्रतिमाएँ विराजमान है। यह उल्लेखनीय है कि चन्दवारकी जो मृतिया फीरोजाबादके दिगायर जैन मन्दिरोंमे अथवा चन्दवारकी दिगम्बर जैन मन्दिरोंमे अथवा चन्दवारकी दिगम्बर परम्परा की है। इसमें यह निकर्ष निकटती है कि प्रारम्भसे अर्थात् जबसे यहां जैन मन्दिरोंका निर्माण हुआ, अवतक, यह क्षेत्र विराम्बर परम्पराका रहा और सभी तीर्थकर मृतियाँ दिगम्बर परम्पराका रहा और सभी तीर्थकर मृतियाँ दिगम्बर परम्पराका रही। धेत्रका अधिकार भी दिगम्बर परम्पराका है। बेर्स सभी तीर्थकर मृतियाँ दिगम्बर परम्पराको रही। धेत्रका अधिकार भी दिगम्बर परम्पराको हाथोंमे रहा है।

वि॰ सबत् १४६८ मे राजा रामचन्द्रके शासन-कालमे चन्द्रवाडमे भट्टारक अमरकीर्तिका 'वर्टकर्मोपदेग' नामक ग्रन्थ लिखा गया जो मूलसंघी गोलालारान्वयी पण्डित असवालके पुत्र विद्याधरने लिखा था।

कविवर रइधूने 'पुण्णासव कहा कोस' की प्रशस्तिमे चन्द्रवाड़ नगरके सम्बन्धमें वर्णन करते

हुए लिखा है—'चन्द्रवाड़ पट्टन कालिन्दी (यमुना ) नदीसे चारों तरफ घिरा हुआ है । फिर भी वह घन-कन-कंचन और श्रीसमदिसे परिपूर्ण है ।'

इस समय यह नगर व्यापारिक केन्द्र बन गया था। यमुनासे घिरा होनेके कारण बाहरका व्यापार नावों द्वारा होना था। बाहरके अनेक व्यापारी यहीं आकर व्यापार करते थे। अनेक व्यापारी तो यहीपर स्थायीक्ष्पते बस गये थे। इनमें से एक व्यापारी योगिनीपुर (दिल्ली) के निवासी साह तोसच अपवालके चार पुत्रोंनें ज्येष्ठ साह नेमिदासने यहां आकर अनुल धन कमाया। इन्होंने विद्वम, रत्न और राषणकी अनेक जिनमूतियाँ बनवायी और यहाँ एक विश्वाल जिनमन्दिरका निर्माण करा कर उन्हें इसमे प्रतिष्ठित किया। कविवर रइध्ने इस सम्बन्धमें उक्त ग्रन्थमें लिखा है कि—

"बहुबिह् धाउन्सिक्ट्सबिद्दुमन्मउ काराबेपिण्यु ब्रमणिय पिहमउ। पातिट्टाबिव सुहु आविज्जउ। सिर्दि तित्येसर-गोत्तु सम्बिज्जउ। जि णह्-रूग्म सिहरू बेईहरू पुणु णिम्माविय सिक्टर-यह हरू। णीमदास णामे संघाहिउ।"

इन्ही नेमिदास साहकी प्रेरणासे किवने इस ग्रन्थकी रचना की थी।

वि. मंत्रत् १५११ में पण्डित धर्मधरने दत्तपत्लीनगरमे जो चन्द्रवाडके निकट ही था, 'नाग कुमार चरिउ' नामक एक सस्कृत काव्य-प्रत्यकी रचना की थी। उसमे लिखा है कि धनेत्वरके पत्र माह नत्हने चन्द्रवाड नगरके जिनालयका जीर्णोद्धार कराया था।

इससे ज्ञात होता है कि इस समय तक राजा रामचन्द्रके पुत्र प्रतापहद्रके शासन-काल तक यह नगर सम्पन्न रहा। । यदापि इससे पूर्व भी सत् १९९४ में मुहम्मद गोरीने यहाँ लूटमार को थी किन्तु तब वह नष्ट नही हुआ था। किन्तु फीरोजशाह नुगलक और उसके पोते नुगलकशाहने इस नगरको बुती तरह नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। राजा चन्द्रसेसके पुत्र सावन्त सिहने जब अपनेआपको घिरा हुआ देखा तो उन्होंने भगवान् चन्द्रप्रभक्ती विख्यात स्फटिक मूर्ति तथा अन्य मूर्तियोंको जमुनामे डाल दिया, जिससे वे नष्ट होनेसे बच जाये। राजा एक सुरगसे अमुनाके मार्ग द्वारा निकलकर भाग गया। यह भी मान्यता है कि उसने उड़ीसामें जाकर अपना राज्य कायम कर लिया।

अवसे लगभग चार सौ वर्ष पहले फीरोजशाह सुबेदारने चन्दवारका बुरी तरह विध्वंस किया। मन्दिरो और मूर्तियोको तोड़ डाला, नगर बरबाद कर दिया, और वहाँसे तीन मील हटकर एक नया शहर बसाया, जिसका नाम फ़ीरोजशाहके नामपर फ़ीरोजाबाद रखा गया। यह नगर आगरा जिले का बागरा-मैनपुरी रोडपर स्थित है। यह आगरासे ४५ कि. मी. दूर है। यह उत्तर रेलकेके दिल्ली-हावड़ा मुख्य लाइनपर प्रसिद्ध स्टेशन है। यहां जानेके लिए रेल और सड़क दोनोंसे ही युविधा है।

अब तो यह नगर काँचको चूड़ीके व्यवसायके कारण सारे भारतमें प्रसिद्ध है। यहाँकी बनी हुई चृढ़ियां न केवल देशमें, अपितु विदेशोंमें भी जाती हैं। यहाँके चूड़ीके व्यवसायने कला और परिमाण, गण और विस्तार, सभी दृष्टियोंसे विकास किया है। इस नगरमे कुल २१ दिगम्बर जैन मन्दिर और जैत्यालय है। मुहत्ला बड़ामें बड़ा मन्दिर है तथा मुहत्ला चन्द्रप्रभमें विस्थात चन्द्रप्रभ मन्दिर है। चन्द्रप्रभ भगवानुकी मूर्ति स्फटिक की है। सिंहासन सहित इस मूर्तिकी अवगाहना डेड फुट है। मूर्तिके पीछे दर्शनीय भामण्डल लगा हुआ है। स्फटिककी इतनी बडी मर्ति अत्यत्र कही नहीं है।

छोटी छिपैटीके मन्दिरमे भी कुछ प्रतिमाएँ उल्लेख योग्य हैं। यहाँ कुछ ऐसी प्रतिमाएँ हैं

जो चन्द्रवारसे लाकर यहाँ विराजमान की गयी हैं-

यहाँको मुख्य वेदीमे भगवान् ऋषभदेवकी मूलनायक प्रतिमा विराजमान है। यह सिहासन समेत दो फुटकी है। यह ऋष्ण पाषाणकी पदमासन मूर्ति है। मूर्ति-लेखसे ज्ञात होता है कि यह वि० सबत् १४३८ मे प्रतिष्ठित हुई थी। यह प्रतिमा चन्दवारसे लाकर यहाँ विराजमान की गयी है।

एक शिलाफलकमे १२० प्रतिमाएँ अकित हैं, जो १५-१५ की आठ पक्तियोंमे हैं। फलक लाल पाषाणका है। इसकी प्रतिष्ठा वि० सवत् १४६८ कार्तिक सुदी १४ को हुई थी। इस सम्बन्धमे

मितपर लेख भी उत्कीर्ण है।

पीछंकी दो वेदियोमे चन्दवारसे लागी हुई कुछ मूर्तियाँ विराजमान है। एक शिलाफलकमे पांच बालयिको मूर्तिया हैं। इसके दोनों ओर दो पदमासन प्रतिमाएँ है जो क्रमश हलके कन्यई और हरे क्तर्यई वर्णकी है।

्षक पाषाण खण्डमे सात प्रतिमाएँ है । मध्यमे एक पद्मामन प्रनिमा है । इसके दोनो ओर

दो-दो पद्मासन और दो-दो खड्गासन प्रतिमाएँ विराजमान हैं।

#### किवदस्ती

भगवान् चन्द्रप्रभक्ती इस रफटिक मूर्तिक बारेमे एक किवदन्ती बहुप्रचिलत है। लगभग दो तो वर्ष पहले यमुनामें भीषण बाढ आनेके कारण चन्दवार-मन्तिरकी मूर्नियों बहु गयी । यह रफटिक मूर्ति भी बहु गयी थी। तभी फीरोजाबादके पचीको रातमे इस सम्बन्धमे स्वप्न हुआ। प्रात्त काल होते ही पचीने अपने स्वप्नकी चर्चा की। सबको एक सा ही स्वप्न मुनकर तारे नगरमें समस्मी व्याप्त हो गयी। तब उत्सुक जनतमूहके ताथ पच लोग चन्दवार पहुँचे। स्वप्नके अनुमार उन्होंने सावन-मादोंकी पहराती हुई यमुनामे फूलोंकी एक टोकरी छोडी। वह टोकरी जहाँ कक उन्हार कर्या, वहाँ की चेति पत्ता गया। कुछ भन्तजन शुद्ध वस्त्र पहुन और णामीकार मन्त्रका स्मरण कर जहाँ फूलोंकी टोकरी स्थिर हो गयी थी, बहाँ पानीके भीतर चुते। पानीमें तलाक करनेपर मय सिंहामनके चन्द्रप्रभ भगवान्तकी मूर्ति मिली। मूर्ति प्राप्त होते ही जन-जनके मानसमें हर्पकी तरंग लहराने लगी। सभीने बड़े भाकिभावसे भगवान्ते रहांन किये और मूर्तिको भीरोजाबाद के जाकर मिन्दर्स निराजमान किया। तभीने यहां उस प्रतिमाकी बड़ी मान्यता है और उसके मान्वन्धमें जनतामें नाना भीतिके बस्तकारोंकी किवदनित्यां प्रचलित हैं।

जनतामे इस मूर्तिके सम्बन्धमे यह भी धारणा व्याप्त है कि यह मूर्ति चतुर्थंकालकी है।

अर्थात् इस मूर्तिका निर्माण भगवान् महावीर या उनसे पूर्ववर्ती कालमे हुआ होगा।

## जैन मेला-भूमि

यहाँ नगरके बाहर जैन निशयाके समीप ही एक विद्याल भूमि-खण्ड है, जिसे जैन मेला-भूमि कहते है। यहाँ दिगम्बर जैन पैचायतकी ओरसे यह मेला भरता है। यह मेला आगरा जिलेके षामिक मेलोंमें अपना प्रमुख स्थान रखता है। सरकारकी ओरसे मेलेके लिए बहुत सी विशेष मुविधाएं भी दो जाती हैं। इस भूमियर धाताब्वियोसे जैनोंका अधिकार चला आ रहा है। तत् १९६८ में एक व्यक्तिने इस भूमियर बलात् अधिकार करनेका प्रयत्न किया था। किन्तु जैनोंने अपने परम्परागत शान्तिपूर्ण और अहिंसात्मक ढंगसे इसका प्रतिरोध किया। मामला बढता गया। फलतः अपने धार्मिक अधिकारोकी रखाके लिए सैकड़ों जैन बन्धुजोंने कारावास भी स्वीकार किया।

### वर्जनीय जिल-मन्दिर

सन् १९५१ में यहाँके प्रसिद्ध उद्योगपति सेठ छदामीलालजीने एक पारमाधिक ट्रस्टकी स्थापना की और वेदी-प्रतिष्ठाका आयोजन किया । उससे साथ औद्योगिक प्रदर्शनी और अन्य कई सास्कृतिक आयोजन भी रखे गये। इस समय आचार्य सूर्यसागरजी तथा सुल्कर गणेशप्रसादजी वर्षों प्रायो थे। इस अक्सरपर सेठ छदामीलाल जी ने बीस लाख रुपयोगे 'श्री छदामीलाल जैन पार माधिक ट्रस्ट' नामसे एक ट्रस्टकी स्थापनाकी घोषणा भी की। इसी ट्रस्टकी ओरसे जैन नगरमें एक विशाल और कलापूर्ण जैन पिटरकी निर्माण किया गया। सम्पूर्ण मन्दिर संगमरमस्त्रा बना हुआ है। इसमे खुली हुई बेदीमे भगवाद सहाबीरकी सात फुट अवगाहनावालो घेत पाषाणकी पद्मासन प्रतिमा कमलसन्तर विराजमान है। यह मन्दिर मोती पाकम बना हुआ है। मन्दिरके दोनो पारवों से सरस्त्रा विशाल जैन पारमाधिक औपधालयके भवन बने हुए है। मन्दिरके पुत्र भागमे पुष्प-बाटिका और जैन म्यूजियम बना है। स्त्रुजियम बना है। स्त्रुजियम के सामने तीस फुट उनी बाहुक्री स्वामीकी सगमरसरकी प्रतिमा स्थापित करनेकी योजना है। यह प्रतिमा निर्माणाधीन है। ट्रस्टकी ओरसे छदामीलाल जैन डिग्री कॉलेंज भी चल रहा है। यह प्रतिमा निर्माणाधीन है। ट्रस्टकी ओरसे छदामीलाल जैन डिग्री कॉलेंज भी चल रहा है। यह प्रतिमा निर्माणाधीन है। इस्टकी ओरसे छदामीलाल जैन डिग्री कॉलेंज भी चल रहा है। यह प्रतिमा निर्माणाधीन है। ट्रस्टकी ओरसे छदामीलाल जैन डिग्री कॉलेंज भी चल रहा है। यह प्रतिमा निर्माणाधीन है। इस्टकी ओरसे छदामीलाल जैन डिग्री कॉलेंज भी चल रहा है। यह प्रतिमा निर्माणाधीन है। इस्टकी ओरसे छदामीलाल जैन डिग्री कॉलेंज भी चल रहा है। विराद दर्शनिय है।

## ग्रग्सलगंज

## अति तय क्षेत्र

श्री दिगम्बर जैन अतिदाय क्षेत्र ऋषभनगर मरसलगंज उत्तर प्रदेशके आगरा जिलेमें भीरोजाबादसे २२ किलोमीटर दूर है। यहां अब जेंनोंका कोई घर नहीं है। किन्तु इसके पास ही, लगमम वार फलीगपर फरिहा नामक एक कस्बा है, जहां जैनोके ३५ घर हैं। कहा जाता है, पृष्ठले मरसलगंजमें जेंनोंको अच्छी आबादी थी, लगभग दो सी जैन घर थे। उस समय यह नगर धन-भान्य पूर्ण था और यहां एक छोटा-सा जैन मन्दिर बना हुआ था। पन्द्रह्वी शताब्दीमें बाबा ऋषभदास नामक एक कुल्लक यहां पथारे। ये दिलाफो स्ट्रनेवाले ब्राह्मण थे, किन्तु जैन धर्मके कट्टर अनुसारी थे। ये मन्द्रनन्तके भी अच्छी जानकार थे। उनकी प्रेरणा और प्रयत्नसे उस छोटे से मन्द्रियक स्थानपर वर्तमान विशाल मन्दिरका निर्माण किया गया और वह समारोह्युक उसकी प्रतिष्ठा मी उन्हीं बाबाजी द्वारा की गयी। बाबा ऋषभदासके सम्बन्धमें उस समयकी अनेक चामकारिक घटनाएँ अब तक आसपासमे प्रचलित है। उन्होंने, त्यय कहीस भावान ऋषभदासके सम्बन्धमें उस प्रतिष्ठा भी अनेक चामकारिक घटनाएँ अब तक आसपासमें प्रचलित है। उन्होंने, त्यय कहीस भावान ऋषभदासके सम्बन्धमें उस प्रतिष्ठा भी अनेक चामकारिक घटनाएँ अव साविष्ठाय प्रतिमा लाकर सुक्त बेदीमें विराजमान करायी। उस प्रतिमाके दर्शनोके लिए दूर-दूरसे लोग आने लो। धीर-खीर उस प्रतिमाक चमकारों और

अतिवायोंकी चर्चा चारों ओर फैलने लगी। इस प्रकार मरसङगज एक अति<mark>शय क्षेत्रके रूपमें</mark> प्रसिद्ध हो गया।

### वर्तमान स्थिति

कालान्तरमे यहां जनांका एक भी घर नहीं रहा। ऐसी स्थितिमे कुछ लोगोने क्षेत्रकी भूमिपर अपना अधिकार करनेका प्रयत्न किया। किन्तु क्षेत्र कमेटीने हर प्रकारमे क्षेत्रके हिनोकी रक्षा की। अब तो लम्बी वहारदीवारी बनवा दी गयी है जिसमे विजयद्वार और अभयद्वार वने हैं। चहारदीवारीके भीतर ही मेलेके लिए अलग पिरिष्ठ क्षीचकर उसमें ऋषभद्वार, दीलतद्वार और माणिकद्वार वनाये गये है तथा एक सुन्दर अहिस ज्वनत्वाम प्रश्टाघर) भी बना है। इस स्तम्भपर क्षेत्रका परिचय, जैन धर्मका परिचय तथा प्रमुख दानदाताओंकी नामाचलो अफित है।

क्षेत्रपर केवल एक ही मन्दिर है। मुख्य वेदीमें भगवान् ऋषभदेवकी स्वेत पाषाणकी पद्मासन प्रतिमा है, जिसको अवगाहना पौने दो फुट है तथा जिसके आसनपर लेख है। उसके अनुसार इसकी प्रतिष्ठा वि॰ सबत् १९४५ में हुई थी। मूलनायक प्रतिमाके अतिरिक्त पाच पाषाण प्रतिमाएँ और, ग्यारह धातु प्रतिमाएँ हैं। धातु प्रतिमाओं में एक चौबीसी भी है। पाषाण प्रतिमाओं चार इच अवगाहनावाली पास्वनाथ भगवानुकी एक प्रतिमा है जो लगभग पांच सौ वर्ष प्रतिता होती है।

दो वेदियाँ और है। बायी वेदीमें मूलनायक शान्तिनाय भगवान् के अतिरिक्त आठ पाषाण-प्रतिमाएँ तथा वेदीके दोनों ओर पाँच फुट अवगाहनावाली दो खड्गासन प्रतिमाएँ हैं। ये सभी प्रतिमाएँ आधनिक है।

दायी ओरकी वेदीमे भगवान् नेमिनाथकी कृष्ण वर्ण मूलनायक प्रतिमा है तथा इसके अतिरिक्त सात प्रतिमाएँ और है। ये प्रतिमाएँ भी आधनिक है।

इन अरहन्त प्रतिमाओके अलावा आचार्य सुधर्मसागरजी, आचार्य महावीर कोर्तिजी और आचार्य विमलसागरजीको भी पाषाण प्रतिमाएँ ध्यान मद्रामे विराजमान है ।

इस मन्दिरसे सटा हुआ एक हाल बना है, जिसमे खुली बेदीमे भगवान ऋषभदेवको स्वेत पाषाणकी सात फुट अवगाहनावाली भव्य पदमासन प्रतिमा विराजमान है। इसका भार ३५० मन है।

फरिहामे दो मन्दिर है । बडा मन्दिर दर्शनीय है । यहाँ चारो ओर लहलहात हुए वृक्षो और सुन्दर जलवापुने क्षेत्रकी आध्यारिमक शान्ति और सोन्दर्यको अत्यधिक बढ़ा दिया है ।

प्राचीन मन्दिरके नीचे बाबा ऋषभदासजीकी ध्यानगुफा है।

## वार्षिक मेला

यहाँ प्रति तीसरे वर्ष मेला होता है।

मार्ग

यहाँ पहुँचनेके लिए समीपका रेलवे स्टेशन फीरोजाबाद है। यह क्षेत्रक्षे २२ कि. मी दूर है। फरिहा-कोटला-कीरोजाबाद रोड, ट्रण्डला-एटा रोड, फरिहा-मैनपुरी रोडसे वस द्वारा फरिहा पहुँचा जा सकता है। फरिहासे यह क्षेत्र ४ फलांग है। रास्ता कच्चा है जो आशा है कुछ समय बाद पक्का हो जायेगा।

# उत्तराखण्ड जनपद्

म्हापद श्रोनगर



इस मानवित्र मे दिये नये नामो का अधर विन्यास विभिन्न सूत्रो से निया गया है

### उत्तराखण्ड जनपद

क्षेत्र—कैलाश (बद्रीनाथ, कैलाश, अष्टापद), श्रीनगर

#### अष्टापद

### निर्वाण क्षेत्र---

अष्टापद निर्वाण क्षेत्र है।

'अट्टावयम्मि ऋसहो' यह प्राकृत निर्वाण भक्तिको प्रथम गायाका प्रथम चरण है। इसका अर्थे यह है कि ऋषभदेव भगवान् अष्टापद पर्वतसे मुक्त हुए। अष्टापदका दूसरा नाम कैलाश है। हरिवण पुराणके कर्ता और आचार्य जिनसेनने भगवान् ऋषभदेवके मुक्तिन्मनसे पूर्व

कैलाश पर्वतपर ध्यानारूढ होनेका बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। इत्थं कृत्वा समर्थं भवजलधिजलोत्तारणे भावतीर्थं कल्पान्तस्थायि भयस्त्रिभवनहितकृत क्षेत्रतीर्थं च कर्तुम्।

स्वाभाव्यादारुरोहं श्रमणगणसुरत्रातसम्पूज्यपादः

कैलासास्यं महर्ध्नि निषधमिव वृषादित्य इद्ध प्रभाढ्यः ॥ ----हरिवण पूराण, १२-८०

अर्थात् मृनिगण और देवोसे पूजित चरणोंके धारक श्री बुषभ जिनेदवर संसाररूपी सागरके जलसे पार करनेमें समर्थ रत्नत्रय रूप भावतीर्षका प्रवर्तन कर कत्यान्त काल तक स्थिर रहनेवाले एव त्रिभूवन जन हित्कारी क्षेत्रतीर्षको प्रवर्तन करनेके लिए स्वमावत. केलादा पर्वतपर इस तरह आरू हो गये, जिस तरह देदीप्यमान प्रमाका धारक वृषका मूर्य निषधावलपर आरू होता है। इसले प्रवास नामका आपायें केलादापिरीसे भावानुके मिक-मानका वर्णन करते हुए लिखा है

तिसमन्नद्रौ जिनेन्द्रः स्फटिकमणिशिला जालरम्ये निषणो योगाना सन्निरोध सह दशिभरयो योगिनां वैः सहस्रैः । कृत्वा कृत्वान्तमन्ते चतुरपदमहाकर्मभेदस्य शर्म-स्थानं स्थान स सेंद्रं समगमदमलस्रधराभ्यच्येमानः ॥१२।८१

अर्थात् स्फटिक मणिकी शिलाओंसे रमणीय उस केलाश पर्वतपर आरूड होकर भगवात्ने एक हुजार राजाओंके साथ योग निरोध किया और अन्तमें बार अधातिया कमॉका अन्त कर निर्मेळ मालाओंके घारक देवेंसि पूजित हो अनन्त सुबके स्थातभूत मोक स्थानको प्राप्त किया । भरत और वृथमसेन लादि गणघरींने भी केलाश पर्वतिसे हो मोक प्राप्त किया —

> शैल वृषभसेनाद्यैः कैलाशमधिरुह्य सः । शेषकर्मक्षयान्मोक्षमन्ते प्राप्तः सुरै स्तुतः ॥ —हरिवंशपूराण, १३१६

मुनिराज भरत आयुक्ते अन्तमे वृषभसेन आदि गणधरोके साथ कैलाश पर्वतपर आरूढ हो। गये और शेष कर्मोका क्षय करके वहीसे मोक्ष प्राप्त किया।

श्री बाहुबली स्वामीको कैलाश पर्वतसे निर्वाण प्राप्त हुआ । इस सम्बन्धमें आचार्य जिनसेन आदिवराणमे उत्लेख करते है—

भादिपुराणमं उल्लंख करत ह

इत्थ स विश्वविद्विश्व प्रीणयन् स्ववचोऽमृतैः । कैलासमचल प्रापत् पूतं सनिधिना गुरोः ॥३६।२०३

अर्थात् समस्त विश्वके पदार्थोको जाननेवाले बाहुबली अपने वचनरूपी अमृतके द्वारा समस्त संसारको सन्तुष्ट करते हुए पूज्य पिता भगवान् ऋषभदेवके सामीप्यसे पवित्र हुए कैलाश पर्वतपर जा पहेंचे।

—अयोध्या नगरीके राजा त्रिदशजयकी रानी इन्दुरेखा थी। उनके जितशत्रु नामक पुत्र था। जितशत्रुके साथ पोदतपुर नरेश व्यानन्दकी पुत्री विजयाका विवाह हुआ था। द्वितीय तीर्यकर अजितनाथ इन्हींके कुलदीपक पुत्र थे। भगवानके पितामह त्रिदशजयने मुनि-दीक्षा ले ली और कैलाश पर्यतसे मुक्त हुए।

---सगर चक्रवर्तीके उत्तराधिकारी भगीरथ नरेशने कैलाशमे जाकर मुनि-दीक्षा ली और

गगा-तटपर तप करके मक्ते हए।

—प्राकृत निर्वाण भक्तिमे अष्टापदसे निर्वाण प्राप्त करनेवाले कुछ महापुरुषोका नाम-स्मरण करते हए उन्हे नमस्कार किया गया है। उसमे आचार्य कहते है—

> णायकुमार मुणिन्दो बाल महाबाल चेव अच्छेया। अट्रावयगिरि-सिंहरे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥१५॥

अर्थात् अष्टापद शिखरसे व्याल, महाव्याल, अच्छेद्य, अभेद्य और नागकुमार मुनि मुक्त हुए । —हरिरोण चकवर्तीका पुत्र हरिवाहन था । उसने केलान पर्वतपर दीक्षा ली और वहीसे निर्वाण प्राप्त किया ।

> हरिवाहन दुबर बहु धरहु। मुनि हरिषेण अगु नउ चरिउ। धातिचउनक कम्म खऊ कियऊ। केवल णाण उदय तब हुयऊ॥ निह सचराचक पेबिट कोउ। पुणि तिणिजाय दियङ निहकोउ॥ अन्त यालि सम्यास करेय। अहुसिद्धि गुणि हियऊ घरेउ॥ सद्ध समाधि चयेविय पाण। निहबस सह तनद्द निज्वाण॥

—कवि शकर कृत हरिपेण चरित, ७०७-७०९ ( एक जीर्ण गुटकेपर-से--रचना काल १५२६ )

विविध तीर्थंकल्पमे आचार्यं जिनप्रभ सूरिने 'अष्टापद कल्प' नामक कल्पकी रचना की है । उसमे लिखा है—

—इन्द्रेने अष्टापदपर रत्नश्रयके प्रतीक तीन स्तूप बनाये।

—भरत चक्रवर्तीने यहाँ चार सिहनिषद्या बनवायी, जिनमे सिद्ध प्रतिमाएँ विराजमान करायी। इनके अतिरिक्त उन्होंने चौबीस तीर्थंकरो और अपने भाइयोकी प्रतिमाएँ भी विराजमान करायी। उन्होंने यहाँ चौबीस तीर्थंकरो और निन्यानवे भाइयोके स्तूप भी बनवाये थे।

१. उत्तरपुराण, ४८।१४१

—भगवान् ऋषभदेवके मोक्ष जानेपर उनकी चिता देवेंने पूर्व दिशामें बनायी । भगवान्के साय जो मूनि मोक्ष गये थे, उनमे जो इस्वाकृवंशी थे, उनकी चिता दक्षिण दिशामें तथा शेष मूनियोंकी चिता परिचम दिशामें तथा शेष मूनियोंकी चिता परिचम दिशामें बनायी गयी । बादमें तीनों दिशाओं चिताओं के स्थानपर देवोंने तीन स्प्रांकी रचना की ।

अनेक जैन ग्रन्थोमें उल्लेख मिलता है कि कैलासपर भरत चक्रवर्ती तथा अन्य अनेक

राजाओंने रत्न प्रतिमाएँ स्थापित करायी थी । यथा-

कैलास शिखरे रम्ये यथा भरतचिकणा । स्थापिताः प्रतिमा वर्ष्या जिनायतनपंक्तिषु ॥ तथा सर्यप्रभेणापिःःःः

-- हरिषेण कथाकोष, ५६।५

—जिस प्रकार मनोहर कैलाश शिखरपर भरतचक्रवर्तीने जिनाल्योंकी पंक्तियोंमें नाना वर्णवाली प्रतिमार्षे स्थापित की थी, उसी प्रकार सूर्यप्रभ नरेशने मल्यगिरिपर स्थापित की ।

भरतचक्रवर्तीने चौबीस तीर्थंकरोंकी जो रत्न-प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित की थीं, उनका अस्तित्व कब तक रहा, यह तो असन्दिग्ध रूपसे नहीं कहा जा सकता, किन्तु इन मन्दिरों और मूर्तियोका अस्तित्व चक्रवर्तीके परचात् सहलाब्दियों तक रहा, इस प्रकारके स्फुट उल्लेख जैन वाइमयमें हमें यत्र-तत्र मिलते हैं। द्वितीय चक्रवर्ती सगरके साठ हजार पुत्रोने जब अपने पितासे कुछ कार्यं करनेकी आजा मांगी तब विचार कर चक्रवर्ती बोलें—

राजाप्याजापिता यूये कैलाले भरतेशिना । गृहा कृता महारत्तेश्चर्तुविशतिरहेंताम् ॥ तेषा गङ्का प्रकुर्वीध्वं परिस्ता परितो गिरिम् । इति तेऽपि तथाकृवंन दण्डरत्तेन सत्त्वरम् ॥

-- उत्तरपूराण, ४८।१०७-१०८

अर्थात् राजा सगरने भी आज्ञा दी कि भरत चक्रवर्तीने कैलाश पर्वतपर महारत्नोंसे अरङ्ग्लोंके चौबीस मन्दिर बनवाये ये । तुम लोग उस पर्वतके चारों ओर गगा नदीको उन मन्दिरोंकी परिखा बना दो। उन राजपृत्रोंने भी पिताकी आज्ञानुसार दण्डरत्नसे वह काम शीघ्र ही कर दिया।

इस घटनाके पश्चात् भरत चक्रवर्ती द्वारा कैलास पर्वतपर बनाये हुए जिन मन्दिरोंका उल्लेख वाली मुनिके प्रसंगमें आता है। एक बार लंकापित दशानन तिपालोक नगर के नरेश नित्यालोककी पुत्री रत्नावलीसे विवाह कर के आक्राध मार्गसे जा रहा। किन्तु केलाश पर्वतके उभरसे उड़ते समय उसका पुष्पक विमान सहसा रुक गया। दशानने विमान रुकनेका कारण जानना चाहा तो उसके अमत्य मारीचने कहा "देव! केलाश पर्वतपर एक मुनिराज प्रतिमान्योगिसे विराजमान हैं। वे घोर तपस्वी प्रतीत होते हैं। इसीलिए यह विमान उनको अतिकर्मण नहीं कर सका है। दशाननेने उस पर्वतपर उत्तर मुनिराजके दर्शन किये। किन्तु वह देखते ही एक्शना गया कि यह वाली है। उनके साथ अपने पूर्व सम्पर्यका स्मरण करके वह बढ़े कोभमें भरकर बोला—अरे दुर्वींड! तू बड़ा तप कर रहा है कि अभिमानसे मेरा विमान रोक लिया, मैं तेरे इस बहुंकारको अभी नष्ट किये देता हूँ। यू जिस केलाश पर्वतपर बेठा है, उसे उल्लाइ कर लेरे ही साथ अभी समुप्ते फंकता हूँ।" यह कहकर दशाननने ज्योही अपनी मुजाओंसे विदानक्षक सहायतासे केलाशको उठाना प्रारम्भ किया, मुनिराज बालीने अविधानने स्था दिवानक्षक सहायतासे केलाशको उठाना प्रारम्भ किया, मुनिराज बालीने अविधानने स्वानने इस दुक्करको चान लिया।

तब वे विचार करने लगे---

कारितं भरतेनेद जिनायतनमुत्तमम् । सर्वेरत्नमयं तुङ्ग बहुरूप विराजितम् ॥ प्रत्यह भवित्तसयुक्तैः कृतपूज सुरासुरैः । मा जिनाशि चळत्यस्मिन् पर्वते भिन्न पर्वणः ॥

—पद्मपुराण ९।१४७-१४८

अर्थात भरत चक्रवर्तीने ये नाना प्रकारके सर्व रत्नमयो क्रेंचे रुक्तेचे जिनमन्दिर बनवाये हैं। भक्तिसे भरे हुए सुर और अमुर प्रतिदिन इनकी पूजा करते हैं। अत इस पर्वतके विचलित हो जानेपर कही ये जिनमन्दिर नष्ट न हो जावे।

ऐसा बिबार कर मुनिराजने पर्वतको अपने पैरके अँगूटेसे दवा दिया। दशानन दब गया और बुरी तरह रोने छमा। नभीसे ही उसका नाम रावण पड़ गया। तब दयावरा उन्होंने अँगूठा ढीला कर दिया और रावण पर्वतके नीचेसे निकलकर निर्मामान हो मुनिराजको स्तुति करने छमा। महामिन बाली चोर तपस्या करके कलाशसे मत्त हुए।

इस घटनासे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस काल तक भरत द्वारा निर्मित जिन-मन्दिर विद्यमान थे। किन्तु पथम कालमे ये नष्ट हो गये, इस प्रकारकी निश्चित सूचना भविष्यवाणीके

रूपमे प्राप्त होती है-

कैलास पर्वते सन्ति भवनानि जिनेशिना । चतुर्विश्रति सस्थानि कृतानि मणिकाञ्चनै.॥ सुरामुर-नराधीशैर्वन्दितानि दिवानिशम्। यास्यन्ति दुषमे काले नाशं तस्करादिभि ॥

--हरिषेण बृहत्कथा, कोष ११९

अर्थात् केलाश पर्वतपर मणिरत्नोके बने हुए तीर्थकरोके चौबीस भवन है। सुर, असुर और राजा लोग उनकी दिनरात वन्दना करने रहते है। दुषम (पचम) कालमे तस्कर आदिके द्वारा वे तुष्ट हो जायेंगे।

जैन पुराण-ग्रन्थोसे ज्ञात होता है कि बतुर्थ कालमे कंलाश यात्राका बहुत रिवाज था। विद्याघर विमानो द्वारा केलाशको यात्राको जाते रहते थे। अजना और पवनजयका विवाह सम्बन्ध कंलाशकी यात्राके समय ही हुआ था। पवनजयको पिता राजा प्रह्लाद और अजनाके पिता राजा महेन्द्र दोनो ही फाल्मुती अधाहिकामे कंलाशकी वन्दनाके लिए गये थे। वहीपर दोनों मित्रोने अपने पुत्र और पुत्रीका सम्बन्ध कर विवाह कर दिया।

विद्याधरोंकी कलांश-यात्राके ऐसे अनेक प्रसगोका उल्लेख जैन पुराण साहित्यमे उपलब्ध होता है

### कैलाजकी स्थिति

कंळाशकी आकृति ऐसे लिंगाकारकी है जो पोडश दळवाळे कमळके मध्य खड़ा हो। उन सोळह दळवाळे शिखरोमे सामनेके दो शृग झुककर लम्बे हो गये है। इसी **मागसे केळाशका जळ** गौरी कुण्डमें गिरता है।

ँकैलाश इन पर्वेतीमें सबसे ऊँचा है। उसका रग कसीटीके ठोस पत्थर जैसा है। **किन्तु** वर्फेसे ढॅंके रहनेके कारण वह रजन वर्ण प्रतीत होता है। दूसरे श्रृग कच्चे लाल म**टमेले पत्थर**के हैं। कैलाशके शिखरकी ऊँचाई समुद्र तलसे १९००० फुट है। इसकी चढ़ाई डेढ़ मीलकी है जो कि बहुत ही कठिन है।

कैलाशकी बोर ष्यान पूर्वक देखनेसे एक आध्वयंजनक बात दृष्टिमें आती है। वह यह है कि कैलाशके शिखरके चारों कोनोंमें ऐसी मन्दिराकृति स्वतः बनी हुई है, जैसे बहुतसे मन्दिरोंके

शिखरोंपर चारों ओर बनी होती हैं।

तिन्वतकी ओरसे यह पर्वत ढलानवाला है। उधर तिन्वतियोके बहुत मन्दिर बने हुए हैं। बहुतसे तिन्वती तो इसको बत्तीस मीलकी परिक्रमा दण्डवत् प्रणिपात द्वारा लगाते है। 'लिंग-पूचा' झन्दका प्रचलन तिन्वतसे ही प्रारम्भ हुआ है। तिन्वती भाषामें लिंगका अर्थ क्षेत्रे या तीर्थ है। जतः लिंग-पूजाका वर्ष तीर्थ-पूजा हुआ।

### कैलाश और अष्टापर

प्राकृत निर्वाण भिनतमें 'अट्टावयिम्म ऋसहो' अर्थात् ऋषभदेवकी निर्वाण भूमि अष्टापद बतलायी गयी है। किन्तु कहीं 'केलासे वृषभस्य निर्वृत्तिमही' अर्थात् केलाशको वृषभदेवकी निर्वाण भूमि माता है। संस्कृत निर्वाण भिक्तमें भी अष्टापदके स्थानपद केलाशको ही ऋषभदेवका निर्वाण भाम माना गया है। (केलाशबोलिखदे परिनिर्वृतीऽसी। रोलेशिभावमुण्यब वृषो महात्मा॥) निर्वाण-सेलोको नामोल्लेख करते हुए सस्कृत निर्वाण काण्डमे एक स्थानपर कहा गया है - 'सह्यानले व हिमबर्यणि सुप्रतिष्ठे !' इसमें सम्पूर्ण हिमबर्ग पर्वतको ही सिद्धक्षेत्र माना गया है।

यहां विचारणीय यह है कि क्या कंळाश और अष्टापंद पर्यायवांची शब्द हैं? यह भी अवस्य विचारणीय है कि कंळाश अथवा अष्टापदको निर्वाण क्षेत्र मान लेनेके परचान सम्पूर्ण हिमवान पर्वत (हिमाळय) को निर्वाणभूमि माननेका क्या रहस्य है। यदि सम्पूर्ण हिमाळय पर्वतको निर्वाण भूमि माना गया तो उसमें कंळाश नामक पर्वत तो स्वय अन्तर्भृत था, फिर कंळाशको पृथक् निर्वाण क्षेत्र क्यो माना गया ? इस प्रकारके प्रश्नोंका समाधान पाये विना उपयुक्त आर्ष कथनोंमे सामजस्य नही हो पाता।

पहले प्रश्नका समाधान हमें विविध तीर्थंकल्प (अष्टापद गिरि कल्प ४९) मे मिल जाता

है। उसमे लिखा है-

"तीसे (अउँज्झा) अ उत्तरिक्षाभाए वारसाजोअणेसुं अट्टावओ नाम कैलासापरिभद्दाणी रम्भो नगवरो अट्टजोअणच्ची सच्छफालिहसिलामओ, इन्चिचअलोगे धवलगिरित्त पिसद्धो।"

अर्थात् अयोध्याके उत्तर दिशा भागमे बारह योजन दूर अष्टापद नामक सुरम्य पर्वत है, जिसका दूसरा नाम कैलाश है। यह आठ योजन ऊँचा है और निर्मल स्फटिक शिलाओसे युक्त है। यह लोकसे धवलागिरिके नामसे भी प्रसिद्ध है।

इस उल्लेखसे यह सिद्ध हो जाता है कि अष्टापद, कैलाश और धवलगिरि ये सब समानार्थक

और पर्यायवाची हैं।

इससे पहले प्रस्तका उत्तर तो मिल जाता है कि अष्टापद और कैलाश पर्यायवाची हैं, किन्तु शेष प्रक्तोंका उत्तर खोजना शेष रह जाता है। सम्पूर्ण हिमालयको सिद्ध क्षेत्र मान लेनेपर

It may be mentioned here that Linga is a Tibetan word for land. The Northern most district of Bengal is called Dorji-ling, which means Thunder's land.

S. K. Roy ( Pre-Historic India and Ancient Egypt p, 28 ).

अष्टापद और कैलाशका पृथक् सिद्धक्षेत्रके रूपमे उल्लेख करनेकी क्या संगित हो सकती है? किन्तु गहराईसे विचार करनेपर हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि अष्टापद और कैलाश हिमबान् या हिमालयके नामांनद मात्र है। धवलागिरि शब्दो इस वातका समेव हो जाता है। हिमालय हिमके कारण थवल है, इसिल्ये वह धवलागिरि मो कहलाता है। अत. धवलागिरिके समान हिमके कारण थवल है, इसिल्ये वह धवलागिरिके समान हिमालयकों भी अष्टापद और कैलाशका पर्यायवाची समझ लेना चाहिए।

इस मान्यताको स्वीकार कर लेनेपर यह निष्कर्ष निकलता है कि कैलाश या अष्टापद कहनेपर हिमालयमे भागीरथी, अलकनन्दा और गंगाके तटवर्ती बदरीनाथ आदिसे लेकर कैलाश नामक पर्वत तकका समस्त पर्वत प्रदेश आ जाता है। इसमे आजकलके ऋषिकेश, जोशीमठ, बदरीनाथ, केदारनाथ, गांगीत्री, जमनोत्री और मुख्य कैलाश सिम्मिलत है। यह पर्वत प्रदेश अध्यापद भी कहलाना था क्योंकि इस प्रदेशमे पर्वतीकी जो प्रव्रक्त फैली हुई है, उसके बढ़े-बढ़े और मुख्य आज पद है। उनके नाम इस प्रकार है—कैलाश, गौरीशकर, प्रोणिगिर, नन्दा, नर, नारायण, बदरीनाथ और प्रकाली।

जैन पुराणोसे जात होता है कि जब ऋषभदेव राज्य भार सँभालने योग्य हुए, तो महाराज नाभिराजने उनका राज्याभिषेक कर दिया। (आदिपुराण १६१२४)। जब ऋषभ-देव नीळाजना जप्यराकी आकिस्मक मृत्युके कारण ससार, शरीर और भोगोसे विरक्त हो गये और दीक्षा ली, उस समय भी महाराजा नाभिराय और रानी मरुदेवी अन्य लोगोके साथ तप क्ट्याणकका उत्सव देखनेके लिए पालकीके पीछे चल रहे थे। (आदिपुराण १७१९०८)। वनमे गृहुँचनेपर ऋपभदेवने माना-पिता और बन्यु-जनोसे आजा लेकर अमण-दीक्षा ले ली (पपपुराण ३१२८२)। इन अवतराणोसे यह तो स्पष्ट है कि नीथकर ऋपभदेक दीक्षा महोत्सवके समय उनके माता-पिता विद्यमान थे। किन्तु इसके बाद वे दोनो कितने दिन जीवित रहे अथवा उन्होने अपना योग जीवन किन प्रकार और कहां व्यतित किया, इसके सम्बन्धमें जैन साहित्यमें अभी तक कोई स्पष्ट उनलेख हमारे देखनेमें नही आया। किन्तु इस विषयमें हिन्दू पुराण 'शीमद्रभागवत'में महिष् शब्देवने जी विदरण प्रस्ता किया है, बह अयन्त महत्वपूर्ण है। महिष्ठ िखते हैं —

"विदितानुरागमापीर प्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मज समयसेतु रक्षायामभिषिच्य सह मरुदेव्या विशालाया प्रसन्न निपुणेन तपसा समाधियोगेन ..... महिमानमवाप ।'

--श्रीमद्भागवत ५।४।५

इसका आजय यह है कि जनता भगवान ऋषभदेवको अत्यन्त ग्रेम करनी थी। और उनमें श्रद्धा रक्ती थी। यह देककर राजा नाभिराय धर्ममर्यादाकी रक्षा करनेके लिए अपने पुत्र ऋषभदेवका राज्याभिषेक करके विशाला (वदरिकाश्रम ) में मस्देवी सहित प्रसन्न मनसे घोर नप करते हुए यथाकाल जीवन्मृकिको प्राप्त हुए।

स्र उन्लेंब्से स्पष्ट है के वदिस्काध्म (जिसे बदरी विद्याल या विशाला भी कहते हैं) में नाभिराज जीवन्मुक हुए। इस कारणसे यह स्थान तीर्थयाम बना। जहाँ माता मरुदेवीने तरस्या की थी, वहाँ लोगोने मन्दिर बनाकर उनके प्रांत अपनी भक्ति प्रार की। वह मन्दिर माणार्थाके निकट है। यह भारतीय सीमापर अन्तिम भारतीय गांव है। अलकनन्दाके उस पार माणार्थाके कीर दन पार माताका मन्दिर है। सम्भवन जिस स्थानपर बैठकर नाभिराजने जीवन्मुक्ति प्राप्त की थी, उस स्थानपर जनके चरण स्थापित कर दिये गये। ये चरण बदरीनाय मन्दिरके पीछे पर्वतपर बने वह है। उसके निकट ही भगवान कृपभवेवके एक विद्याल मन्दिरका भी निर्माण किया गया। यह मानके प्रयोक्त कारण है कि यहांतर प्रथम चक्रवर्ती भरतने यह मन्दिर बनवाया

था। उन्होंने कैलाश पर्वतपर जो ७२ स्वर्ण मन्दिर निर्मित कराये थे, बदरी विशालका मन्दिर उनमें से एक था। बदरी नामक छोटी झाड़ियाँ ही यहाँ मिलनी हैं। यहां प्राचीन कालमें मुनिजन तपस्या किया करते थे। इस कारण यहाँ मुनियोंका आश्रम भी रहा होगा। अत: इसे बदिरकाश्रम कहते लगे और यहाँके मूलनायक भगवानुको बदरीनाय। आज भी यहाँ मन्दिर और ऋषमधेदकी मूर्ति विद्यामा है। इन सब कारणोंसे स्पष्टतः यह जैनतीर्थ है।

सम्राट् भरतने ये मन्दिर एक ही स्थानपर नही बनवाये थे, अपितु वे उस विस्तीर्ण पर्वत प्रदेशके उन स्थानोंपर बनवाये गये, जहाँ मुनियोने तपस्या की अथवा जहाँसे उन्हें मुक्ति-रुाभ हुआ।

## बदरीनाथ प्रतिमाका इतिहास

भगवान् बदरीनाथ और बदरीनाथ मन्दिरका बडा रोचक इतिहास है। मूलतः यह जैन मन्दिर था। ऐसी किवस्ती 'प्रचलित है कि भगवान् बदरीनाथकी यह प्रतिमा इस मन्दिरकी नहीं है, बिल्क कैलाशक मार्गमे पड़नेवाले खिचलुक्क निकटस्थ आदिवरिकी है। तिब्बती आदिवदरी-को युलिगमठ कहुते हैं। वहाँसे यह प्रतिमा लाकर बदरीनाथमे विराजमान की गयी। इसके सम्बन्ध-मे यह मान्यता भी प्रचलित है कि एक बार इस प्रतिमालो नारद कुण्डमे-से निकाला गया था। जब बीढ़ोका प्रावत्य हुआ, तब इस मन्दिरपर जनका अधिकार हो गया। उन्होंने इस मूर्तिको बुढ-मूर्ति मानकर पूजना आरम्भ कर दिया। जब आद्य शकराचार्य बीढ़ोको पराजित करते हुए यहाँ आये, तब इथरके बौढ़ तिब्बतको ओर भाग गये। गागते समय वे इस मूर्तिको कलकनन्दान वर्दीम फंक गये। तब शकरावार्यने अलकनन्दामें-से मूर्तिको निकल्वाकर पुन यहाँ प्रतिष्ठित कराया। फिर एक बार इस मन्दिरके पुजारोने ही इस मूर्तिको तसकुण्डमे फंक दिया और यहाँसे चला गया क्योंकि मन्दिरमे जो चढ़ावा आता था, वह उसके जीवन-निवहिक लिए पर्याप्त नहीं होता था। तब रामानुज सम्प्रदायके किसी आचार्यने उस कुण्डमे-से मूर्तिको निकल्वाकर पुनः प्रतिष्ठित

इसमें कोई सन्देह नहीं कि बदरीनायकी यह मूर्ति दिगम्बर जैने तीर्थंकर ऋषभदेवकी मूर्ति है। किन्तु ऐसा लगवा है कि यह मिन्दि और यह मूर्ति किन्ही ऐतिहासिक कारणोसे इतनों महत्वपूर्ण रही है, कि इसके अधिकारके लिए जैनो, हिन्दुओं और बौद्धोमें इतना सधर्ष हुआ और भारतकी चारों दिशाओं में अपना पीठ स्थापित करते हुए शकराचार्यने उत्तर दिशाके लिए इस मिन्दिको चूना। इसका कारण एक ही रहा है। हिमालयका यह सम्पूर्ण प्रदेश, जिसमे उपर्युक्त आठ पर्वंत है, मृनिजनोंकी तथोभूमि और निर्वाणमूर्मि रहा है। भगवान् ऋषभदेव, उनके भरत आदि असस्य मृनियोका निर्वाण

महोत्सव यही मनाया गया। अत. यह सारा प्रदेश ही सिद्धक्षेत्र है।

#### गंगावतरण

इस प्रसंगमे गंगावतरणकी मान्यतापर एक दृष्टि डाल लेना भी उपयोगी रहेगा।

जिसे आजकल गंगोत्री कहा जाता है, उससे १८ मील आगे जानेपर गोमुख नामक स्थान है, जहांसे गंगा निकलती है, ऐसा कहा जाता है। किन्तु वस्तुत गगा इससे भी अपरसे निकलती है। जैन शास्त्रोके अनुसार गंगा नदी हिमवान पर्वतके पद्म सरोवरसे निकलकर पहले पूर्वकी ओर

१. 'कल्याण' कातीर्थांक वर्ष ३१ अंक १ पृष्ठ ४०।

रे. ,, ,, नृष्ठ ५८।

और फिर दक्षिणकी ओर बहती है। यहाँ एक चबूतरेपर जो गंगाकूट कहलाता है—जटाजूट मुकुटसे सुशोभित ऋषभदेव आदिजिनकी प्रतिमा है। इसके ऊपर गंगाकी घारा पड़ती है; मानो गंगा उनका अभिषेक ही कर रही हो।

'तिलोयपण्णित्त' ग्रन्थमे उक्ते मान्यताका समर्थन करनेवाली निम्नलिखित गाथा ध्यान देने योग्य है—

आदि जिणप्पडिमाओ ता ओ जडमउड सेहरिल्लाओ । पडिमोबेरिम्म गगा अभिसित्तुमणा व सा पढित ॥४१२०॥ इससे मिळती-जुळती एक गाथा त्रिलोक्सारमे भी उपलब्ध होती है, जो इस प्रकार है— सिरिगेह सीसिट्टियं बुजकाणिय सिहासणं जडामंडळं। जिजमभिसित्तमणा वा ओरिक्णा मख्यर गगा ॥५९०॥

इन अवतरणोमे हिमालयके इस हिमाच्छादित प्रदेशमे आदि जिनकी प्रतिमाका उल्लेख निद्देश हो इस बातको सूचित करता है कि भगवानू ऋषभदेवने इस पर्वतपर तपस्या की थी। लोकमानसमे यह धारणा व्यास है कि गगा बहाने कमण्डलसे निकलकर शिवजीकी जटाओमें समा गयी। फिर वहांने निकलकर शिवजीकी जटाओमें समा गयी। फिर वहांने निकलकर शिवजीकी जटाओमें समा गयी। फिर वहांने निकलकर शिवजीको उत्योग करके गगाको धरातलपर लाया। यदि इस सारे कथन को आलकारिक मानकर हम इसका तथ्य जाननेका प्रयत्न करे तो वास्तविकता उजागर हो सकती है। गगा पद्म सरोवरों निकलकर चली। उसकी धारा अपसे गगा वर्षके नीचे बहुती रही, एक प्रकारसे वह अदृश्य हो गयी। फिर वह नारायण पर्वतके चरणोंमें जा निकली। किन्तु उससे आगे पुन वर्षके कारण अदृश्य हो रही। फिर वह गोमुखाकार शिलाखकड़ों निकलकर गगोंने आयी, जहां भगीरख मुनिने तथन्या की थी और जहांपर अब तक एक शिला मौजूद हैं जिसे भगीरथिशला कहते हैं। गगा-तटपर बैठकर उन्होंने जो इसर पि कारा, उसके कारण गण्ड कि सा गांचिय कि सा माने सा माने शिवणी पढ़ गया।

मुनिराज भगीरथकी तपस्या असाधारण, अतिशयसम्पन्न और महान् थी। उनके चरणोदकके गंगामे मिलनेपर गंगा नदी भी इस लोकमे तीर्थ बन गंगी। इस रहस्यका उद्घाटन करते हुए आचार्य गणभद्रने कहा है—

> "निर्वाणममनं श्रुत्वा तेयां निर्विण्ण मानसः । बरदत्ताव दश्वात्मराज्य कक्ष्मी भगीरथ ॥ केलासपर्वत द्वार्ता शिवगृप्त महामुने । आदाय प्रतिमायोग धार्यभूत्वकृषी तदे ॥ मुरेन्द्रेणास्य दुष्पाव्धिपयोभिरिभिषेवनात् । क्रमयोस्तर्भवाहस्य गगाया सगमे सति ॥ वदा प्रभृति तीर्थेलं गगायस्मिननुपानता । क्रस्वोत्कृष्टं तपो गगानदेऽसी निर्वान गतः ॥

—जत्तरपुराण ४८/१३८-१४१
अर्थात् 'सगर चक्रवर्तीके पुत्र मोक्ष चले गये' यह सुनकर भगीरथका मन निवेंदसे भर गया।
अतः उसने वरदत्तको राज्यलक्ष्मी सीपकर कैलास पर्वतपर शिवगृत नामक महामृनिसे दीक्षा ले ली तथा गंगा नदीके तटपर प्रतिमायोग धारण कर लिया। इन्द्रने बीरिसागरके लल्से महामृनि भगीरथके चरणोंका अभिषेक किया जिसका प्रवाह गंगामें जाकर मिल गया। उसी समयसे गंगा नदी भी इस लोकमें तीर्थं मानी जाने लगी। भगीरथ गंगा नदीके तटपर उत्कृष्ट तप करके वहीसे

निर्वाणको प्राप्त हुआ।

जैन शास्त्रीमें कहीं भी भगीरवके निर्वाण-स्थानका नाम नहीं मिलता, केवल गंगा-तट कह दिया गया है। दीक्षा-स्थानका नाम केलाश अवस्थ मिलता है। कारण यही है कि यह सारा हिमालय प्रदेश ही कैलाश या अष्टापद कहलाता था। अतः दुवारा नाम न देकर केवल गंगा-तट ही लिख दिया। कही केलाश, कही अस्टापद और कही हिमवान पर्वतका नाम निर्वाण-सीत्रीमें देनेका रहस्य यही है कि बस्तुतः ये तीनों नाम पर्यायवाची रहे हैं। समूर्ण हिमालय-प्रदेश ही मुनिजनोकी पावन तपोभूमि रहा है, जहाँ असंस्य मुनियोंको केवलज्ञान और निर्वाणकी प्राप्ति हुई।

### डिमरी जाति

जपर्युंक परिप्रेक्ष्यमे यह घारणा निराधार नही प्रतीत होती कि प्राचीन कालमे उत्तराखण्डक इस विस्तृत पर्वत प्रदेवभें जैन मन्दिरोंके अवशेष जीर निर्मा या अल्पोड़ा मार्गिसे केलाशकी ओर जानेपर मार्गमें ध्वस्त मन्दिरोंके अवशेष और जेन मूर्तियां अब भी मिलती है। सम्भवतः कुछ शाताब्दियों पूर्व तक इस प्रदेवभे जैनसमेंके अनुपायियोंको भी संख्या विशाल रही होगी। शतै-शनै प्रचार और सम्भकंकी शिषिलता अथवा अन्य ऐतिहासिक कारणोंसे ये लोग जैनसमंकी छोड़कर हिन्दू भर्म पालने लगे। ऐसी एक जाति इस प्रदेवभे अब भी मिलती है जिसे डिमरी कहा जाती है। इसिरी शब्द सम्भवतः दिगम्बरीका पहाड़ी अपन्नश्च है। इस्ते जीवन-मरण आदि जातिय संस्कार यहाँके लोगोसे पृथक है तथा जैनोसे बहुत मिलते-जुलते हैं। बदरीनायका मन्दिर प्रारम्भेसे डिमरी जातिक अधिकारमें रहा है। ऐसी भी किंवस्तनी है कि प्राचीन कालमे बदरीनाथ और केदारनाथ धामोंके पुजारी डिमरी ही थे। जबसे आद्य शकराचार्यने इस मन्दिरपर अधिकार किया, तबसे इतना ही अन्तर पड़ा है कि वहां दो पुजारी रहने लगे है—एक डिमरी और दूसरा दाक्षिणात्य। शीतकालके प्रारम्भमें बदरीनाथ मन्दिरकी उत्सव मूर्तिको डिमरी जातिका पुजारी ही जोशी मठ ले जाता है।

## बदरीनाथके दर्शन

बदरीनाथकी मूर्ति वस्तुत: भगवान् ऋषभदेवकी ध्यानमुद्रावाली पद्मासन मूर्ति है। यह वास्तवमे दो भुजावाली है, बाकी दो भुजाएँ नकली लगायी हुई हैं। न्हवन करते समय मन्दिरके पट बन्द रखे जाते है। ह्वनके परचात् इसे वस्त्रालकारसे अलंकुत कर दिया जाता है। इसके परचात् पट खोले जाते है और तब 'निर्वाण-दर्शन' कराया जाता है। बोलियों लेनेपर कुछ लोगोंको न्हवन-के समय दिगम्बर वीतराग रूपके दर्शन होते है।

## मार्ग

कैलाश जानेके लिए निम्नलिखित सुविधाजनक मार्ग है-

१—पूर्वोत्तर रेलवेके टनकपुर स्टेशनसे मोटर बस द्वारा पियौरागढ़ (जिला अलमोड़ा) जाकर वहाँसे पैदल यात्रा द्वारा लीपु नामक दर्रा पार करके जानेवाला मार्ग ।

२—पूर्वोत्तर रेलवेके काठगोदाम स्टेशनसे मोटर बस द्वारा कपकोट (अलमोड़ा) जाकर पैदल यात्रा करते हुए ऊँटा, जयन्ती तथा कुंगरी-बिंगरी घाटियोंको पार करके जानेवाला मार्ग।

२—उत्तर रेलबेके ऋषिकेश स्टेशनर्से मोटर बस द्वारा जोशीमठ जाकर वहांसे पैदल यात्रा करते हुए नीती घाटीको पार करके जानेवाला मार्ग ।

## १. लीपू मार्ग

टनकपुर स्टेशनसे बस द्वारा पिथौरागढ़ ९५ मील, कनाली छीना १४ मील, आस्कोट १२ मील, बलवा कोट ११॥ मील, खेला १७ मील, पागु ७ मील, सिरखा ५ मील, जुपती ९ मील, माल्या ८ मील, बुट्टी ८ मील, गरब्याग ५ मील, कालापानी १२ मील, लीपू घाटी ९ मील, तकला कोट १० मील (तिब्बतका बाजार), माजा १२ मील, राक्षसताल १२ मील, मानसरोवर तट ६ मील मैदान, ज्युगुम्का ८ मील, वरखा १० मील, बागटू ४ मील, दरचिन ४ मील । यहाँस केलाजकी परिक्रमा प्रारम्भ होती है।

परिक्रमाका मार्ग यह है—दरिचनसे लडीफू (नन्दी गुफा) ४ मील, डेरफू ८ मील,

गौरीकण्ड ३ मील, अंडलफ ११ मील और इरचित ६ मील।

डेरफूसे एक मील ऊपर सिन्धु नदीका उद्गम है। तिब्बती क्षेत्रमे कुली नहीं मिलते। सामान और सवारीके लिए याक जातिका पशु मिलता है जिसकी पूँछसे चँवर बनाये जाते है।

इस मार्गसे १ जून तक टनकपुर पहुँचकर यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। बरसातमें मार्ग खराब हो जाता है और सरिदयोमें बर्फ पड़नेके कारण यात्रा असम्भव हो जाती है। अन्य मार्गोन की अपेक्षा यह मार्ग छोटा है, किन्तु इसमें चढाई अधिक है।

## २. जौहर (जयन्ती ) मार्ग

काठगोदामसे बस द्वारा कपकोट १३८ मील, घामा १२ मील, कुहटी ११ मील, राती १५ मील, वोगडबार १० मील, रीलकोट ७ मील, (यहाँसे यावी तन्दादेवी चोटी देवने १० मील बाकर उसी दिन लीट सकते है), मिलम ९ मील (यह भारतीय सीमाका अन्तिम बाजार और पोस्ट ऑफिस है), पुग ९ मील, डिस्चुन २० मील (उटा, जयन्ती तथा कुगरी-विगरी—ये तीन १८००० छुट ऊँची चोटियाँ पार करनी पड़ती है) ठाजाग १० मील, मानीयगा ७ मील, बिंगलुंग २४ मील, गुरुव्याग १० मील, तीर्यपुरी ६ मील, गौरीकुण्ड ३ मील, जंडलफ् ११ मील, वागटू ८ मील, उप्युक्त एतुम्पका मानसरीवर तट १२ मील, तरवा १२ मील, ज्ञानिभा मण्डी या डंबू २२ मील। यहाले ठाला छिजनन होकर पहले मार्गसे लोटाग पड़ता है।

इस मार्गिस यात्रा २५ जूनसे १५ अगस्त तक कभी भी की जा सकती है। यह मार्ग सबसे लम्बा किन्तु उत्तम है।

## ३ नीती घाटी मार्ग

ऋषिकेशने बस द्वारा जोशीमठ १४५ मील, तापांत्रन ६ मील, मुराई ठोटा ७ मील, जूम्बा ११ मील ( यहांसे द्वोशांपिर पर्वतके दर्शन होते है), मलौरी ६ मील, वावा ७ मील, नोती ३ मील ( यह भारतीय तीमाका अन्तिम गाँव हैं), होती घाटी ५ मील, होती ६ मील ( यहाँ जीनों सेनाकी चौकी है)। होतीसे दो मार्ग है,। एक मार्ग है—शिवनुळम् खिलन्हा होकर तीर्थपुरी १६ मील और दूसरा मार्ग है—ज्यूताल ११ मील, इन्गू ११ मील, अलगतारा ११ मील, गोजीमघ ९ मील, देगी ११ मील, गुखाम ( मिशर ) १० मील, तीर्थपुरी ६ मील। आगेका मार्ग पूर्वति है।

इस मार्गिसे यात्राका समय जूनके अन्तिम सप्ताह्मे १५ अगस्त तक है। इस मार्गिस पैदल कम चलना पड़ता है। इस मार्गिस बदरीनाथकी भी यात्रा हो जाती है। वाषिशीमे किसी मार्गिस इच्छानुसार आ सकते है।

इस लेखमे मार्ग आदिके सम्बन्धमें 'कत्याण' गोरखपुरके तीयोंक ( जनवरी १९५७ ) से विशेष सहायता की गयी है। इसके लिए हम उसके बहुत आभारी है।

मानसरोवर—हिमालयको पार करनेके बाद तिब्बती पठारमें ३० मील जानेपर दो विशाल सरोवर मिलते हैं—

१. राक्षसतालः, २. मानसरोवर। आकारमें राक्षसताल विद्याल है और मानसरोवर गोलाकार बना हुआ है। यह लगभग २२ मीलमे फैला हुआ है। दोनों सरोवरोंके बीचमें उठी हुई

पर्वंत भूमि है।

मानसरोबरमे 'राजहस' और सामान्य हंस विपुल संख्यामें मिलते है। मानसरोबरसे प्रत्यक्षतः कोई नदी नही निकली है, किन्तु अन्वेषकोंका मत है कि सरयू और ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसमें में निकलती है। सम्भवतः भूमिक भीतरी मानिस इसका जल मीलो दूर जाकर इन नदियोंक कोतिक रूपमें प्राट होता है। मानसरोवर या कैलाशपर कोई वृक्ष, पुष्प आदि नही है। उसमें मोती हैं या नहीं, यह कहना तो कठिन है, किन्तु इसके किनारेपर रंग-विरंगे पत्थर और स्कटिकके टुकड़े अवदय मिलते हैं।

### श्रीनगर

मार्ग

उत्तर रेलवेके मुरादाबाद-सहारनपुर मुख्य लाइनके नजीबाबाद स्टेशनसे श्रीनगर बस-मार्गसे कोटद्वार होते हुए सी मील दूर है, तथा ऋषिकेशसे बस द्वारा ६७ मील दूर है। यह नगर हिमालयमें अलकनन्दाके तटपर बसा हुआ है। यहां अलकनन्दा नदी धनुषाकार हो गयी है। श्री दिगम्बर जैन मन्दिर भी अलकनन्दाके तटपर अवस्थित है। यात्रियोंके ठहरनेके लिए मन्दिरके बाहर नथावर्त अतिथिभवन है।

## इतिहास

सम्पूर्ण हिमालय पर्वत आद्य तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेवका विहार स्थल रहा है। पुराण साहित्यमं यह ज्ञात होता है कि भगवान् ऋषभदेवने अनेक वर्षों तक हिमालय (केलास पर्वत ) में तपस्या भी, केवल्जान प्राप्तिक परचान् कई वार भगवान्का समववरण्य भी इस पर्वतपर जाया और अन्तमे कर्म क्षय करके वे हिमालयमे ही मुक्त हुए। उनके अतिरिक्त अनेक मुनियोंने पावन्तीया गंगा नदीके एकान्त तटपर हिमालयकी शिलाओपर वैटकर तपस्या की। भरत, बाहुबली, भगीरथ आदि अनेक मुनियोंने यहीम निर्वाण प्राप्त किया। भगवान् पाव्यंनाथका भी एक बार समववरण यहीं आया था। और उनके आस्कत्यांने उपदेश सुनक् अनेक व्यक्तियोंने जैनधर्म अंगीकार किया था। इसी कारण अनेक शतिवद्यों तक जैनधर्म और उसके अनुयायियोंने की हिमालयके अंचल्ये प्रभाव रहा है। श्रीनगरके निकटवर्ती नगरोंमे अब भी डिमरी, चौधरी आदि अनेक जातियोंके लोग रहते है, जिनमे अब तक जैन संस्कार पाये जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि इनके पूर्वज अवश्य जैन धर्मानुयायी रहे होंगे। किन्तु किन्ही परिस्थितयोंके कारण वे जैनधर्म और उसके अनुयाधियोंके सम्पक्ति सर्वया पृथक् हो गये। लेकिन इतना तो निहित्त हो कि हिमालयके कणक्तप्र भावियोंके लेकवद्य तीर्थंकरों और मुनियोंकी चरण-धूलि मिली हुई है और सहींका कण-कण्य पावन तीर्थं है।

श्रीनगरका जैन मन्दिर भी प्राचीन कालमें एक प्रसिद्ध तीर्थ रहा है। श्रीनगर किसी समय पौडी गढवालकी राजधानी था। अपनी भौगोलिक स्थित और ऐतिहासिक कारणोसे उत्तराखण्डक प्रमुख नगरोंमें इसकी गणना रही है। यह व्यापारका बहुत बड़ा केन्द्र रहा है। अत. यह स्वाभाविक है कि यहीपर तथा पारवंबतीं नगरोंमें जैनोकी प्रचुर संख्या रही। इस बातके प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि यहीके जैन मन्दिरकी मान्यता जैनतीर्थके रूपमें रही, तथा बदरीनाथ आदि जैन तीर्योको जानेवाले जैन यात्री इस तीर्थके दर्शनार्थ आते रहे।

उद्दाम विरहीने सन् १८९४ मे श्रीनगरको घ्वस्त कर दिया और इस ध्वंस-कीलासे यह जैन-तीषं भी नही बच पाया । किन्तु प्रतिमाएँ सुरक्षित रही । स्व. लाला प्रतापसिंह जैन और स्व. लाला मनोहरलाल जैनके संयुक्त प्रयाससे ध्वस्त मन्दिरका पुर्तानर्माण हुआ । इस कालमे जो मन्दिर बनाया गया, वह शिल्य-चातुयँ और कलापुर्ण वास्तु-विधानको दृष्टिंग करप्यन्त समूख है। सम्भवतः उत्तराखण्डका कोई मन्दिर श्रीनगरके जैन मन्दिरके समुन्नत, सूक्ष्म गिल्य विधान और भव्य विजकारीसे समता नहीं कर सकता । लगता है, यहाँका प्रश्वेक पाषाण सजीव है ।

### अतिशय

इस मन्दिरमे केवल एक बेदी है, जिसपर तीन प्रतिमाएँ विराजमान है— मूलनायक भगवान् कृष्यमदेवकी और दो भगवान् पार्वनायकी। तीनो ही परमासन प्रतिमाएँ है और प्रभावन है। पाषाणका सूक्ष्म निरोक्षण करनेसे जात होता है कि ये प्रतिमाएँ लगभग पन्द्र सो वर्ष प्राचीन होगी। इनमें भगवान् पार्वनायको कृष्ण पापाणकी प्रधासन प्रतिमात्ती चतुर्थ कालको बतायी जाती है जो अययन्त सातिशय है। भक्तोको मान्यता है कि इस प्रतिमाको भिक्त करनेसे सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती है। इस प्रतिमाके चमक्कारों और अतिशयों के सम्बन्धमें जाता नेता नाना प्रकारकी किवदित्यां प्रचित्र है। उनमे सर्व प्रमुख यह है कि यहां रात्रिमें देव-भण जाते है और इस मूर्तिक सम्बन्ध भावित्यों रहे हैं कि प्रतिमात्ता हो यह चमक्कार है कि इस प्रतिमाका हो यह चमक्कार है कि इस प्रतिमाका हो यह चमक्कार है कि अवल्वनन्याकी बाढ़में भी वेदी और प्रतिमाओं को कोई क्षति नहीं हुई। बरनुत एक अतिशय क्षेत्रके रूपमें इस मन्दिर और मूर्तिकी मान्यता शताब्रियोंसे चली आ रही है। अगवान् पार्वनायकी इस प्रतिमाका सबसे बड़ा चमक्कार तो यह है कि जो इसके दर्शनों को जाता है, उसके मनमे शुभ भावनाएँ और भगवान्त्र भिक्तक ऐसा उद्रेक होता है कि ससारकी समाम वासनाओंको वह भूल जाता है।

मन्दिरके प्रांगणमे क्षेत्रपाल भैरोका भी मन्दिर है। सन् १९७० से ही मन्दिरमे जर्णोद्धारका कार्य चल रहा है।

# पंचाल जनपद

सहिन्छत्र कम्बिका



- भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभागीय मानचित्र पर आधारित।
- २. इस मानचित्र में दिये गये नामों का अक्षर विन्यास विभिन्न सूत्रों से लिया गया है।

### अहिच्छत्र

### स्थिति

अहिच्छत्र उत्तरप्रदेशके बरेली जिलेकी आँवला तहसीलमें स्थित है। दिल्लीसे अलीगढ़ १२६ कि. मी. तथा अलीगढ़से बरेली लाइनपर (चन्दौसीसे आगे) आँवला स्टेशन १३५ की. मी. है। आंवला स्टेशनसे अहिच्छत्र क्षेत्र सङ्क द्वारा १८ कि. मी. है। आंवलासे अहिच्छत्र तक पक्की सङक है। स्टेशनपर प्रति मिलते हैं। इसके अतिरिक्त सोरेले लाइनपर करेगी स्टेशनसे यह ८ कि. मी. तथा रेवती बहोडा खेडा स्टेशनसे ५ कि. मी. पूर्व दिशामें पड़ता है। किन्तु आँवला स्टेशनपर उत्तरता अधिक सुविधाजनक है। इसका पोस्ट ऑफिस रामनगर है।

### कल्याणक क्षेत्र

अहिच्छत्र आजकल रामनगर गाँवका एक भाग है। इसको प्राचीन कालमें संख्यावती नगरी कहा जाता था। एक बार भगवान पाइवैनाथ मुनि-दशामे विहार करते हुए संख्यावती नगरीके बोहर उद्यानमे पंघारे और वहाँ प्रतिमा योग घारण करके ध्यानलीन हो गर्ये। संयोगवद्या सवर नामक एक देव विमान द्वारा आकाश-मार्गेसे जा रहा था। ज्यों ही विमान पार्श्वनाथके ऊपर-से गजरा कि वह वही एक गया। उग्र तपस्वी ऋदिधारी मनिको कोई सचेतन या अचेतन वस्त लॉघकर नहीं जा सकती। संवरदेवने इसका कारण जाननेके लिए नीचेकी ओर देखा। पार्वनाथ-को देखते हो जन्म-जन्मान्तरोंके वैरके कारण वह क्रोधसे भर गया। विवेकशन्य हो वह अपने पिछले जीवनमे पार्वनाथके हाथों हए अपमानका प्रतिशोध लेनेको आतुर हो उठा और अनेक प्रकारके भयानक उपद्रव कर उन्हें श्रांस देनेका प्रयत्न करने लगा । किन्त स्वात्मलीन पार्श्वनाथपर इन उपद्रवोका रंचमात्र भी प्रभाव नहीं पडा। न वे ध्यानसे चल-विचल हुए और न उनके मनमे आततायीके प्रति दर्भाव ही आया। तभी नागकुमार देवोंके इन्द्र धरणेन्द्र और उसकी इन्द्राणी पद्मावतीके आसन कम्पित हए। वे पूर्व जन्ममें नाग-नागिन थे। संवर देव कमेंठ तपस्वी था। पार्श्वनाथ उस समय राजकुमार थे। जब पार्श्वकुमार सोलह वर्षके किशोर थे, तब गंगा-सटपर सेनाके साथ हाथीपर चढकर वे भ्रमणके लिए निकले। उन्होंने एक तपस्वीको देखा, जो पंचारिन तप कर रहा था। कुमार पार्श्वनाथ अपने अवधिज्ञानके नेत्रसे उसके इस विडम्बनापूर्ण तपको देखा रहे थे। इस तपस्त्रीका नाम महीपाल था और यह पार्श्वकूमारका नाना था। पार्श्वकूमारने उसे नमस्कार नहीं किया। इससे तपस्वी मनमें बहुत क्षुब्ध था। उसने लकडी काटनेके लिए अपना फरसा उठाया ही था कि भगवान पार्श्वनाथने मना किया 'इसे मत काटो, इसमे जीव है।' किन्त उनके मना करनेपर भी उसने लकड़ी काट डाली। इससे लकड़ीके भीतर रहनेवाले सपँ और सर्पिणीके दो टुकड़े हो गये। परम करुणाशील पाश्वप्रभुने असहा वेदनामें तडफते हए उन सर्प-सर्पिणीको णमोकार मन्त्र सुनाया । मन्त्र सुनकर वे अत्यन्त शान्त भावसे साथ मरे और नाग-कुमार देवोंके इन्द्र और इन्द्राणीके रूपमें धरणेन्द्र और पद्मावती हुए । महीपाल अपनी सार्वजनिक अप्रतिष्ठाकी ग्लानिमें अत्यन्त कृत्सित भावोंके साथ गरा और ज्योतिष्क जातिका देव बना।

उसका नाम अब संवर था। उसी देवने अब मुनि पाश्वैनाथसे अपने पूर्व वैरका बदला लिया। धरणेन्द्र और पदावतीने आकर प्रभुके चरणोंमें नमस्कार किया। धरणेन्द्रने सर्पका रूप धारण करके पाश्वैनाथको उत्तर उठा लिया और सहस्र फणका मण्डप बनाकर उनके उत्तर तान दिया। देवी पदावती भक्तिके उल्लासमे वज्रमम छत्र तानकर खड़ी हो गयी। इससे संवरदेव पार्श्वनाथके साध-साध घरणेन्द्र भी पदावतीके उत्तर भी सुख्य हो उठा। उसने उनके उत्तर भी नाना प्रकारके कर्काश वचनोसे प्रहार किया। इतना ही नहीं, 'आंधी, जल, वर्षा, उपलवर्ष आदि हारा भी भीर उपद्रव करने लगा।

किन्तु पार्वनाथ तो इन उपद्रवों, रक्षाप्रयत्नों और क्षमा-प्रसंगोंसे निर्णिप्त रहकर आत्म-ध्यानमें छीन थे। उन्हे तभी केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। वह चैत्र कृष्ण चतुर्थीका दिन था। इन्द्रों और देवोंने आकर भगवान्के ज्ञानकत्याणककी पूजा की।

जब इन्द्रने वहाँ अपार जल देखा तो उसने इसके कारणपर विचार किया। वह संवरदेवपर अति कुढ़ हुआ। संवरदेव भयके मारे कांपने लगा। इन्द्रने कहा—तेरी रक्षाका एक ही उपाय है कि तू प्रभूते साम याचना कर। सवस्य प्रभुके चरणोमें जा गिरा। तत्पश्चात् इन्द्रको आज्ञासे घनपति कुबैरने वहीपर समवसरणकी रचना को और भगवान् पार्वनाथका वहांपर प्रथम जगरकत्याणकारी उपदेश हुआ।

नागेन्द्र द्वारा भगवान्के ऊपर छत्र लगाया गया था, इस कारण इस स्थानका नाम संस्थावनीके स्थानपर अहिन्छत्र हो गया। साथ ही भगवान्के केवलज्ञान कल्याणककी भूमि होनेके कारण यह पवित्र तीर्थक्षेत्र हो गया।

मृनि श्रीचन्द कृत 'कहाकोसु' नामक अपभ्रंश कथाकोष (सन्धि ३३ कडवक १ से ५ पृष्ठ ३३३ से ३३५ ) मे यहाँके एक व्यक्तिकी कथा आती है, जो इस प्रकार है—

अहिच्छत्रपुर नगरमें शिवभूति विप्र रहता था। उसके दो पुत्र थे—सोमशर्मा और शिवशर्मा। छोटे पुत्रका मन पढ़नेमे नही लगता था। इससे पिता उसे कोड़ोसे पीटा करता था और उसका नाम वारत्रक रख दिया था। शिवशर्माको इससे इतनी मानिक ग्लाति हुई कि वह घरसे निकल गया और दमवर मुनिके पास दिगम्बर निर्मृत्य मुनि बन गया। एक दिन गृहसे उसने अपनी मृत्युके सम्बन्धमे पूछा। गुह बोले—महिलाके निमित्तसे तुम्हारी मृत्यु होगी। यह मुनकर शिवशर्मा एकान्त वनमे जाकर रायस्या करने लगा। बनदेवियां उन्हें आहार देती थी।

एक दिन गंगदेव नट अपनी पुत्री मदनवेगा और साघियोंके साथ उसी वनमे आकर ठहरा । मुनिकी दृष्टि मदनवेगापर पड़ी । वह देखते ही उसपर मोहित हो गया । मदनवेगाकी भी यही दशा हुई । नटने दोनोका विवाह कर दिया । अब शिवशर्मा नट-मण्डलीके साथ रहने लगा ।

एक बार नट-मण्डली भ्रमण करती हुई अहिन्छत्रपुर आयी। संयोगसे शिवशर्माकी भेंट अपने पूर्व गुरु सुनि दमदरसे हो गयी। उन्होंने उसे समझाया और जो अनुचित कृत्य किया है, उसके त्याका उपदेश दिया। गुरुका उपदेश सुनकर उसे भी अपने कृत्यपर पश्चाताम हुआ। उसने प्रायश्चित्त लेकर पुनः भुनि दीक्षा ले ली। घोर तप किया। वराडदेशकी वेन्नातटपुरमे जाकर उसे भोक्ष हो गया।

१. पासनाह चरिउ ।

### व्यक्तिशय क्षेत्र

भगवान पार्वनाथके सिरपर घरणेन्द्र द्वारा सर्प फण लगाने और भगवानको केवलज्ञान उत्पन्न होनेके परचात, लगता है, यहाँकी मिटटीमें ही कछ अलीकिक अतिशय आ गया। यहाँपर पश्चादवर्ती कालमें अनेक ऐसी चमत्कारपूर्ण घटनाएँ घटित होनेका वर्णन जैन साहित्यमें अथवा अनुश्रुतियोंमें उपलब्ध होता है। इन घटनाओंमें आचार्य पात्रकेशरीकी घटना तो सचमूच ही विस्मयकारी है। आचार्य पात्रकेशरीका समय छठी-सातवीं शताब्दी माना जाता है। (स्व. पं. जुगलिकशोर मुख्तार और स्व. प्रो. महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यके मतानुसार आचार्य पात्रकेशरीका आनमानिक समय छठी शताब्दीका अन्तिम अथवा सातवी शताब्दीका प्रारम्भिक काल है।) वे इसी पावन नगरीके निवासी थे। उस समय नगरके शासक अवनिपाल थे। उनके दरबारमें पाँच सौ ब्राह्मण विद्वान् थे, जो प्रायः तात्विक गोष्टी किया करते थे। पात्रकेशरी इनमें सर्वप्रमख थे। एक दिन यहाँके पाइवँनाय मन्दिरमे ये विदान गोष्ट्रीके निमित्त गये। वहाँ एक मनि, जिनका नाम चारित्रभषण था, आचार्य समन्तभद्र विरचित देवागम स्तोत्रका पाठ कर रहे थे। पात्रकेशरी ध्यानपूर्वक उसे सून रहे थे। उनके मनकी अनेक शंकाओका समाधान स्वत होता गया। उन्होंने पाठ समाप्त होनेपर मृनिराजसे स्तोत्र दुवारा पढनेका अनुरोध किया। मृनिराजने दुवारा स्तोत्र पढा। पात्रकेशरी उसे सनकर अपने घर चले गये और गहराईसे तत्त्व-चिन्तन करने लगे। उन्हे अन्य दर्शनोंकी अपेक्षा जैन दर्शन सत्य लगा। किन्तु अनुमान प्रमाणके सम्बन्धमे उन्हें अपनी शंका-का समाधान नहीं मिल पा रहा था। इससे उनके चित्तमें कुछ उद्विग्नता थी।

तभी पपावतीदेवी प्रगट हुई और बोली—'विष्ठवर्ष । तुम्हे अपनी शंकाका उत्तर कल प्रातः पाववंनाथ प्रभुकी प्रतिमा द्वारा प्राप्त हो जायेगा ।' दूसरे दिन पात्रकेशरी पाश्वंनाथ मन्दिरमें पहुँचे । जब उन्होने प्रभुकी मूर्तिकी और देखा तो उनके आश्चर्यका ठिकाना नही रहा । पाश्वंनाथ प्रतिमाक फणपर निम्नोलेखित कारिका लिखी हुई थी—

अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् । नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ॥

कारिकाको पढते ही उनकी शंकाका समाधान हो गया। उन्होंने जैनधर्मको सत्य धर्म स्वोकार कर उसे अंगोकार कर लिया। तत्यश्चात् वे जैनमुनि बन गये। अपनी प्रकाण्ड प्रतिभाके कारण जैन दार्शनिक परस्पराके प्रमुख आचार्योंमे उनकी गणना की जाती है।

-आराधना कथाकोष, कथा-१

पात्रकेशरीके पश्चादवर्ती सभी दार्शनिक जैन आचार्योंने अपने ग्रन्थोमे और जैन राजाओंने शिकालेखोंमें इस घटनाका बढ़े आदरपूर्वक उल्लेख किया है। बादिराज सूरिक 'न्यायविनिश्चया-कंकार' नामक भाष्यमें उल्लेख है कि यह स्लोक पद्मावती देवीने तीर्थंकर सीमन्घर स्वामीके सम-वसरणमें जाकर गणघरदेवने प्रसाद से प्राप्त किया था।

श्रवणबेलगोलके 'मिल्लिषेण प्रशस्ति' नामक शिलालेख (नं. ५४।६७) मे, जो शक सं. १८५० का है, लिखा है---

महिमा सपात्रकेसरिगुरोः परं भवति यस्य भक्त्यासीत् । पद्मावतीसहाया त्रिलक्षण-कदर्थनं कर्त्मु॥

उन पात्रकेशरी गुरुका बड़ा माहात्म्य है जिनकी भक्तिके वश होकर पद्मावती देवीने 'त्रिलक्षण-कदर्यन'की रचनामें उनकी सहायता की। यह ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त इलोकके आधारपर ही आचार्य पात्रकेशरीने 'त्रिलक्षणकदर्यन' नामक महत्त्वपूर्ण दार्शनिक ग्रत्यकी रचना की थी।

इसी प्रकारकी एक दूसरी चमत्कारपूर्ण घटनाका उल्लेख 'आराधनासार कथाकोष' ( कथा ९० ) से उपलब्ध होता है।

उस समय इस नगरका शासक वमुपाल था। उसकी रातीका नाम वसुमती था। राजाने एक बार अहिन्छत्र नगरमें बड़ा मनोज्ञ सहस्रकृट केरबाल्यका निर्माण कराया और उसमे पार्वताथ भगवान की प्रतिमा स्थापित करायी। राजाकी आजासे एक लेपकार मूर्तिक उपर लेप लगानेको नियुक्त हुआ। अधिकार मांचित्रका हुआ। अपने प्रतिम पिर जाता था। इस प्रकार कार्य हिन कीत गये। लेपकारमार राजा बहुत कुछ हुआ और उसे दण्डित कर निकाल दिया। एक दिन एक अन्य लेपकार आया। अकस्मात् उसकी भावना हुई और उसने मुनिके निकट जाकर कुछ नियम लिये, पूजा रचायी। इसरे दिनसे उसने जो लेप लगाया, बहु फिर मानो वज्यले 'बन गया।

यहां क्षेत्रपर एक प्राचीन शिल्लस्वन्द मन्दिर हैं। उसमें एक बेदी तिल्लालवाले बावाको है। इस वेदीमें हिंत प्रवाची भगवान पास्वेनायको एक मृति है तथा भगवान् के चरण विराजमान है। इस तिल्लालके सम्बन्धमें बहुत प्राचीनकालसे एक किवदन्ती प्रचिलत है। कहा जाता है कि जब इस मन्दिरका निर्माण हो रहा था, उन दिनो एक रात लोगोको ऐमा लगा कि मन्दिरके भीतर चिनाईका कोई काम हो रहा है। ईटोके काटने-छांटनेकी आवाज स्पष्ट मुनाई दे रही थी। लोगोके मनमें दु शकाएँ होने लगी और उन्होंने उसी समय मन्दिर खोलकर देखा तो वहाँ कुछ नही था। अलबता एक आदर्च उनकी दृष्टिसे छिपा नहीं रह सका। वहाँ एक नयी दोशन चुना वा अवद्य हो किन्ही भी, जो सम्ध्या तक नहीं थी और उन्होंने छते हिला लवा हुआ था। अवद्य हो किन्ही अद्युग्ध होया। इस प्रचान कुछा था। अवद्य हो किन्ही अद्युग्ध होया। इस देवा हो कर के भगवान्के लिए तिलाल बना हुआ था। अवद्य हो किन्ही अद्युग्ध होया। इस दिवा कि कही है। जनके अदुग्ध हाथों कुछ क्षणोमें एक दीवार लडी करके भगवान्के लिए तिलाल बना दिया, वे अपने आराध्य प्रभुक्त भक्तों प्रभुक्त दरवारसे हाजिर होने पर मनोकामना भी परी करते है।

यहाँके एक कुएँके जलमे भी विशेषता है। उसके पीनेसे अनेक प्रकारके रोग शान्त हो जाते है। सुनते हैं कि प्राचीनकालमे आसपासके राजा और नवाब इस कुएँका जल मँगाकर काममे लाते थे।

आचार्य जिनप्रम सूरिने 'विविध तीर्थकल्य' के अहिच्छत्र-कल्पमे लिखा है—संस्थावती नगरीमे भगवान् पार्थनाथ कायोत्सर्ग घारण कर खड़े हुए थे। पूर्व निवद्ध वेर के कारण असुर कमठने उनपर नाना प्रकारके उससर्ग किये। भगवान् द्वारा विगत जन्म मे किये हुए उपकारका स्मरण कर नागराज घरणेन्द्र अपनी देवी पद्मावतीके साथ वहाँ आया और भगवान्के उपर सहस्र रूपण पेलाकर उपसर्ग निवारण किया। तबसे इस नगरीक नाम 'अहिच्छत्र' वह गया। (तजी परं तीस' नयरीए अहिच्छत्त ति नामं संजायं।) वहाँ बने हुए प्राक्तक्त वह उराक्यो घरणेन्द्र कुटिक गतिस जहाँ साथ होते पत्न वह उराक्यो घरणेन्द्र कुटिक गतिस जहाँ साथ, वहाँ देटोंकी रचना करता गया। कही-कही अब भी उस प्रकारमे ईटोकी वह रचना दिखाई पढ़ती है। संबने वहाँ पार्श्वनाध्य स्थामीका एक विशाल मन्दिर बनवाया।

१ मुनि श्रीचन्दकृत कहाकोसु, सन्धि ६, कडवक ९, पृ. ६६।

यहाँकी उत्तराभिधाना बाबड़ीके जलमें स्नान करनेसे कुछ रोग दूर हो जाता है। इसी प्रकार वहाँके कुएँका जल मी बहुत आरोपग्रद बताया है। यहाँके उपवनमें अनेक बहुमूच्य कीषधियाँ उत्तप्त होती हैं। और -जग्रन्ती, नागदमनी, सहदेवी, अपराजिता, सकली, स्वर्णीशका, मुसली, सोमली, रिवभका, निर्वेदी, मोरशिखा, विशस्या आदि।

## पुरातस्य एवं इतिहास

यह नगरी भारतकी प्राचीनतम नगरियोमेसे एक है। भगवान् ऋषभदेवने जिन ५२ जनपदों की रचना की थी, उसमे एक पंचाल भी था। परवर्तीकालमें पंचाल जनपद दो भागोंमें विभक्त हो गया—उत्तर पंचाल और दक्षिण पंचाल। पहले सम्पूर्ण पंचालकी हो राजधानी अहिच्छन थी, किन्तु विभाजन होने पर उत्तर पंचालकी राजधानी अहिच्छन परी, किन्तु विभाजन होने पर उत्तर पंचालकी राजधानी अहिच्छन रही और दक्षिण पंचालकी किम्पला। जैन साहित्यमे पंचालके प्राय: इन दो भागोका उत्लेख मिलता है। महाभारत कालमे अहिच्छन भी साहित्यमे पंचालके प्राय: इन दो भागोका उत्लेख मिलता है। महाभारत कालमे अहिच्छन भी मिलता है। कीशाम्बीके निकट पंचाला क्षेत्रकी गुफामे स्थित एक शिलालेख में इसका नाम अधिवक्ता भी मिलत है। बैदिक साहित्यमें इन नामोके अतिरिक्त परिचक्ता, छनवती और अहिलेंन्न भी मिलते हैं।

सम्भवतः विभिन्न कालोमे थे विभिन्न नाम प्रचलित रहे है। किन्तु दूसरी शताब्दीसे लगभम छठी जाताब्दी तक अहिच्छत्रा नाम अधिक प्रचलित रहा। यहाँकी खुदाईमे दूसरी शताब्दीकी एक यक्ष-प्रतिमा तथा मिट्टीकी गुमकालीन मोहर मिलीथी। उन दोनोंपर अहिच्छत्रा नाम मिलता है।

नगरीका यह 'अहिच्छत्रा' नाम सर्प द्वारा छत्र लगानेके कारण पड़ा, इसमे जैन, बैदिक और बौद्ध तीनो ही धर्म सहमत है। किन्तु इस सम्बन्धमें जो कथानक दिये है, उनमे जैन कथानक अनेक कारणोसे अधिक प्रामाणिक प्रतीत होता है। भगवान् पाइवेनाथ ऐतिहासिक महापुरुष थे। उनका प्रभाव तत्कालीन सम्पूर्ण भारत—विशेषत. उत्तर और पूर्व भारतमे अत्यधिक था। विदिक साहित्य भी उनके प्रभावसे अञ्चला ही रहा। उनके प्रभावके कारण वैदिक ऋषियोकी चिन्तन-धारा बदल गयी। उनके चिन्तन को दिशा हिंसामूलक यज्ञों और क्रियाकाण्डोसे हटकर अध्यात्म-वादी उपनिषदोकी रचनाकी और मह गयी।

भगवान् वार्स्वनाथ सम्बन्धी उपर्युक्त घटनाकी गूँज उस कालमे दक्षिण भारत तक पहुँची थी। इस बातका समर्थन कल्लुरगुड्ड (जिला सीमीगा, मैसूर प्रान्त—सन् ११२१) मे उपलब्ध उस घिलालेखसे भी होता है जिसमें गंग बंबावली दी गयी है। उसमें उल्लेख है कि जब भगवान् पार्च्वनाथको अहिच्छत्रमें केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी, उस समय यहां प्रियवन्धु राजा राज्य करता था। वह भगवान पार्च्वनाथके दर्शन करने अहिच्छत्र गया।

१. हरिवंशकेतु नेसी- । श्वर-तीयं वर्तिसुत्तिमिर गंग कुळा-वर-मानु पृष्ट्रिया- । सुर-तीवं विक्णुगुम नेम्बन्पाळम् ॥ आ-ध्यापिनायं साझाज्य-पदिवयं कैकोण्डहिन्डश-पुत्दोलु सुलियदुई नेमितीयंकर परमदेव-निर्वाणका-ळदोल् ऐन्द्रध्यज्ञवेस्य पूजेयं मात्रे देवेन्द्रनीसेदु । अनुल्पर्यदेशवर्तमं । मनोनुरायदोळे विरणुणुर्लिगत्तम् । जिन-जैपीयन्दे मुक्तिय-। नमध्यं प्रवेष्ठमेत्रविह्निद्धत् चिरिदे ॥.......

पार्श्वनाथ सम्बन्धी इस घटनाका एक सांस्कृतिक महत्त्व भी है। इस घटनाने जेनकलाको— विश्वेषतः जैन मूर्तिकलाको बडा प्रभावित किया। पार्श्वनाथकी प्रतिमालोंका निर्माण इस घटनाके कारण ही कुछ भिन्न शंकीमें होने लगा। चौबीस तीर्थेकरोंको प्रतिमालें अपने आसत, मुद्रा, ख्यान आदि दृष्टिसे सभी एक समान होती है। उनकी पहचान और अन्तर उनके आसतपर प्रतिमालें ये बिल्ल द्वारा ही किया जा सकता है। केवल पार्श्वनाथकी प्रतिमालें अन्य तीर्थेकर-प्रतिमालोंसे एक बातमें निराली है। अरहन्त दसाकी प्रतिमा होते हुए भी उनके सिरपर सर्प-फण रहता है, जो हमें सदा हो कमठ द्वारा घोर उपसर्ण करनेपर नागेन्द्र द्वारा पार्श्वनाथके उत्तर सर्प-फणके छन्न ताननेका स्मरण विलाता रहता है। इतना ही नहीं, अनेक पार्श्वप्रतिमालें इस घटनाके स्मारक इस्पति पार्श्वनाथको साथ निमित होने लगी और इसीलिए जैन साहित्यमें इस इन्द्रदम्पतिकी स्थाति पार्श्वनाथको सक्त यक्ष-प्रतिणोक रूपमें विशेष उन्लेख योग्य हो गयी।

यह घटना अपने रूपमे साधारण थी। अवस्य ही इस घटनाके प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति भी वहाँ रहे होंगे। उनके मुखसे जब सत्य घटना जन-जनके कानोमें पहुँची होगी, तब उन सवका हृदय निष्काम बीतराग भगवान पार्डवंगायके चरणोंमें श्रद्धाण्यावित हो उठा होगा और उनके दर्शनीके लिए वहाँ असंख्य अत-मेदिनी एकत्रित हुई होगी। फिर यह कैसा अलैकिक सोग कि तभी भगवान्का कैन बेलळान महांसव हुआ और समवास्य लगा। वहाँ भगवान्का उपदेश हुआ। उस प्रथम उपदेश को ही मुनकर वे भगवान्के उपानक बन गये और जब भगवान्का वहाँसे विहार हो गया, तब सबने मिलकर प्रभुकी स्मृति मुरक्षित रखनेके लिए वहाँ एक विद्याल मन्दिरका निर्माण कराया।

यहाँ क्षेत्रसे दो मील हूर एक प्राचीन किला है, जिसे महाभारतकालीन कहा जाता है। इस किलेंगे निकट ही कटारीखेडा नामक टीलेंस एक प्राचीन स्तम्भ मिला है। उस स्ताभपर एक लेंज है। इसमें महाचार्य इन्द्रनित्के शिष्य महादरिके हारा पावर्चपति (वार्श्वनाथ) के मन्दिरमे दान देनेका उल्लेख है। यह लेंज पार्थनाय-मन्दिरके निकट ही मिला है। इस टीले और किलेंसे कई जैन मूर्तियां मिली है। कई मूर्तियोको प्रामीण लोग ग्रामदेवता मानकर अब भी पूजते है।

व ॥ अन्ता—प्रियवन्यु मुख-राज्यं गेट्युत्तिमिरे तत्ममयदोळु पार्डमेट्टारकर्मे केवळ-कातोत्पत्ति यागे सीघममंदं बच्चु केवीलपुट्टेय माट प्रियवम्यु तातुं भिक्तिय बच्चु पूजेय आहळातत भिक्तिगद्ध मेच्यि दिव्य-बन्ययु-तोवगेगळ कोट्टेय निम्मत्यय तो हिम्माप्ति एक प्रियादिट गळागळोड अव्ह्ययाळक्कुमेन्दु पेळुटु विजयपुर-कक्षिडण्डमेम्य वेसरिनट्ट्रे दिविजेन्द्रं पोपुद्गीमत्त् गंगान्वय सम्पूर्ण-बन्द्रनन्ते पेण्डि वितसुत्तिमेरं तदन्व-यदोळ्डम्य-महीर्णातंगे पपानाभनाव्य मां पूष्ट्रं ।

<sup>—</sup>कल्लूरगृङ्ग (शिमोगा परगना ) में सिंदेश्वर मदिरकी पूर्व विशामे पढे हुए पाषाणपर लेख— (शक १०४३–११२१ ई०)

<sup>—</sup>जैन शिकालेल सम्रह, भाग दिलीय, पृष्ठ ४१०-११ वर्ष कर्य — जब नेमोश्वरका तीर्थ वल रहा या, उस समय राजा विल्युपुरका जन्म हुआ। वह राजा अहि- च्छक्रपुरेले राज्य कर रहा था। उसी समय नेमि तीर्थकरका निर्वाण हुआ। उसने ऐन्यत्यक पूजा की। देवेन्द्रने उसे ऐरावत हाणी दिया।. उनके बयामे प्रियक्षण हुआ। कि। अस समय वह जातिले राज्य कर रहा था, उस समय पार्थ भट्टारको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। इसी अवसरपर स्वयं प्रियक्षण काकर केवलज्ञान की। उसकी अञ्चात प्रकार हुआ। इसी अवसरपर स्वयं प्रियक्षण काकर केवलज्ञानकी पूजा की। उसकी अञ्चात प्रकार हुआ हमने पांच आमरण उसे दिये और कहा—अगर तुम्हारे संत्रमें कोई मिप्पामतका माननेवाला उत्पन्न होगा तो ये आमरण जुम हो जायेंगे। यो कहहर और अहिस्कुत्रका विज्ञपुर नाम राजकर हम्च क्या गया।

सम्भव है वर्तमानमें जो पाश्वेनाथ-मन्दिर है, वह नवीन मन्दिर हो और जिस स्थानपर किले और टीलेंसे प्राचीन जैन-मृतियां निकली हैं, बहीं प्राचीन मन्दिर रहा हो। यदि यहाँके टीलों और खण्डहरों की, जो मीलोंमें फैले हुए हैं, खुदाई की जाये, तो हो सकता है कि गहराईमें पाश्वेनाथकालीन जैन मन्दिरके चिक्क और मृतियाँ मिल लायें।

ऐसा कोई मन्दिर गुप्तकाल तक तो अवक्य था । विलालेखों आदिसे इसकी पुष्टि होती है। गुप्तकालके परचादवर्ती इतिहासमे इस सम्बन्धमें कोई सुत्र उपलब्ध नहीं होता। फिर भी यह तो असन्दिग्ध है कि परवर्ती कालमें भी शताब्दियों तक यह स्थान नेनम्मेंका एक विशाल केन्द्र रहा। असन्दिग्ध है कि परवर्ती कालमें भी शताब्दें तो जन्में प्रतिमाएँ, स्त्योंके अववोष, मिट्टीकी मूर्तियाँ और कलाकी अन्य वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ये सभी प्रतिमाएँ विगाब्द परम्पराकी एक भी प्रतिमा न मिलनेका कारण यही प्रतीत होता है कि यहाँ पादवैनाथ-कालमें दिगम्बर परम्पराकी ही मान्यता, प्रभाव और प्रचलन रहा है।

प्राचीन अहिच्छत्र एक विशाल नगरी थी। उसके भग्नावशेष आज रामनगरके चारों और फर्लागोंमें बिखरे पड़े हैं। चीनी यात्री ह्वेन्त्सांगके अनुसार इस नगरका विस्तार उस समय तीन मीलमे था तथा यहाँ अनेक स्तप भी बने हुए थे।

एक राज्यके रूपमें इसका अस्तित्व गुप्त-शासन कालमे समाप्त हो गया। उससे पूर्व एक राज्यकी राजधानीके रूपमें इसकी स्थाति रही। यहाँ अनेक मित्रवंशीय राजाओंके सिक्के मिले हैं। इन राजाओंमे कई जैन धर्मानुयायी थे।

### किला

यहाँ मीलोंमें प्राचीन खण्डहर बिखरे पड़े हैं। यहाँ दो टीले विशेष उल्लेखनीय हैं। एक टीलेंका नाम ऐच्ली—उत्तरिणी है और दूसरा टीला ऐंचुआ कहलाता है। ऐंचुआ टीलेंपर एक विशाल और उँची कुर्मीपर भूरे बल्डूर पाषाणका सात फुट ऊँचा एक पाषाण स्तम्भ है। इसके नीचेंका माग पोने तीन फुट तक चौकोर है। फिर पौने तीन फुट तक छर पहलू है। इसके ऊपरके का माग पोने हैं। कहते हैं, इसके उपरके को माग पोल हैं। कहते हैं, इसके उपरके दो भाग गिर गये हैं। इसका उपरो भाग देखनेते ऐसा लगता है कि वह अवस्य ही टूटकर गिरा होगा। कुछ ऐसी भी सम्भावना है कि यह तोड़ा गया हो। उपरका भन्म भाग नीचे पड़ा हुआ है। इसकी आकृति तथा टीलेंकी स्थितिसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह मानस्तम्भ रहा होगा। जन-साधार्म वहाँ एसी भी किवन्दन्ती है कि यह मानस्तम्भ रहा होगा। जन-साधार्म वहाँ एसी भी किवन्दन्ती है कि यह मानस्तम्भ कोई सहसकूट चैत्याल्य था। यहाँ खुवाईमें अनेक जैन मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। सम्भवतः यहाँ प्राचीनकालमें अनेक जिनमन्दिर और स्तुप रहे होंगे।

कुछ लोग अज्ञानतावध इस पाषाण-स्तम्भको 'भीमको गदा' कहते हैं। इस प्रकारके अति प्राचीन पाषाण-स्तम्भोंके साथ भी भीमका सम्बन्ध जोड़नेकी एक परम्परा-सी पढ़ गयी है। देवरिया जिलेके कुकुभद्याम ( वर्तमान कहाऊँ गांव ) में गुप्तकालका एक मानस्तम्भ पाषाण निर्मित है। उसके अभोभागमें भगवान पार्श्वनाधकी कायोत्सर्गासन प्रतिमा है और शीर्ष भागपर चार तीर्थंकर प्रतिमाएँ हैं। मध्य भागमें 'बाह्यी' लिपिमें एक विलालेख है, जिसमें इस मानस्तम्भकी प्रतिष्ठाका उत्लेख है। इसना होनेपर भी लोग इसे 'भीमकी लाट' कहते हैं।

ऐंचुआ टीलेंके इस पाषाण-स्तम्भको 'भीमकी गदा' कहे जानेके सम्बन्धमें एक कहानी भी

ग्रामीण जनतामें प्रचलित है जिसके अनुसार अपने अज्ञातवासमें पाण्डवोंने इस नगरके एक बाह्मण के घर वास किया था। उस समय भीमने अपनी यह गदा वहाँ स्थापित कर दी थी। अस्तु ।

यहाँ एक जैनम्तिका शीर्ष भी मिला था जो क्षेत्रके फाटकके बाहर विद्यमान है। पहले इस

टीलेके नीचे शिवगंगा नदी बहती थी। अब तो उसकी रेखा मात्र अवशिष्ट है।

कहा जाता है, अपने वैभव-कालमे अहिच्छत्र नगर ४८ मीलकी परिधिमें था। आजके बांवला, वजीरगज, रहहस्था, जहाँ अनेको प्राचीन मुनियां और सिक्के प्राप्त हुए है, पहले इसी नगरमे सम्मिलित थे। इस नगरका मुख्य दरवाजा पश्चिममे वर्तमान सँपनी वताया जाता है। यहाँके मानावरोषोंमे १८ इंच तककी हैंटे मिलती है।

### क्षेत्र-दर्शन

मडक्से कुछ फुट ऊँची चौकी पर क्षेत्रका मुख्य द्वार है। फाटक्के बायी ओर बाहर उस भन्न मूर्तिके शोर्षके दर्शन होते हैं, जो किल्केंसे लाकर यहाँ दीवारमे एक आलेमे रख दिया गया है। भ्रीतर एक विशाल धर्मशाला है। बीचमे एक पक्का कुआं है।

बायो ओर मन्दिरका द्वार है। द्वारमे प्रवेश करते ही क्षेत्रका कार्यालय मिलता है। फिर एक लम्बा-वीडा सहन है। सामने बायो ओर एक छोटे गर्भ-गृहमे वेदी है, जिसमे तिखालवाले बाबा (भगवान पाइवंताथकी प्रतिमा) विराजमान है। पाइवंताथकी यह सातिशय प्रतिमा हरितप्रभा-की पमासन मुदामे विराजमान है। इसकी अवगाहना था। इंच है। प्रतिमा अत्यन्त सोम्य और प्रमासन मुदामे विराजमान है। इसकी अवगाहना था। इंच है। प्रतिमा अवस्य अकित है और सिरपर फण-मण्डल है। वेदीके नीचे सामनेवाले भागमे दो सिंह आमने-मामने मुख किये हुए बैठे है।

्रप्रतिमाके आगे सौम्य चरण स्थापित है जिनका आकार १ फुट ५॥ इंच है। उनपर निम्न-लिखित लेख उत्कीर्ण है—

> श्रीमूलसंघे नन्द्याम्नाये बलात्कारगणे कुन्दकुन्दाचार्यान्वये दिगम्बराम्नाये अहिच्छत्रनगरे श्री पार्स्वजिनचरणा प्रतिष्ठापिताः । श्रीरम्तु ।

प्रतिमाका निर्माण-काल १०-११वी शताब्दी अनुमान किया जाता है।

इस वेदीके ऊपर लघु शिखर है।

इम वेदीसे आगे दायों ओर दूसरे कमरेकी वेदीमे मूलनायक पार्श्वनाथकी स्थाम वर्ण १ फुट १० इव अवगाहनाकी अत्यन्त मनोहर पद्मासन प्रतिमा है। प्रतिमाके सिरपर सप्त फणावलीका मण्डल है। भागण्डलके स्थानपर कमलको सात लम्बायमान पत्तियो और कलीका अंकन जितना कलापूर्ण है, उतना ही अलकरणमय है। इससे मूर्तिको सज्जागत विशेषतामें अभिवृद्धि हुई है। अलकरणका यह रूप अद्भूत और अदृष्ट्यूनं है।

मूर्तिके नीचे सिंहासनपीठके सामनेवाले भागमे २४ तीथँकर प्रतिमाएँ उत्कीणं हैं।

इत प्रतिमाके बायी ओर श्वेत पायाणकी १० इच ऊँची पद्मासन पास्थैनाय प्रतिमा है। इससे आगे दायी ओर एक गर्भगृहमे दो वेदियाँ है, जिनमे आधुनिक प्रतिमाएँ विराजमान हैं। उनमे विदोष उल्लेख योग्य कोई प्रतिमा नही है।

अन्तिम पाँचवी वेदीमे तीन प्रतिमाएँ विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं। रूपभग २० वर्ष पहले वूँदी ( राजस्थान ) में भूगर्भसे कुछ प्रतिमाएँ प्राप्त हुई थी। उनमें से तीन प्रतिमाएँ लाकर यहाँ विराजमान कर दी गयी थीं। तीनोंका रंग हलका कत्याई है और शिलापट्ट पर उत्कीण हैं। बायंसे दामी जोरको प्रथम शिलाफलकका आकार हो। फुट है। बीचमें फणालंकृत पार्खनाय तीयंकरकी खड्गासन प्रतिमा है। इसके परिकरमें नीचे एक यक्ष और दो यक्षी हैं जो चैवरवाहक हैं। उनके कपर कायोत्सर्ग मुंतर है। कि उत्तर कपर ७ इंच अवगाहनाकी एक प्यास्त प्रतिमार्थ १ है। यहां उत्तर कपर ७ इंच अवगाहनाकी एक प्यास्त प्रतिमार्थ है। यहां उत्तर के प्रयास्त प्रतिमा कित है। इसी प्रकार दायों ओर भी दो प्रतिमार्थ है। यह शिलाफलक पंचवालयतिका कहलाता है। पाषाण बलुआई है। लेख या लांखन नहीं है।

मध्यमें हलके कत्यई रंगकी पद्मासन पाइनैताय प्रतिमा है। उत्तर सर्पकण है। अनगाहना २॥ फुट है। मिहासनमें सामने दो सिंह जिह्ना निकाले हुए बैठे है जो कर्मश्रवुओंके भयानक रूपके प्रतीक हैं। किन्तु चरण-तले बैठनेका अभिप्राय यह है कि तीर्यंकरने अपने भयानक कर्मश्रवुओंको चरणोंके नीचे दवाकर कुचल दिया है।

यक्षी पद्मावती एक बच्चेको गोदमें लिये हैं। पार्श्वनाथके भामण्डलके दोनों ओर गज उत्कोण हैं, जो गजलध्मीके प्रतीक है। उनसे कुछ जगर इन्द्र हाथोमे स्वर्ण कलश लिये क्षीरसागर-के पावन जलसे मगवानका अभियेक करते प्रतीत होते है। फणके कपर त्रिष्ठन हैं। उसके दोनों और दीर्ष कोनों पर देवकुलिकाएँ बनी हुई हैं। अंलंकरण साधारण ही है किन्तु इसमें कलाकी जो अभिव्यजना हुई है, उससे दर्शक आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता।

अन्तिम प्रतिमा खड़गासन है। अवगाहना है। फुट है। अघोभागमे दोनो ओर-इन्द्र और इन्द्राणी वमर लिये हुए है। मध्यमे यक्ष-यक्षी वितत मुद्रामे बैठे है। मूर्तिक सिरके दोनों ओर विमानवारी देव है। एक विमानमे देव और देवी हैं। दूसरेमे एक देव है। छत्रके एक ओर सिंह और दूसरी ओर हाथीका अंकन है। भामण्डट और छत्रवयी हैं।

सम्भवन. इन तीनो प्रतिमाओंका निर्माण उस युगमें हुआ है, जब प्रतिमाओंमें अलंकरण और सञ्जाका विकास प्रारम्भिक दशामे था। इन प्रतिमाओं पर श्रीवत्स लाछन भी लघु आकार- मे है। पादगीठ पर भी लेख या लाछन नही है। इस प्रकारकी शैली गुसकालके निकट परवर्ती कालमे प्राप्त होती है। अर्थान, चौथी-पांचवी शताब्दीसे आठवी-नौवी शताब्दी तक मूर्तिकला-विवास उपमुक्त प्रकारका रहा है।

धर्मशालाके मुख्य द्वारके सामने सड़कके दूसरी ओरका मैदान भी मन्दिरका है। सड़कसे कुछ आगे चलनेपर वह विशाल पक्का कुओं या वापिका हैं, जिसके जलको ख्याति पूर्वकालमें दूर-दूर तक थी। आचार्य जिनप्रभ सूरि (चौदहवी शताब्दी) ने भी 'विविध तीर्थ कर्प' मे इस वापिकाकी प्रशंसा की है।

मन्दिरके निकट ही रामनगर गाँव है। वहाँ भी एक शिखरबन्द मन्दिर है। इस मन्दिरमें फगमिष्ठत भगवान् पार्थनाथकी क्याम वर्ण पपासन प्रतिमा है। इसकी अवगाहना ४ छुट है। प्रतिमा अस्यन्त मनोज है। फगावलीमें 'अन्ययानुपपन्नवं....' रलोक भी लिखा हुआ है। इस मूर्तिकी प्रतिद्या वी. सं. २४८१ वैद्याख सुक्ला ७ गुस्वारको श्री महावीरजीमें हुई थी।

मलनायकके अतिरिक्त दो पाषाणकी और दो धातकी प्रतिमाएँ भी है।

पहले इस मन्दिरके स्थानपर पद्मावती पुरवाल पंचायतकी ओरसे ला. हीरालालजी सर्राफ एटा तथा पं-चम्पालालजी पेंठत निवासीका बनवाया हुआ मन्दिर था। बादमे उसके स्थानपर समस्त दिगम्बर समाजकी ओरसे यह मन्दिर बनाया गया। मन्दिरके बाहर उत्तरको ओर आचार्य पात्रकेशरीके चरण बने हुए हैं। चरणोंकी लम्बाई १९ इंच है।

ऐसा विस्वास है कि आचार्य पात्रकेशरी इसी स्थानपर बने हुए मन्दिरमें देवी पद्मावती द्वारा प्रतिबोध पाकर जैनधर्ममे दीक्षित हुए थे।

### बार्विक मेला

क्षेत्रका वार्षिक मेला चैत्र कृष्णा अष्टमीसे चैत्र कृष्णा त्रयोदशी तक होता है।

## क्रक्रियला

सार्ग

कम्पिला उत्तरप्रदेशके फर्कुलाबाद जिलेकी कायमगंज तहसीलमे एक छोटान्सा गाँव है। यह उत्तर रेलवेकी अछनेरा-कानपुर शालाके कमयमगंज स्टेशनसे ८ कि. मी. दूर है। स्टेशनसे गाँव तक पक्की सडक है। वस और तींगे मिलते हैं।

#### कल्याणक क्षेत्र

किंग्यलामे तेरहवें तीर्थंकर भगवान् विमलनाषका जन्म हुआ था। उस समय इस्वाकुवंशी महाराज कृतवमां बहाके शासक थे। वे भगवान् ऋष्यस्वेत्वके वंशल थे। उनकी महारानीके गर्भमें ज्याह कृष्णा दशमीके दिन सहलार स्वर्गके इन्द्रका जीव आयु पूर्ण होनेपर आया। देवोने आकर भगवानका गर्भकल्याणक उस्तव मनाया।

नौ माह पूर्ण होनेपर भगवानका जन्म हुआ। आचार्य यतिवृषभ विरचित 'तिलोयपण्णत्ति'-में इस सम्बन्धमे निम्नलिखित उल्लेख है—

> 'कांपिलपुरे विमलो जादो कदवम्म जयस्सामा हि । माधसिद चोददसिए णक्सत्ते पुरुवभाहपदे ॥४।५३८

अर्थात् कम्पिलापुरीमे विमलनाय पिता कृतवर्मा और माता जयस्यामामे माघ शुक्ला चतुर्वशीके दिन पूर्व भाइपद नक्षत्रमे उत्पन्न हुए।

जर समय बारों निकायके देवों और इन्द्रोने भगवान्को सुमेर पर्वतपर ले जाकर उनका जन्माभिषेक किया और पुन: कम्पिला लाये जहाँ उनका जन्मकत्याणक महोत्सव मनाया। सोधर्म इन्द्रों बालकका नाम विमलनाथ रखा।

बालकके शरीरमे १००८ शुभ सामृद्रिक लक्षण थे। किन्तु इन्द्रकी दृष्टि सर्वप्रथम उनके पेरके शुकर जिल्लपर पड़ी थी। इसलिए उनका प्रतीक जिल्ल शुकर स्वीकार किया गया। देवों और इन्हों हारा भगवान्का जन्म-महोत्सव कम्पिलामें बड़े समारोहके साथ मनाया गया। इस घटनासे जनता अत्यन्त प्रभावित हुई और उसने तभीसे कम्पिलाको श्रद्धावश शुकर क्षेत्रे मान लिया।

जल्ब य तस्सेव भगवजो सूबर ७७७७णत्तां पहुज्च देवीह मिहिमा कया तत्व य सूजर जित्तं पतिदि-मुवामं।

यौनन अवस्था प्राप्त होनेपर पिताने विमलनाथका विवाह कर दिया और राज्याभिषेक कर मुनिदीक्षा वारण कर ली। विमलनाथ राज्य-वालन करने लगे। एक दिन वे प्रकृतिकी होमा देख रहे थे। शरद ऋतुका सुहाबना मौसम था। आकाशमें कहीं-कहीं बादल थे। किन्तु कुछ देर बाद उन्होंने देखा, बादल विलीन हो गये। इस साधारण-सी घटनाने विमलप्रभुको बहुत प्रमावित किया। वे सोचने लगे—सारामें सब मौतिक पदार्थ और रूप क्षणमंगुर हैं। इससे उन्हें आरम-कराणको प्रेरणा मिली और कम्पिलको बाह्य उद्यानमें जाकर उन्होंने मुनिदीक्षा ले की। विलोयपण्णिन में इस सम्बन्धमें उन्लेख है—

माषस्स सिद चउत्थी अवरण्हे तह सहेदुगम्मि वणे । उत्तरभट्टपदाणं विमलो णिक्कमइ तदिय उववासे ॥४।६५६

अर्थात् विमलनाय स्वामीने माघ शुक्ला चतुर्थीको अपराह्णु कालमें उत्तर माद्रपद-नक्षत्रके एडते सहेतक वनमें ततीय उपवासके साथ दीक्षा ग्रहण की।

यह सहेतुक वन कम्पिलाका बाह्य उद्यान या वन था। देवों और इन्द्रोंने यहाँ आकर भगवान का दीक्षा-कल्याणक महोत्सव मनाया।

पश्चात् स्वामी विमलनाय अन्य श्रेत्रोंमें विहार करते रहे। तीन वर्ष पश्चात् वे अपने दीक्षा-वनमे पथारे और दो दिनके उपवासका नियम लेकर ध्यानारूढ़ हो गये और वही उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। 'तिलोयपणत्ति'मे इससे सम्बन्धित विवरण निम्न भौति है—

पुस्से सिद दसमीए अवरण्हे तह य उत्तरासाढे।

विमलजिणिदे जादं अणंतणाणं सहेदुगम्मि वणे ॥ ४।६९०

अर्थात् , जिनेन्द्र विमलनाथके पौष शुक्ला दशमीको अपराह्न् कालमे उत्तराषाढ़ा नक्षत्रके रहते सहेतुक वनमें अनन्तज्ञान ( केवलज्ञान ) उत्पन्न हुआ ।

किन्पला में एक अधातिया टीला है। यह अनुश्रुति है कि यहीपर भगवान् विमलनायने धातिया रहित होकर अर्थात् धातिया कमों का नाश कर केवलज्ञान प्राप्त किया था। यह टीला प्रिप्त प्राचीन जैनमन्दिरका ध्वंसावशेष है। खुदाई होनेपर यहाँ कभी-कभी जैन-मूर्तियाँ मिल जाती हैं।

इस प्रकार कम्पिलामें भगवान् विमलनाथके गर्ग, जन्म, दीक्षा और केवलज्ञान—ये चार कल्याणक हुए थे। अतः यह स्थान उनके समयसे ही तीर्थक्षेत्र माना जाता है।

पंचाल जनपदमें भगवान् आदिनाथ, पाश्वेनाथ और महावीरके विहारका उल्लेख मिलता है। यहाँ इन तीर्थंकरोंका समवसरण आया था।

## प्राचीन मस्बर

इस तीर्थक्षेत्रको मान्यता अति प्राचीन कालसे है। इसलिए प्रागैतिहासिक कालमें यहाँ मगबान विमलनाथका कोई मन्दिर अवस्य रहा होगा। चैत्य-निर्माणकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन है, किन्तु प्रागैतिहासिक कालका कोई मन्दिर बर्तमानमें उपलब्ध नहीं है। सम्भव है, अगर यहाँ ऐसा मन्दिर कभी रहा हो तो वह नष्ट हो गया होगा। फिर भी वर्तमानमें एक बहुत प्राचीन मन्दिर बस्तीके बीच परिचमोत्तर भागमें विद्याना है। इसका वर्तमानमें एक बहुत प्राचीन सन्दिर करतीक बीच परिचमोत्तर भागमें विद्याना है। इसका वर्तमाल विक्रम सं. ५४९ (ईसवी सन् ५९२) बताया जाता है। अर्थात् यह मन्दिर लगभग डेढ़ हजार वर्ष प्राचीन है। यह मन्दिर लगभग है। स्वर्ण प्राचीन है। यह मन्दिर लगभग है। स्वर्ण प्राचीन है। यह मन्दिर लगभग है। स्वर्ण प्राचीन स्वर्ण स्वर्ण प्राचीन स्वर्ण स्व

इस मन्दिरमें भगवान् विमलनाथकी मूलनायक प्रतिमा है। इसका वर्ण खाकी, अवगाहना दो फुट, पाषाणकी पदमासन मुद्रामें हैं। छातीपर श्रीवस्त और हयेलीपर श्रीवृक्षका चिह्न है। पहले यह मन्दिरके गर्म भागमें थी। बहींचे उठाकर अब इसे ऊपर संगमरमरकी नवी बेदीमें विदाजमान कर दिया है। प्रतिमापर लेख हैं किन्तु पढ़ा नहीं जाता है, काफी विम गया है। भक्त जनता इसे चनुर्ध कालकी मानती है, किन्तु इसकी बनावट शैली और पापाण आदिका सूक्ष्म निरीक्षण करनेपर तथा श्रीवस्त्रसे लगता है कि यह गुप्तकालीन है। प्रतिमाका भावांकन अयग्त सजीव है। मुद्राकी सहल मुसकान भी समूचे परिवेदामे उभरते हुए विरागको ददा नहीं पायी। हाँ, विदागमें मुसकान और भी आंधक प्रभावक हो गयी है, मानो वह कह रही है कि ससार और भोगोंका परित्याग मेरे लिए हमी-बेल है। मैं लिस ही कब हखा था इनमें ?

यह प्रतिमा गंगामे से निकाली गयी थी। पानीमे पड़े रहनेसे इसके मुख, पेट और छाती-पर दाग पड गये हैं।

मुख्य वेदीपर ५ पाषाणकी और १३ धातुकी प्रतिमाएँ हैं। एक पाषाण-प्रतिमा जिसका वर्ण भूरा है, अवगाहना १५ इच है। यह पद्मासन मुत्रामें है और काफी प्राचीन प्रतीत होती है। इसपर कोई छाछन या चिह्न नहीं है। परम्परासे इसे भगवान् अनन्तनाथकी प्रतिमा कहा जाता है।

दो पापाण-प्रतिमाएँ आठ-आठ इंचकी है। एक भूरे पाषाणकी है और दूसरी क्रुग्ण पापाण-की। लेख और लाछन बिलकुल घिस चुके है। एक प्रतिमा महावीर स्वामीकी और दूसरी ऋषभ-देवकी कही जाती है। एक अन्य पाषाण-प्रतिमा सं. २००८ की है।

बायी ओरकी वेदीमे बादामी या खाकी वर्णकी एक पदासन-प्रतिमा है। इसकी अवगाहना एक फुट दस इच है। इसके ऊपर लेख या लाछन कुछ नहीं है। परम्परासे यह महावीर स्वामीकी कही जाती है। इस वेदीपर दो प्रतिमाएँ वि. सवन् १५४८ की और तीसरी कृष्ण वर्ण प्रतिमा वि. संवन १९६० की है।

दायी ओर बरामदेमे एक चबूतरे पर चार चरण-युगल म्यापित हैं। सहनके पास बरामदेमें भी एक वेदी है, जिसमे ब्वेत पाषाणकी एक पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। इसका प्रतिष्ठा-काल बीर संवत् २४८८ है।

वायी ओरके बरामदेमे एक सर्वतीभिद्रका प्रतिमा रखी हुई है। बीचमेसे इसके दो भाग हो गये है। दोनो भागोमे दोन्दो प्रतिमाएँ हैं। सभी लिण्डत अवस्थामें है। पाषाण खण्ड इस प्रकार हुए हैं कि एक प्रतिमाकी बाँह दूसरे भागमे रह गयी है। पाषाण भूरे वर्णका है। ये प्रतिमाएँ पत्रासन मुद्रामे है? इनकी अवगाहना ढाई फुट है। लाखन और उक्त नहीं हैं। छातीपर श्रीवत्स भी नहीं है। ऐसा लगता है कि यह प्रतिमा कुषण-कालको है। मथुरामे प्राप्त सर्वतो-भिद्रका प्रतिमाओसे इसकी रचना-बौलोमे बहुत साम्य दिखाई पड़ता है।

उक प्रतिमाके बगलमे एक और खण्डित प्रतिमा रखी हुई है। यह खड्गासन मुद्रामे है। घुटनोसे चरणो तकका भाग नही है। इसका वर्तमान आकार छह इंचका है। यह भी सर्वतोभद्रिका प्रतिमाकी तरह प्राचीन लगती है।

मन्दिरका शिखर विशाल है। उसमे एक लम्बा-चौड़ा सहन है, जिसके तीन ओर दालान है और एक ओर गर्भगृह है। मन्दिरके सामने ही एक जैन धर्मशाला है, जिसमें छह कमरे हैं। एक दोमंजिली जैन धर्मधाला बस्तीके दूसरे सिरेपर बनी हुई है। यह बहुत विशाल है। इसमें पक्की पाण्डुक शिला बनी हुई है, जो मेलेके अवसरपर भगवान्के अभिषेकके लिए काममें आती है।

# पौराणिक इतिहास

कम्पिला भारतको अत्यन्त प्राचीन सास्कृतिक नगरी है। प्राचीन भारतमे भगवान् ऋषभ-देवने ५२ जनपदोंकी रचना को थी। भगवान् महावीरसे पूर्वसे १६ महाजनपदोंका भी उल्लेख जैन और बौद्ध साहित्यमे मिलता है। उन दोनोंमे पचाल जनपद भी था। महामारत युद्धमे पूर्व सम्पूर्ण पंचाल जनपदपर राजा दुपदका आिषपत्य था। उनको क्रीका नाम भोगवती (हरिवश पुराण ४५११२०) अथवा दृदुरया (उत्तर पुराण ७२१२६२) था। द्वीपदी उनकी अनुपम सुन्दरी पुत्री थी। बादमे यह अर्जुनको विवाही गयी। उस समय अखण्ड पंचालको राजधानी कम्पिला थी। इस कालमें राजमहल्से गंगा नदी तक एक कलापूर्ण सुग्ग बनायी गयी, जिसमे ८० बड़े द्वार और ६४ छोटे द्वार थे। कहते हैं, उसमे एक ऐसी मधीन लगी हुई थी जिसमे एक कोला ठोकते ही सभी द्वार स्वत बन्द हो जाते थे। अनन्तर उत्तर पंचालभर द्वोणाचार्यका आधिपत्य हो गया था। दक्षिण पंचाल दुपदके शासनमे रहा। उत्तर पंचालको राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणकी कम्पिला। पंचालको इन दोनों भागोमे गंगा विभाजित करती थी। उस समय कम्पिला राज्यकी सीमा गंगासे लेकर दक्षिणमे चर्मण्वती (वम्बल) तक थी। पंचालके दोनो भागोकी राजधानियोमे

साहित्यमे इस नगरीके कई नाम मिलते हैं—कम्पिला, काम्पिल्य। कही-कही इसका नाम भोगपुर और माकन्दी भी आया है।

कस्पिला प्राचीनकालमें अत्यन्त समृद्ध और विशाल नगरी थी। इसकी विशालताका अनुमान इसीमें किया जा सकता है कि 'काशिकावृत्ति' में किमण्ड और संकाश्यको एक नगरके दो भाग बताया है। इसी प्रकार 'बृहज्जातक' की महीघर-टीकामें कपित्थिकको किम्पलाका सिन्नवेश बताया है। बीनी यात्री फाह्मानने संकाश्यको और उपके पश्चात् होत्सागने किपित्थिकको किम्पलाका सिन्नवेश बताया है। अर्थात् किमण्ड अपीर संकाश्य दोनों मिलकर एक नगर बनाते थे। अथवा संकाश्य और सर्वित्य थे। अथवा तो सिकशा (सकाश्य) और कैथिया (किपित्थक) किम्पलाके बीस-बाईस मील दूर है।

प्रसिद्ध स्थान अथवा केन्द्र होनेके कारण यहाँ अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक घटनाएँ घटी हैं। तीर्थकरोके कल्याणकों और विहारके अतिरिक्त यहाँ हरिषेण चक्रवर्ती भी हुए, जिनके पिता पपनाभने नगरके मनोहर उद्यानमें अनन्तवीर्य जिनेन्द्रसे मुनिन्दीक्षा ली और दीक्षा-बनमें हित तपस्या कर केवल्ज्ञान प्राप्त किया। आचार्य रिविषेणने हरिषेण चक्रवर्तीके सम्बन्धमें लिखा है कि—"काम्मिल्य नगरमें इक्ष्याकुर्वशी राजा हरिकेनु और रानी वप्राक्ते हरिषेण नामका दसर्वां प्रसिद्ध चक्रवर्ती हुआ। उदाने अपने राज्यकी समस्य पूर्वीको जिन-प्रतिमाओंसे अलंकृत किया था तथा भगवान् मृति मुत्रतनाथके तीर्थमें सिद्धपद प्राप्त किया था व

१. भगवती सूत्र ।

२. अंगुत्तर निकाय, विनयपिटक ।

३. पद्मपुराण २०।१८६-८७ ।

इसी प्रकार यहीपर बारहवां चकवर्ती बहादत्त भी हुआ जिसने सम्पूर्ण भरत क्षेत्रपर विजय प्राप्त कर कम्पिलाको राजनीतिक केन्द्र बनाया। यह चक्रवर्ती भगवान नेमिनाथ और भगवान पार्श्वनाथके अन्तर्वर्ती कालमें हुआ था। वाल्मीकि रामायण और बौद्ध ग्रन्थ महाउद्माग जातकमें भी इस राजाके सम्बन्धमें वर्णन मिलता है। विषयलस्पटी होनेके कारण इसके नरकमें जानेका उल्लेख मिलता है।

महाभारतके यद्धके बाद कम्पिला अध्यात्म विद्याका केन्द्र बन गया था।

### बाचिक मेला

क्षेत्रपर चैत्र कृष्णा अमावस्यासे चैत्र शुक्ला तृतीया तक मैनपूरीवालोंकी ओरसे मेला लगता है और रथयात्रा निकलती है। इस समय बाहरी चौकके दालानमें बनी हई शिखरबद्ध वेदीपर मुलनायक प्रतिमा विराजमान की जाती है। पहले यह मेला चैत्र कृष्णा दशमीसे होता था। एक मेला आश्विन कृष्णा द्वितीयाको होता है। इस अवसरपर जल-विहार और मस्तकाभिषेक होता है। यहाँ एक श्वेताम्बर मन्दिर भी है। इसका निर्माण सन १९०४ मे हुआ था।

# काशी और वत्स जनपद

काशी ( वाराणसी, सिहपुरी और चन्द्रपुरी ) प्रयाग कौशान्वी



मानचित्र में दिये गये नामों का अक्षर बिन्यास विभिन्न मूत्रों से रिया गया है। पर आधारित।

# काशी (वाराणसी)

### जैन तीर्घ

काशी ( वाराणसी ) जैनोंका प्रसिद्ध तीर्थं है। तीर्थंक्षेत्रके रूपमें इसकी प्रसिद्ध सातवें तीर्थंकर सगवान् सुपार्वंतायके कालसे ही हो गयी थी। जब यहाँ उसके गभे, जन्म, तप और केवल-क्षान कल्याणक मनाये गये उस समय काशीके नरेश महाराज सुप्रतिष्ठ थे। पृथ्वी उनकी महा-रानी थी। जरेश शुक्का द्वारवीके दिन सुपार्वकुमार उनके गभेसे उत्पक्ष हुए।

'तिलोयपण्णत्ति' ग्रन्थमें उनके जन्मके सम्बन्धमें लिखा है-

वाराणसीए पुडवी सुपइट्ठींह सुपास देवो य। जेट्रस्स सुक्कवार सिदिणम्मि जादो विसाहाए॥ ४।५३२

अर्थात् सुपाइवेटेव वाराणसी नगरीमे माता पृथ्वो और पिता सुप्रतिष्ठसे ज्येष्ट शुक्ला १२ के दिन विशासा नक्षत्रमे उत्पन्न हुए।

इसके परचात् तेईसवें तीर्थंकर भगवान् पारवंनाथके गर्भ, जन्म और दीक्षा कल्याणक इसी

प्रकार धूमधाम और उल्लासके साथ मनाये गये। 'तिलोयपण्णत्ति' में उनके जन्मके सम्बन्धमें इस प्रकार विवरण मिलता है—

हयसेण विम्मर्लाहि जादो हि वाणारसीए पासजिणो । पुसस्स बहल एक्कारसिए रिक्खे विसाहाए ॥ ४।५४८ ॥

अर्थात्, भगवान् पार्वनाथ वाराणसी नगरीमें पिता अश्वसेन और माता विम्मला (वामा) से पीष कृष्णा एकादशीके दिन विशाखा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए।

## पार्खनाथका जन्म

काशी देशमें बाराणसी नामक एक नगरी थी। महाराज अरवसेन वहांके राजा थे। वामा-देवी जनकी महारानी थी। वे काश्यपगोत्री जग्रवंशी थे। वेशाख कृष्णा द्वितीयाको शुभ नक्षत्रमें पार्श्वनाथका जीव, जो वेजयन्त नामक स्वर्गमे देव था, आयु पूर्ण होनेपर वामादेवीके गर्ममें आया। इन्द्रकी आजासे यक्षपति कुवेरने गर्भावतरणके छह माह पूर्वसे रत्नवर्षा प्रारम्भ कर दी। रत्नवर्षात्र यह कार्य मावान्के जन्म होने तक चलता रहा। इन्द्र और देवीने वाराणसी नगरीमें पुष्प प्रमावसे महाराज अश्वतेनके प्रासादोंमें, नगरमें और काशी राज्यमे सुख-समृद्धिमें निरन्तर वृद्धि होने लग्ने।

उत्तरपुराण ७२।७५ के अनुसार महारानीका नाम ब्राह्मी था । आचार्य पद्मकीर्ति कृत 'पासणाह चरिच'
 में उन्हें कुशस्यक नरेश शक्तवर्माकी पत्री बताया है ।

<sup>&#</sup>x27;पासणाह चरिउ' के अनुसार उत्तरपुराणमें प्राणत । वादिराजसूरि कृत पार्वनाथ चरितमें आनत स्वर्ग ।

पीय कृष्णा एकादशीको भगवान्का जन्म हुआ। इन्हों और देवोंने वाराणसीमे आकर भगवान्को अपने ऐरावत हाथीपर सुशोभित रत्नमय सिंहासनपर विराजमान किया। बालक भगवान्को लेकर वे सुमेह पर्वतके पाण्डुक वनमे स्थित पाण्डुकशिलपर ले गये और वहाँ सीर-सागरके जल्से उनका अभिषेक किया। इन्हाणीने प्रयुक्त ग्रंगार किया, वस्त्रालंकार पहनाये। तब सीयमंद्र भगवान्को लेकर अन्य इन्हों और देवोंके साथ वाराणसी आया और महाराज अववसेनके महालयमे उसने भन्ति-विद्वल होकर ताण्डव नृत्य किया। फिर सब लोग अपने-अपने स्थानो पर चले गये।

# पाइवंकुमार द्वारा युद्ध

राजा अञ्चल्तेन एक दिन दरबार में बैठे हुए थे। उस समय राज्यसभा में भूटान नरेश, राजा, हुण, जाट, गुजर, क्षस, तोमर, भट्ट, चट्ट, हरिवजी, रहिया, सूर्यवजी, मुण्डय, मौर्य, इरुवाकु बणी, सोमबती, बुद्धराज, कुलिकछिन्द, पमार, राठीड, सोलंकी, चौहान, प्रतिहार दुण्डुराज, कल्जुने, शक्तिजेना चन्देल, भट्टिम, चावण्ड, मल्ल, टक्क, कच्छनरेश, सिन्धुपति, कुडुक्क तथा अन्य अनेक नरेश और मामन यथास्थान बैठे हाए थे।

तभी कुशस्थल (कन्नीज) से एक दूत आया। उसने समाचार दिया— 'कुशस्थलके राजा सक्तमानि अपने बडे पुत्र पिक्शीति (रिवयमी) का राजतिलक करके मृनि-दीक्षा ले ली है। रिवयमी अपकी अधीनता स्वीकार करते है। शक्तवर्मा महाराज अश्वसेनके स्वमुरे थे। उनकी दीक्षांके समाचारसे अश्वसेनको मोह्यत डुल्ल हुआ।

महाराजके स्वस्थ होनेपर दूतने पुनः निवेदन किया—"देव । यमुनाके तटपर एक शक्ति-शाली यवन नरेशका राज्य है। उसने महाराज रिवकींतिसे उनकी सुन्दरी कन्या मांगी थी। न देनेपर उसने आक्रमणकी धमकी थी थी। महाराज रिवकींतिने जब अपनी कन्या देनेसे इनकार कर दिया तो यवनराजने कुशस्पकणर बडे बेगमे आक्रमण कर दिया है। कुशस्थल नरेश आपसे सैनिक महायताकी प्रार्थना करते है।"

महाराज अञ्चसेन अपनी विशाल सेना लेकर कुगस्थल नगरके लिए चलनेको तैयार हुए। यह समाचार पार्वकुमार्ग भी मुना। उन्होंने अपने पितासे युद्धमे जाने की अनुमति मांगी। पिताने उन्हें सहर्षे अनुमति दे दी। पार्वकुमार सेना लेकर कुशस्थल पहुँचे। रविवसनि उनका प्रेम पूर्वक स्वागत किया।

दोनो ओरकी सेनाओमे भीषण युद्ध हुआ। पार्स्वकुमारने युद्धमे यवनराजको बन्दी बना लिखा। पार्स्वकुमारको जयस्विनसे आकाश गूँजने लगा। कुमारके अनुल बल-विक्रमको देखकर रिक्किरी नरेश अस्यन्त प्रमन्न हुआ। उसने अपनी सुन्दरी कत्या प्रमादनीके साथ विवाहके लिए पार्स्वकुमारसे निवेदन किया। किन्तु घटनाचक ऐसा घूमा कि पार्स्वकुमारका विवाह नहीं हो सका।

१ आचार्य पद्मकीति द्वारा रचित 'पासणाह चरिउ' ९।७-८।

पार्खनाव द्वारा गुढ करने की यह घटना आचार्य पद्यकीति द्वारा रिचत 'पासणाह चरिड' (सम्ब ९ से १३ तक) के आधारपर दी गयो है। उन स्पुराण, तिलोयपणाति आदि अन्य दिगम्बर प्रन्योमें इस घटनाका कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता।

#### तापस कमठका मान-शंग

पास्वेकुमार इस समय सोलह वर्षकै कियोर थे। एक दिन क्रीड़ाके लिए वे नगरसे बाहर गये। वहीं उन्होंने एक बुद्ध तापसको देखा जो पंचापित तप कर रहा था। वह महीपाल नगरका राजा था और पास्वेनाथक नाना लगता था। अपनी रानीके वियोगसे वह तापस बन गया था। उसके साल सौ तायस शिष्य थे।

गंगाका सारा प्रदेश, जिसमें थाराणसी भी शामिल थी, वानप्रस्थ तपस्वियोंका गढ़ था। उस प्रदेशमें होत्तिय अभिनहोत्र करते थे। कोत्तिय जमीन पर सोते थे। पोत्तिय कपड़ा पहनते थे। जण्णई यज्ञ करते थे। यालई अपना सब सामान साथ लेकर चलते थे। हुंबोट्ट कुंडिका लेकर चलते थे। दंतुस्विय दाँतसे पीसकर कच्चा अन्न साते थे। मियलुद्धय जीवहत्या करते थे। लंबुसारी, विल्वासी, जलवासी, दस्त्वमूला, सेवालभक्सी आदिन जाने कितने प्रकारके तापसँ इस क्षेत्रमें रहते थे।

बीद जातकोंमें घोर तपस्थाके प्रचलित रूपोंका वर्णन मिलता है। कुछ लोग बराबर झूलते रहते थे। कुछ लोग कण्टकशय्यापर सोते थे। कुछ पंचानिन तपते थे। कुछ उकहूँ ही बैठे रहते थे। कुछ बराबर स्नान ही करते रहते थे।

पार्स्वकुमार उस महीपाल तापसको नमस्कार किये विना उसके पास जाकर इहे हो गये। 
तापसने उनके इस व्यवहारको बहा अपमानजनक माना। उसने बुझती हुई अग्निमे लक्डी डालने 
के लिए एक वड़ा लक्किड उठाया और कुल्हाड़ीसे काटनेके लिए वह ज्यों ही तैयार हुआ कि अवधिज्ञानी भगवान पार्स्वनायने उसे रोका—'इसे मत फाड़ो। इसमें सौंप हैं।' मना करने पर भी बढ़ 
तापस नहीं माना और उसने लक्डी काट ही डाली। इससे लक्डीमें बैठे हुए सौंप-सौंपनी दोनोंने 
दो टुकडे हो गये। प्रभुने दयाद होकर उस सर्प-युगलको जमोकार मन्त्र मुनाया। मन्त्र मुनकर 
वह सर्प-युगल शान्त भावोंसे मरा और अपनी शुभ भावनाओंके कारण मरकर घरणेन्द्र और 
पद्मावती वने। कमर्ठका थोर तिरस्कार और अपमान हुआ। वह वहाँसे अन्यत्र चला गया। उसका 
सारा क्रीथ कुमार पार्चके ऊपर केन्द्रित हो गया। कषाय परिणामोमे वह निर्मलता नहीं ला सका 
और मरकर संवर नामका ज्योतिषी देव हुआ।

## भगवानकी बीक्षा एवं ज्ञानकल्याणक

पार्श्वकुमार जब तीस वर्षके हुए, तब एक दिन अयोध्यानरेस जयसेनने उपहार देकर दूत को सेजा। पार्श्वकुमार ने दूतते अयोध्याके समाचार पूछे। दूत अयोध्याके समाचार सुनति-सुनाते सगवान ऋषमदेवका भी चरित सुना गया। सुनते ही पार्श्वनायको आतिस्मरण झान हो गया। उन्हें पूर्व जन्मोंकी घटनाओंसे तीस वर्षकी अवस्थामे संसारसे बेराग्य हो गया। तत्कारू लौकान्तिक देव आये। उन्होंने मगवान्त्रके वैराग्य हो गया। उन्होंने अकर देव आये। उन्होंने मगवान्त्रके वैराग्य हो प्राप्त को अनुमोदना की। सभी आतिके देवां और इन्होंने आकर दीक्षाकस्थाणकका अभिषेक किया। तदनन्तर सगवान् पार्लकीमें बैठकर वाराणसी नगरीके बाहर

१. उत्तरपुराण ७३।९३।

२. आवश्यकसूत्र।

उत्तरपुराणमें तापसका नाम महीपाछ दिया है। पार्श्वनाच चरित आदिमें उसका नाम कमठ दिया है।
 'कमठ' यह नाम नो जम्म पहले या, जब पार्श्वनायका नाम महभूति था। चूँकि वैरका प्रारम्भ कमठके जमसे हुआ, अतः इस जन्ममें भी कुछ प्रत्यकारोने उसका परिचय कमठके नामसे दिया है।

अस्ववन (या अस्वत्यवन ) मे पहुँचे और वहाँ पालकीसे उतरकर सिद्धोको नमस्कार किया। फिर प्रभुने पद्मासन लगाकर पदमृष्टि लोच किया। भगवानने दीक्षा लेकर आठ उपवास किये। वे

बिहार करते हुए गजपूर पहुँचे और वहाँ बरदेत्तके घर पारणा की।

अनतर विहार करते हुए वे भीमाटबीमे पहुँचे और कायोस्सर्गकी अवस्था घारण कर ली। तमी कमटका जीव सवर नामका असुर आकाशमार्गसे जा रहा था कि अकस्मात् उसका विमान स्क गया। जब उसने अवधिवानसे इसका कारण जानना चाहा तो उसे अपने पूर्वभवका वेर स्पष्ट दिखने लगा। उसे बहुन कोध आया और अपनी सामध्येक अनुसार पाइवेनाथको घोर कह देने लगा। विकास प्राप्त के अपनी सामध्येक अनुसार पाइवेनाथको घोर कह देने कला। विकास धीर वाद देने कहाँ को भी कोई प्रभाव उनके उपर नहीं हुआ। अवधिवानसे यह उपसर्ग जानकर नागकुमार देवोका इन्द्र घरणेन्द्र अपनी इन्द्राणी सहित भगवान् वे पाव आया। कुमार-अवस्थामे महीपाल तापसकी कुन्हाइमे आहत हुए विन सर्ग-मिणिको पाइवेनुमारने णमोकार मन्त्र सुनाया था, वे सर्प-मिणि हो मर कर धरणेन्द्र और पदावती वने थे। घरणेन्द्रने भगवान् के उपर पत्था-मण्डप तान दिया। इन प्रकार उपसर्ग निवारण हुआ।

उक्त घटनाका चित्रण आचार्य समन्तभद्र (३-४ शनाब्दी ) ने अपने 'पार्श्वनाथ-स्तवन'मे इस प्रकार किया है—

्र तमालनीलै. सधनुस्तडिद्गुणे प्रकीर्णभीमारानिवायुवृष्टिभि । बलाहकैर्वेरिवरौरुपद्रतो महामना यो न चचाल योगत ॥१॥

वृहत्कणामण्डलमण्डपेन य स्फुरित्तडित्पि झुरुचोपसर्गिणम् । जगह नागो धरणो धराधर विरागसन्ध्यातिडदम्बदो यथा ॥२॥

अर्थान् नमालेबुक्षके समान नीले, इन्द्रधनुष नथा बिजलीसे यूँक और भयकर बच्च, वायु और वृष्टिको सब ओर फंकनैवाले मेथोसे, जो कि पूर्वजनमके वैरी देवके द्वारा लाग्ने गये थे, पीडित होने-पर भी महामना पार्श्वदेव स्थानसे विचलित नहीं हुए। उस समय घरणेन्द्र नामक नागने चमकती हुई बिजलीके समान पीन कान्तिको लिये हुए अपने विशाल फणामण्डलका मण्डप बनाकर उपसर्ग-से यस्त पार्थ्वनाथको उसी प्रकार ढक लिया, जिस प्रकार कृष्ण सन्ध्यामे बिजलीसे मुक्त मेघ पर्वत को बक लेते है।

भगवान् आरम-ध्यानमे विचरण करते हुए निरन्तर शुक्ल-ध्यानमे आगे वह रहे थे। उनके कमें मह हो रहे थे। आरमाकी विवृद्धि बढ़ती जा रही थी। तभी उन्हें लोकालोक-प्रकाशक केवल-क्रान हो रहे थे। आरमाकी विवृद्धि बढ़ती जा रही थी। तभी उन्हें लोकालोक-प्रकाशक केवल-क्रान हो प्राप्त हो गया। सारे उपसार्ग म्वतः ही समाप्त हो गये। देवो और इन्होंके आसन कियन हुए। जब उन्हें तात हुआ कि अगवान् पार्श्वनायको केवलआतमकी प्राप्त हुई है. तो वे भिवनपुर्वक उनकी वन्यता करने चले। इसी समय इन्द्रने अयाह जलके बीचमे अगवान् वेद्या। उसने अपने आतमे जान लिया कि भगवान्के उसर उपसर्ग किया गया है। इस बातसे उसे बहुत क्रोध आया। उसने वच्चायुक्को आकाशो सुमाकर उस असुरके उसर छोड़ दिया। वच्छको भीषण वेगसे अपनी और बच्चायुक्को आकाशो सुमाकर उस असुरके उसर छोड़ दिया। वच्छको भीषण वेगसे अपनी और काशा हुआ देखकर असुर नभमे, साइसे, पृथ्वीपर सब कही दसी दिशाओमे भागना फिरा। जब कही त्राण मिल सका तो वह जिनेन्द्र प्रभु की शरणमे आया। तब वह अपने जीवनके प्रति

आ पचकीर्तिकृत 'पासनाह चरिउ' के अनुसार । उत्तरपुराणके अनुसार गुल्मखेट नगरके नरेश धन्यके घर भगवान्का आहार हुआ था ।

इन्द्र की आजासे कुबेरने समवसरणकी रचना की। भगवानने वहाँ छोककल्याणकारी उपदेश दिया। उस समय गजपुर (हस्तिनापुर) का स्वामी स्वयम्भू भी भगवान्के समवसरणमें उपस्थित था। उसने वही भगवान्को प्रथाम करके दोशा छे छी। वह भगवान्का प्रथम गणधर बना। उसकी कन्या प्रभावतीने आधिका दोशा छे छी। वह मुख्य गणिनी बनी। तापस महीपालके सात सी तापस पाय्य भी भगवान्के शिव्य बन गये।

प्रभुका उपदेश सुनकर संबर असुरने जिनेन्द्रके चरणोंसे नमस्कार कर अपने अपराधोंकी क्षमा-याचना को और अनेक जन्मोसे चले आ रहे वैर और क्रोधक संस्कारोंका परित्याग किया।

प्रभृ विहार करते हुए शौरीपुर पधारे। उस समय वहांका राजा प्रभंजन था। वह भगवान्का भक्त वन गया। वहांसे विहार करते हुए वे वाराणसी पधारे। वहां महाराज अववेन और महारानी वामा देवीने दीक्षा ब्रहण की। अन्तमे भगवान् सौ वर्षकी अवस्थांस सम्मेदशिखर-से निवीणकी प्राप्त हुए।

भगवान् पारुवैनाथका विहार अंग, बंग, किंकग, मध्यदेश, मगघ बादि प्रदेशोंमें अधिक हुआ। इन प्रदेशोंकी जनता आपके धर्मकी अनुयायी बन गयी। इन प्रदेशोंमे आपके अनुयायियोंकी सस्या लाखों-करोडोंमे थी। आज भी इन प्रदेशोंमे भगवान् पारुवैनाथको अपना कुलदेवता मानवे-वाल सराकांकी विशुल संख्या है। भुगर्मसे आजनक जितनों जैन मूर्तियां निकली है, उनने पारुवैनाथकी मूर्तियां सर्वाधिक मिलती हैं। सम्मेदशिखर तीर्थराज है, जहाँसे बीस तीर्थकरों और असख्य मुनियोंने निर्वाण प्राप्त किया है। किन्तु लोकमें उस स्थानका नाम 'पारसनाथ हिल' के रूपमे विख्यात है। इन सबसे यह जात होता है कि लोकमानसपर पार्वनाथका प्रभाव असाधारण रहा है।

बाराणतीसे ६ कि मी. दूर सिंहपुरी क्षेत्र है। यह स्थान पहले बाराणतीका ही भाग रहा है। यहाँ ग्यारहव तीर्थकर भगवान् श्रेयान्सनाथके गर्भ, जन्म, दीक्षा और ज्ञानकल्याणक हुए थे। तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थमे इस सम्बन्धमे निम्नलिखित उल्लेख मिलता है—

> सीहपुरे सेयसो विण्हु णरिदेण वेणुदेवीए। एक्कारसिए फग्गण सिद पक्खे समणभेजादो ॥४।५३६॥

अर्थात् भगवात् श्रेयान्सनाथ सिहपुरीमे पिता विष्णु नरेन्द्र और माता वेणुदेवीसे फाल्गुन कृष्णा एकादशीके दिन श्रवण नक्षत्रमे उत्पन्त हुए।

वाराणसीसे मोटर और रेल द्वारा प्रायः २२ कि. मी दूर चन्द्रपुरी क्षेत्र है। सिहपुरीसे यह स्थान लगभग दस मील है। यहाँ आठवें तीर्थंकर भगवान् चन्द्रप्रभक्ता जन्म हुआ था। इस सम्बन्धमे तिलोयपण्णित्तमें निम्निलिखित कथन मिलता है—

चन्दपहो चन्दपुरे जादो महसेण लाच्छेमइ आहि । पुस्मस्स किण्ह एयारसिए अणुराह णक्खले ॥४।५३३॥

अर्थात् चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र चन्द्रपुरीमे पिता महासेन और माता लक्ष्मणासे पौष कृष्णा एका-दशीको अनुराधा नक्षत्रमे उत्पन्न हुए।

आचार्य गुणभद्रने उत्तरपुराणमे चन्द्रप्रभ भगवान्के दीक्षाकल्याणकके सम्बन्धमे लिखा है-

१. बृहत्स्वयम्भू स्तोत्र, पार्श्वनाथ स्तुति ।

दिनद्वयोपवासित्वा वने सर्वर्तुकाह्वये । पौषे मास्यनुराधायामेकादश्यां महीभूजाम् ॥५४।२१६॥

—सर्वर्तुक वनमे दो दिनके उपवासका नियम लेकर पौष कृष्णा एकादशीको ( एक हजार राजाओंके साथ दीक्षा धारण कर ली )।

इसी प्रकार केवलज्ञानकल्याणकके सम्बन्धमे आचार्य गुणभद्रने लिखा है-

त्रीन् मासान् जिनकल्पेन नीत्वा दीक्षावनान्तरे । अधस्तान्नागवृक्षस्य स्थित्वा षष्ठोपवासभृत् ॥ फाल्गने कृष्णसप्तम्यामनुराधापराह्मके ।

--- उत्तरपुराण ५४।२२३--२४

इस प्रकार जिनकल्प मुद्राके द्वारा तीन माह बिताकर ये दोक्षा वनमे नागवृक्षके नीचे वेलाका नियम लेकर स्थित हुए। वह फाल्गुन कृष्णा सप्तमीके शामका समय था और उस समय अनुराधा नक्षत्र था। (तव उन्हें केवलज्ञान प्रकट हो गया)।

इम प्रकार काशी जनपदके वाराणसी, सिंहपुरी और चन्द्रपुरी तीनो नगर चार तीर्थकरोके

कल्याणक क्षेत्र है।

### षार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं का केन्द्र:

नाराणसी नगरमे प्राचीन कालमे अनेक धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाएँ घटित हुई है। के पुराण-साहित्यमे सर्वप्रथम इस नगरका उल्लेख राजकुमारी खुलोचनाक प्रसंगमे आया है। काशीनरेश अक्यनने अपनी हो। कुलोचनाका स्वयंवर किया। राजकुमारी से सौन्दर्यकी प्रशंसा सुनकर भारतके बहुत से नरेश और राजकुमार इस अवस्तरपर चाराणसीमे आये। उनमे भारतके प्रथम वक्तवर्ती मझाट मरतके ज्येष्ठ पुत्र युवराज अर्ककीर्ति, महाराज भरतके प्रधान सेनापित और हिस्तागपुरके राजकुमार तथा बाहुबलीके पोत्र अपकृमार के विख्यात पूथ्य भी सीम्मिलत हुए थे। सभी राजकुमार आया लेकर आये थे, किन्तु भायतक्षमी पजकुमार अपकृत्या होते कर प्रथम प्रमुख सेन अपकृत्या के अपकृत्या होते हुए थे। सभी राजकुमार अपने किन्त आये हैं प्रधान प्रमुख सेन स्वयं प्रशंक के अरर प्रसन्न हो उठी। राजकुमारोंने कुमार अर्ककीर्ति को भड़का दिया 'आप क्ववर्ती महाराजके उत्तरिकारी है, भावी सम्राह हो आपके यहाँ होते हुए आपके एक सेवककी यह कन्यारत्त मिले, यह अपन्यासकी पराकाष्ठ है। साम्राज्यकी समूर्ण सुन्दर कर्त्याभेपर सम्राहण अधिकार होता है।'

आदा तीर्थंकर ऋषभदेवका धर्मशासनं और आदा चक्रवतीं भरतका राज्यशासन सम्पूर्ण भरत क्षेत्रफे प्रवर्तमान था। किन्तु वाराणसोने सभ्यताके इस आदिम कालमें एक नये इतिहासका निर्माण किया। इस सुगमे सामाजिक व्यवस्थाके नये-नये आयाम निर्मारित हो रहे थे। यह स्वयवस्था जेनने एक था। यह प्रथम बार आयोजित किया गया था। इस प्रथम द्वारा स्त्री जाति-को अपना भावी जीवन-साथी चुननेकी स्वाधीनता दी गयी थी। इसमें सभी प्रयाशी समान थे। बातोमे आकर राजकुमार अकंकीतिन न्यायको इस रेहाको लीचकर स्वामी-सेवकका अनावस्थक प्रश्न खड़ा कर देना चाहा। जयकुमारते अन्यायकी इस चुनीतीको स्वीकार किया। उन्होंनि काशोके विस्तृत मेदानमे युवराज अकंकीति तीर उनके साथी राजकुमारोको प्रराजित कर न्याय और नीतिकताको धूमिल होनेसे बचा लिया।

एक अन्य पौराणिक उल्लेखके अनुसार भगवान मल्लिनाथके तीर्थमें यहां नौवां चक्रवर्ती

पद्म हुआ । उसने सम्पूर्णं भरत क्षेत्रको जीतकर काशीको उसकी राजधानी बनाया । यह प्रतापी समाट इक्ष्वाकृवंशी था ।

ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि अगवान पावनैनाथ विहार करते हुए केवलजान प्राप्तिके पश्चात वाराणती गयारे थे। उनके दर्शनार्थ काश्चीतरेल अववस्त (अगवान्के पिता) और महा-रानी वामा देवो दोनों आये। समबसरणमें अगवान्का उपदेश सुनकर दोनोंने ही दीक्षा ले ली थे

सन्ते पश्चात् यहाँ इतिहासको जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना घटित हुई, वह थी स्वामी समन्तप्रस्ति । मुनि समन्तप्रद्र दिसिण भारतके उरगपुर (अथवा उरेपूर) के रहने वाले थे। यह विचनापल्लो नगरका बाहरी प्रान्त था। इसको राजधानी कंचनपुर या काजीवरस् अथवा कांची थी। उस समय यहाँ पल्ला राजधों का राज्य था। यह मद्रास से दिसिण-पश्चिम की ओर ४२ मील दूर है तथा कांचेरी नदीके तट पर अवस्थित है। उनके पिता फणिमण्डलान्तर्गत उरगपुरके राजा थे। इनके बचपनका नाम शान्तिवमं था।

मृिन समन्तमद्र घोर तपस्वी थे और प्रकाण्ड विद्वान् भी। किन्तु अशुभोदय से इन्हें भस्मक रोग हो गया। भस्मक रोगमे कफ क्षीण हो जाता है, बायु और फिल बढ़ जाते हैं। इससे जठरामि अस्मत प्रदेश, बलाद्य और तीक्ष्ण हो जाती है। जो भी मोजन किया जाता है, क्षण मात्रमें भस्म हो जाता है। पीष्टिक मोजनसे ही यह रोग शान्त होता है। पुनि अवस्थामें यह सम्मव नही था। अतः वे गुक्की आजासे वहांसे चल दिये। उस समय वे मणुवक हल्ली ( मैसूरसे लगभग ४० मील दर) में विराजमान थे।

वहींसे चलकर वे दिगम्बर अवस्थामे कांबीमें पहुँचे। फिर मस्म रमाकर लाम्बुशमें पहुँचे। वहाँ से बौद्धिमित्नु का वेश बनाकर पुण्डू (बंगाल), उण्डू (उड़ीसा)में घूमे। तदनन्तर परि-श्राजकका बाना धारण करके दशपुर (मध्यप्रदेशका मन्दसीर) जा पहुँचे। फिर स्वेतवस्त्रधारी योगी बनकर वाराणसी गर्ये। किन्तु यथेष्ट सुस्निग्ध पौष्टिक आहार की व्यवस्था नहीं बन सकी।

मुनिः समन्तभद्राख्यो विख्यातो भुवनत्रये ॥

—आराघनाकथाकोष २१।

 श्रवणवेलगोलके श्री दौर्विलि जिनदास शास्त्रीके शास्त्रभण्डारमें आप्तमीमासा ग्रन्थ है। उसका पुष्पिका वाक्य इस प्रकार है—

इति श्री फणिमण्डलालंकाराख्योरगपुराधिपसूनौः श्रीस्वामीसमन्तभद्रमनेः कृतौ आप्तमीमासाया....

४. 'गल्बैकस्तुत्वमेब' इन अन्तिम पदमे, समन्तभद्र विराजित 'स्तुति विद्या' ग्रन्थके अन्त में एक पैक्ति है-'वान्तिवर्मकृत जिनस्तुतिवातं'

५. बाराणसी ततः प्रातः कुल्लोपैः समन्विताम् । योगिलिङ्गं तथा तत्र बृहीत्वा पर्यटम् पुरे ॥ १९ ॥ स योगी लीलया तत्र शिवकोटिमहीभुजा । कारिसं शिवदेवोदप्रासादं संविकोक्य च ॥ २० ॥

आराधना कथाकोष-कथा ४

१ पासनाह चरिज-आचार्य पद्मकीर्ति रचित ।

२. इहैव दक्षिणस्थाया काञ्च्या पुर्या परात्मवित् ।

उस समय वाराणतोक नरेश शिवकोटि थे। उन्होंने शिवजीका एक विशाल मन्दिर बन-वाया था। वहां राज्यकी ओर से अनेक प्रकारके व्यजन शिवजीके आगे चढते थे। स्वामी समन्त-भद्रने देखा कि पुजारी शिवजीकी पूजा करके बाहर आये और शिवजीको चढाई हुई व्यजनोकी भारी राशि बाहर लाकर रख दी। समन्तभद्र उसे देखकर पुजारियों से कहने लगे—'आपलोगोमे किसीमें ऐसी शिवन नहीं हैं, जो इन नैवेचको शिवजी को खिला संके।' पुजारियोंको इस प्रकासे बडा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा—'क्या आपमे यह शक्ति हैं?' स्वामी बोलें—'हाँ, मुबसे यह शक्ति है। तुम बाहो तो मैं यह सारी सामग्रो शिवजीको खिला सकता हैं।'

पुजारी तत्काल राजाके पास गये और उनसे सब समाचार कहा। राजाको भी सुनकर बड़ा आरुवर्य हुआ और उस अद्भुन योगीको देखनेके लिए वह उसी समय शिवाल्य में आया। उसने स्वामी ममन्तभद्रको देखा। उनकी तेजमण्डित मूखमुदा और आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर वह बड़ा प्रभावित हुआ। उसने बड़ी विनयके साथ निवेदन किया—'योगिराज! सुना है, आपमे शिवाल्यका यह सम्पूर्ण नेवेद्य शिवजीको विलानेको सामर्प्य है। यदि यह सरय है तो लीजिए यह सामग्री, डुपे महादेवजीको विलाइए।'

स्वामीने स्वीकृति देकर सब पववान्नो को मन्दिर मे रखवा दिया और सब लोगोंको मन्दिर से बाहर निकालकर अन्दरसे दरवाजा बन्द कर लिया। फिर आनन्दपूर्वक भोजन किया और सम्पूर्ण प्रवासको समाप्त करके बाहर आये। महाराज और उपस्थित जन वह अश्रुनपूर्व द्य्य देखा विमिन्त रह गये।

अब राजाकी ओरसे प्रतिदिन एक-से एक बढ़कर सुरवादु पक्वान्न आने रूगे और आचार्य उससे अपनी ब्याधि शास्त करने लगे। इस प्रकार छह माह ब्यतीत हो गये। रोग शान्त होता गया और उसी मात्रामें नेवेद्य बचने लगा। पुजारियों को सन्देह बढ़ते लगा। उन्होंने जाकर राजासे यह बात कहो। राजाकां भी सन्देह हुआ। राजाकं कहनेपर पुजारियोंने एक चालाक रुडकेको मोरीमें छिपा दिया।

यथा समय योगीराजने किवाड बन्द करके भोजन किया। लड़केने यह सब देखा और बाहर आकर पुजारियोमे कह दिया। राजाको भी यह समाचार भेजा गया। राजा आया और आचार्य महाराजने बोला—'हमे सब समाचार मिल गये हैं। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम सबके समक्ष शिवजीको नमरकार करो।' स्वामी समन्तभद्र बोले—'राजन्। मेरा नमस्कार स्वीकार करनेमे शिवजी समर्थ नहीं है। यदि आप फिर भी आग्रह करेंगे तो निश्चित समक्षिण, शिवजीको चहु मूर्त कट जायेगी।' तब भी राजा बराबर आग्रह करता रहा और निश्चय हुआ कि दूसरे दिन प्रात काल स्वामी समन्तभद्र शिवजीको नमस्कार करेंगे।

रात्रिमे स्वामी समन्तभद्र चौबीस तीर्थकरोकी स्तृति करने लगे। तभी शासन देवी प्रकट हुई और हाथ जोडकर बोली—प्रमो! आप किमो प्रकारकी चिन्ता न करे। जैसा आपने कहा है, वैसा हो होगा।' यह कहकर देवी अन्तर्धान हो गयी। स्वामी शेष पात्रिमे सामाधिक करते रहे। प्रात-काल होनेपर राजा आया। विविद्याल स्वस्ता स्वामीजीको बुलाया गया। राजां उनसे विविज्ञाको नमस्कार करनेके लिए कहा। स्वामीजी जिनेम्द्र प्रमुक्ती भवित्तमे तमय होकर स्वयम्भू स्तोष्ठ (चीवीस तीर्थकरोकी स्तृति) का पाठ करने लगे। जिस समय वे आठवे तीर्थकर चन्द्रप्रमुक्ती स्तृति करने लगे, विवस्तित कर गयी और उससेसे भगवान चन्द्रप्रमुक्ती दिल्य प्रतिमा प्रकट हुई। इस दिल्य चमस्कारको देवकर सभी बटे प्रमावित हुए। तब राजा हाथ जोडकर वीला—'भगवन्! आपका प्रभाव अचित्रस्त है। किन्तु आप हैं कोन ? उस समय स्वामी समन्त-

भद्रते आत्म-परिचयके लिए 'काञ्च्यां नग्नाटकोऽहं' रे इत्यादि स्लोक बोला। राजा तथा अनेक प्रजा-जन स्वामीजीके शिष्य हो गये। स्वामी समन्तमद्रते पुनः जैन मुनिको दीक्षा ले ली। राजा शिव-कोटि आदिने भी उनसे मनि-दीक्षा ले ली।

बाराणसीके ब्रीस फाटक मुहल्लेमें गुदीलिया चौक मार्गपर एक छोटा-सा शिवालय है, जो फटे सहादेवके नामसे ख्यात है। इसकी पिण्डी ठीक बीचसे एकदम फटी है। आजसे ५० वर्ष पूर्वके वृद्ध जनोंसे यह सुना गया था कि एक समय यह विशाल मन्दिर था और इसे समन्तमझ्कर कहते थे। जब यह सडक बनी तो वह मन्दिर च्वर हो गया।

कन्नड भाषाके एक ग्रन्थ 'राजावली कथे' मे स्वामी समन्तभद्रकी जो कथा दो गयी है, उसमे और आराधना कथाकोषकी उपयुक्त कथामे कही-कही अन्तर है। उसमे यह कथा इस प्रकार दी गयी है—

जब समन्तभद्र मनि-धर्मका पालन करते हए मणुवकहल्ली ग्राममे विराजमान थे, तब तीव असातविदनीय के उदयसे उन्हें भस्मक रोग हो गया। तब गरकी आज्ञासे उन्होंने भस्म लगा ली और वे मणुवकहल्लीसे कांची पहुँचे। वहाँ शिवकोटि राजाके पास. सम्भवत उसके भीमिलिंग शिवालयमें, जाकर उसे आशीर्वाद दिया। उनकी आकृति देखकर और उन्हें ही शिव समझकर राजाने उन्हे प्रणाम किया । उसने अपनी शिवभक्ति, मन्दिरका निर्माण और भीमलिंग मन्दिरमे प्रतिदित बाहर खडक परिमाण तण्डलान्त विनियोग करनेका हाल उनसे निवेदन किया । समन्त-भद्र मुनकर बोले-'मै तुम्हारे इस नैवेदाको शिवार्पण कहाँगा।' यो कहकर उन्होने मन्दिर बन्द कर लिया और सम्पूर्ण भोजन समाप्त कर दिया। इतना विपूल भोजन समाप्त देखकर राजाको बडा आश्चर्य हुआ । दूसरे दिन कुछ भोजन बचनेपर राजाको सन्देह हुआ । इस प्रकार प्रतिदिन भोजन बचने लगा और राजाका सन्देह उसी मात्रामे बढता गया । पाँचवे दिन मन्दिरको सैनिकों-से घिरवाकर मन्दिरको खोलनेकी आज्ञा राजाने दी। समन्तभद्रने उपसर्ग समझकर चतर्विध आहारका त्याग कर दिया और चतुर्विशति तीर्थंकरोकी स्तृति करना प्रारम्भ कर दिया। इस स्तुति-पाठका नाम 'स्वयम्भ स्तोत्र' है। जब वे आठवे तीर्थंकर चन्द्रप्रभ स्वामीकी स्तृति कर रहे थे तो उन्होंने भीमलिगकी ओर देखा तो उन्हें वहाँ किसी दिव्य शक्तिके प्रतापसे चन्द्रलांछन युक्त अर्हन्त भगवानुका एक जाज्वल्यमान स्वर्णमय विशाल विम्ब विभित्त सिहत प्रकट होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और स्तृतिमे लीन हो गये। राजाने यह आश्चर्य देखा। वह अपने छोटे भाई शिवायन सहित उनके चरणोंमे गिर गया। स्वामीने उन्हे आशीर्वाद और उपदेश दिया। स्वामीका उपदेश सुनकर राजा संसारसे विरक्त हो गया। उसने अपने पुत्र श्रीकण्ठको राज्य देकर शिवायन सहित मनि-दीक्षा धारण कर ली। अन्य लोगोने भी अणवतादि धारण किये।

काञ्च्या नामाटकोऽर्ङ, मलमालिनतनुलीम्बुचे पाण्डुपिण्ड पुण्डोड्डे शाक्यमिलुः दशपुरमगरे मिन्टमोजी परिवाद् । बाराणस्थामभूवं शशक्रपवलः पाण्डुरामस्तपस्वी राजन् यस्यास्ति शक्तिः स बदतु पुरतो जैननिर्यन्यवादी ॥

२ ब्रह्मचारी नेमिदत्त कृत आराधना कयाकोष, कथा-४।

३ 'राजावली कथे' का पाठ, जिसे मि. डेविस राइसने Inscription Shravanbelgola पुस्तककी प्रस्तावनाके पृष्ठ ६२ पर उद्धृत किया है।

सेनराणकी पट्टाबलोमें भोमांलग शिवालयमें शिवकोटि राजाकी मुनि-दीक्षाका उल्लेख मिलता है। इसमें उसे नवतिर्फिग देशका राजा बताया है। 'विकान्तकौरव' नाटक तथा नगर ताल्लकेके ३५वें शिलालेखमे शिवकोटि को समन्तभद्रका प्रधान शिष्य बताया है।

इसी प्रकार तिरुमकूडलु नरसीपुर ताल्लुकेके शिलालेख नं० १०५ में जो शक संबत् ११०५ का लिखा इस्रा है समन्तभटके सम्बन्धमें लिखा है—

> समन्तभद्रः सस्तुत्यः कस्य न स्यानमुनीश्वरः । वाराणसीश्वरस्याचे निजिता येन विदिषः ॥

वाराणसीश्वरस्याग्रे निजिता येन विद्वरः॥

अर्थात् समन्तभद्रको स्तुति कौन नही करेगा जिन्होने वाराणसीनरेशके समक्ष अपने सब विपक्षियोंको परास्त कर दिया।

इससे यह सिद्ध होता है कि वाराणसीमें समन्तभद्वने नगरके राजाके समक्ष विपक्षियोसे शास्त्रार्थ किया था और उन्होंने उसमें विजय प्राप्त की थी। 'राजावली कथें के अनुसार समन्तभद्र कोशास्त्री, मणुबकहल्ली, लाम्बुश, पुण्डोड़, दशपुर और वाराणसीमें भी कुछ समय तक रहे।

श्रवणबैंकगोलाके घिलोंजेख नं० ५४ में उन स्थानोंका वर्णन है, जहां स्वामी समन्तमद्र जैनधर्मकी विजय वैजयन्ती फहराते हुए पहुँचे और विपक्षियोंको ललकारा। उन स्थानोमें पाटिल-पुत्र, मालवा, सिन्ध, पंजाब, काची, विदिशा और करहाटक ( सताराके पास कराड़ ) है।

हिन्दीके प्रसिद्ध किव बनारसीदास भी यात्राके निमित्त काशीमें आये थे। उनके लिखे हुए अर्थकथानक' नामक आत्मवरित ग्रन्थसे पता चलता है कि वे व्यापार आदिके सिलिसिलेमें वाराणसी कई बार आये थे। इतना ही नहीं, उनका बनारसीदास यह नाम भी बनारसकी यात्रा-के कारण ही पड़ा। उनके इस नामकरणकी कथा बड़ी रोचक है। बनारसीदासका जन्म माध शुक्ता ११ संबत् १६५३ को भीमान् खड़गसेनके घरमे जीनपुरसे हुआ। जब बालक छह सात महीनेका हुआ, तब खडगसेन जी यात्राके निमित्त काशी गये। बालकका राशि नाम विकमाजीत था। खडगसेनजी ने बालकको पार्च्यमुके चरणोमें रख दिया और उसके दीर्घायु होनेकी प्रार्थना की। उस समय मन्दिरका पुजारी भी वहीं खड़ा था। थोड़ी देर घ्यान लगाकर बोला—भगवान् पार्चनायके यक्षने मुससे कहा है कि यदि बालकका नाम पार्चनाथके जन्म-नगर (बनारस) के नामपर रखा जायेगा तो बालक चिराय होगा।

> जो प्रभु पार्श्व जनमको गाँव। सो दीजे बालकको नांव॥

तो बालक चिरजीवी होय।

यह कहि लोप भयो सूर सोय।।

-अर्धंकथानक, ९१-९२

तबसे बालकका नाम बनारसीदास रख दिया गया।

वि. संवत् १६६१ मे, जब पिता खड्गसेनजी शिखरजीको यात्रापर चले गये, तब बनारसीदास अपनी मातासे पार्श्वनाथ भगवानुके मेलेमे जानेके लिए झगड़ने लगे। यहाँ तक कि

प्राप्तोऽहं करहाटकं बहुभटं विद्योत्कटं संकटं वादार्थी विचराम्यहं नरपते शार्टलविक्रीहितम ।

पूर्व पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता
 पश्चान्मालव-सिन्धु-ठक्क-विषये काञ्चीपरे वैदिशे ।

इसके लिए उन्होंने दही, इ्ष, पृत, वावल, चने, तेल, ताम्बूल, पृष्प आदि कितनी ही वस्तुओंका हुठपूर्वक त्याग कर दिया। चैतके महीनेमें यह नियम लिया था कि जब तक बनारसके पार्यनाय-को यात्रा नहीं कर लूँगा, तब तक इन क्सुओंका उपयोग नहीं करूँगा। इस नियमको छहु-सात महीने हो गये। कार्तिक पूर्णमासीके मात्रानानके लिया बहुतन्से शिवभक्त और पार्यनाथकी पूजाके लिए जिनमक बनारस जा रहे थे। उन लोगोंके साथ बनारसीदास भी गये। 'अधंकथानक'मे उन्होंने इयका बडे रोचक ढंगोर वर्णन किया है—

"कासी नगरीमें गये, प्रथम नहाये गंग।
पूजा पास सुगास की, कीनी मन घर गंग।।२३२॥
जे जे खन की बस्त सब, ते ते मोल मंगाइ।
नेवज ज्यों आंगे धरे, पूजे प्रभु के पाइ।।२३३॥
दिन दस रहे बनारसी, नगर बनारस माहि।
पूजा कारन चोहरे, नित प्रभात उठि जाहि।।२३४॥

इस प्रकार बनारसीदासने वाराणसी नगरीकी दस दिवसीय यात्रा बडे भक्ति-भावसे की ।

# यक्षों और नागोंकी पूजा

प्राचीन भारतीय साहित्यसे पता चलता है कि प्राचीन भारतमे नाग-पूजा प्रचलिन थी। नाग नामक एक जाति भी थी और नागका आशय सर्पसे भी है। किन्तु नागजातिक नाग हमारे समान ही मानव थे। उनके नाम इस प्रकारके होते थे, जिससे उन्हें सर्प समझ लिया जाता है। हिन्दू पुराणोमे नाग जातिक प्रचान पुरुषोमे शेष, बासुकि, तक्षक, डांस, उवेत, महाएस, कम्बल, अक्वतर, एलायत्र, नाग, कर्कोटक, धनंजय बतलाये गये है। यह प्राचीन भारतकी एक सम्य और सुन्दर जाति थी। नागजातिका एक विशिष्य वर्ष भारतीय इतिहासमें 'भारशिवनाग'के नामसे असिद्ध है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ॰ काशीप्रसाद जायसवालने मंजूओ मूलकल्प (स्लोक ७४।५२) नामक बौद्ध प्रन्यके आधारयर नागोंको वैश्य बताया है।

नाग जातिका आदि उद्गम या इतिहास क्या है, यह अभी अन्यकारमें है किन्तु इस जाति-का अस्तित्व रामायण और महामारत कालमें भी मिलता है। रामके पुत्र कुशका विवाह एक नाग-कन्यासे हुआ या । स्रसेन प्रदेशके अधिपति सुरकी माता और उन्नर काल पा जाति-की थी। अर्जुनकी दो रानियां विज्ञातदा और उल्लेगी भी नाग कन्याएँ थी। कुरुक्षेत्रके निकट खाण्डववनमें तक्षक नामक एक नाग सरदार रहता था। महाभारतसे पता चलता है कि जब अर्जुन और श्रीकृष्णने वस्ती बसानेके लिए उस वनको जलाया था, तब उसमें रहनेवाले बहुतन्से प्राणी जल मरे थे। उस समय तक्षक कही बाहर था। वह बच गया। किन्तु तबसे ही पाण्डवोंका विरोधी हो गया। उसने अवसर मिलते ही अर्जुनके पौत्र परिक्षितको छप्प वेषमे मार डाला था। तब परिक्षितके पुत्र जनमेजयने नागोंका विश्वेद किया।

इतिहाससे सिद्ध होता है कि नागोंका एक प्राचीन केन्द्र विदिशा था। ईसा की द्वितीय शताब्दीमें नागोंकी एक शाखाने पद्मावती (वर्तमान पदम पवाया, मध्यप्रदेश) मे अपना राज्य जमा िष्ठया। दूसरी शाखाने कान्तिपुरी (वर्तमान कान्तित, जिल्ला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश) को अपनी राजधानी बनाया। यह स्थान वाराणसीके निकट है। यह पता नहीं चल्ला कि नाग सरदार अवनागका शासन वाराणसीपर भी था या नहीं। नागोंकी तीसरी शाखाने मथुरापर अधिकार कर लिया।

Glimpses of political history ( p. 65 ) मे लिला है कि 'जब नाग जाति गंगाकी घाटोमे बसती थी तो एक नाग राजाके साथ वाराणसीको राजकुमारीका विवाह हुआ था अत: वाराणसीके साथ नाग राजाओंका चिन्छ सम्बन्ध या और गंगाकी घाटी ( अहिच्छत्र ) में ही तप करते हुए पार्वनाथको रक्षा नागोने की थी। अहिच्छत्र उसीका स्मारक हो सकता है।

नाग जाति और नागपुत्राके इतिहासपर अभी तक स्पष्ट प्रकाश नहीं पढ पाया। कुछ विद्वानोंने यह तर्क दिया है कि नाग जाति और उसके बीरोंके शीर्यंकी स्मृतिको सुरिवित रखनेके लिए नागपुत्रा प्रचलित हो गयी। पष्पपुराण (सृष्ट खण्ड) मे नागोकी उत्पत्ति कर्यप कृषिको एती कहसे बतायी है। किन्तु हमारी धारणा है कि सातवं तीर्यंकर सुपार्वनायके साथ नाग पतिका सम्बन्ध है। सुपार्वनायको मूर्यियोके ऊपर नागकणका प्रचलन सम्भवतः इसीलिए हुआ। नाग जातिक व्यक्तियोकी पहचानके लिए उनकी मूर्तियोक भी ऊपर सर्पंकण लगाये जाने लगे। इस प्रकारकी मूर्तियाँ मथुरा आदिमे मिली हैं। जहाँ तक नागपूजाका सम्बन्ध है, यह तो निश्चय ही भगवान पार्वनायको उत्पर उपसर्ग होनेपर नागेन्द्र द्वारा सर्पं-क्णोंसे रक्षा करनेकी घटनाकी यादगार है। पार्वनायका काल आजसे पीने तीन हजार वर्ष प्राचीन है। इससे प्रचिन किसी सन्यो नागवाना उल्लेख प्राप्त नहीं होता।

भगवान् पार्यनाथ वाराणसीके ही राजकुमार थे। वहाँकी जनताका उनके प्रति अपार प्रेम और सक्ति थी। वे जनताके उपास्य थे। उसके उपास्यकी रक्षा घरणेन्द्रने नागरूप धारण कर की थी, भोली जनता ऐसा ही तो समझती थी। इसलिए कृतज्ञता प्रकट करनेके लिए उस नागकी पुजा करने लगी। इस प्रकार वाराणसीमें नागपुजाका प्रचलन हआ।

यक्षपूजाका सम्बन्ध भी धरणेन्द्र और पद्मावतीसे है, जो पाइवेनाथक यक्ष-यक्षिणी माने जाते है। यक्षपूजा पाइवेनाथके समयसे प्रचलित नहीं हुई, यह चलन उत्तरकालीन है। इस चलनके साथ यक्षोंके सम्बन्धमें बहुत कुछ कल्पनाएँ और मान्यताएँ भी बढ़ी। वे कप्ट देते हैं, सारीरमें उनका आवेडा होता है और मन्त्रो-तन्त्रोसे वे उत्तरते हैं, जनताकों वे बहुत परेशान करते हैं, ऐसो मान्यताएँ चल पड़ी। दूसरी ओर यह भी धारणा थी के यक्ष प्रसन्न होते हैं तो मनोकामनाएँ पूर्ण करते है। काशोंमें दोनों ही प्रकारके यक्षोंकी मान्यताएँ प्रचलित थी। मणिभद्र आदि यक्षोंके उल्लेख खेताम्बर जैन शाक्षोंमें प्रचरताले मिलते हैं।

## ववस्थिति और इतिहास

काशी मध्यवर्ती जनपद था। उसके पिछ्वाडे कोशल, वत्स महाजनपद थे। उसके सामने विदेह और मगध थे। काशीसे चारो ओर मार्ग जाते थे। उत्तरकी ओर श्रावस्ती और दक्षिणकी ओर कोशल थे। पूर्वमे मगध और पश्चिममे वस्स थें।

बौद्धगुगमे एक रास्ता काशीसे राजगृह जाताथा। दूसरा रास्ता भिट्टमा होता हुआ आवस्तीको जाताथा। वाराणसीसे तलाशिका और वेरंजाके बीच भी एक रास्ताथा। एक रास्ताथा। एक रास्ताथा। एक रास्ताथा। एक रास्ताथा। एक रास्ताथा। वेरंजासे एक सडक मथुरा जातीथी तथा वहाँसे तक्षिशकाको। वाराणसीके जल-मार्गद्वारा आवागमन बहुत प्राचीन कालसे रहा है। वहाँसे ताम्रिकिरित होकर पूर्वी समुद्रको पार करतेथे। इस प्रकार केन्द्रमें होनेके कारण वाराणसी नगरी

१ डॉ० वासूदेवशरण अग्रवाल ।

और काशी जनपदका अन्य बड़े-बड़े नगरोंके साथ जल और स्थलके द्वारा सम्बन्ध था। व्यापारिक केन्द्र होनेके कारण इसकी गणना भारतकी समद्र नगरियोंमें की जाती थी।

भगवान महावीरके कालमें नी मल्ल और नी लिण्छींत राजाओंका वर्णन मिलता है। ये अठारह गणतन्त्र राजा भगवान महावीरके निर्वाणीतावके अवसरपर पावामें पहुँचे थे। इन मल्ल और लिण्छींत राजाओंका सम्बन्ध काशी और कोशलमें भी था। 'कल्समूत्र' में उल्लेख आया है—'नवमल्लई, नवलेच्छई कासीकोसलना अद्वारसित गणरायाणी।'

---कल्पसूत्र व्याख्यान ६, सूत्र १२८।

'कल्पसूत्र'को 'सन्देह विषौषिघ' नामक टीकामे इसकी व्याख्या इस प्रकार की गयी है— 'नव मल्लई इत्यादि—काशीदेशस्य राजानो मल्लको जातीया नवकोशल्देशस्य राजानो लेच्छकी जातीया'।

अर्थात् काशी देशके राजा मल्लकी जातीय थे और कोशल देशके नौ राजा ले<del>च्</del>छकी

जातीय थे।
आशय यह है कि मल्लको (मल्ल) जातिके राजाओका मूल बासस्यान काशी था और
लेच्छकी (लिच्छिनि) जातिके राजा मूलतः कोशल देशके रहनेवाले थे। काशी और कोशलके
से लोग कब किस कारण अपनी जन्मभूमि छोड़कर चले गये और जाकर उन्होंने उस अधिनायकबादी कालमे मल्ल और लिच्छिव गणतन्त्र जैसे सुदृढ गणराज्योंकी केंसे स्थापना की, इन विषयों
पर इतिहासकारोको अभी विस्तत खोज करनेकी आयस्यकता है।

वैदिक साहित्यमें कोशरूके किसी नगरका नाम नहीं मिछता। शतपथ ब्राह्मणके अनुसार कोशरूमें ब्राह्मण सम्प्रताका प्रसार कुरूप्येवालके परचात् नथा विदेहसे पहले हुआ। रामायण तथा हिन्दू पुराणोके अनुसार कोशरूका राजवंश इश्वाहु नामके राजासे चला। इसी वंशकी शासाओंने विश्वाला या बैशाली, मिथिला और कुशीनारामें राज्य किया।

कोशलको तरह विदेहका निर्देश भी प्राचीन वैदिक साहित्यमे नहीं है। दोनोंका प्रथम निर्देश शतपथ ब्राह्मण (२।४।१-१०) में मिलता है। इन उल्लेखोसे प्रकट है कि कोशल और विदेह परस्पर मित्र थे।

कोशल और विदेहके साथ काशीको भी प्राधान्य उत्तर वैदिक कालमे मिला । अथवेवेदमे प्रथम वार काशीका निर्देश मिलता है। काशीका कोशल और विदेहके साथ विनष्ठ सम्बन्ध था। काशीके एक राजा धृतराष्ट्रको शतानीक सहस्राजितने इल या था। वह अदस्ये या का करना चाहता था। किन्तु रातानीकने उसे हरा दिया । फलत. काशीकासियाने यक करना हो छोड दिया ।

बीद महागोविन्द सुनन्तमे भी काशीके राजा धत्तरहुका निर्देश किया है जो शतपथ बाह्मणका भृतराष्ट्र ही प्रतीत होता है। उसे महागोविन्दने भरतराज कहा है। डॉ. राम चौधरीने लिखा है—ऐसा प्रतीत होता है कि काशीके भरतवशका स्थान राजाओं के एक नये बंदाने छे लिया जिनका बंश नाम ब्रह्मदत्त था। ये ब्रह्मदत्त मूळतः विदेहके थे। उदाहरणके लिए मातिपोसक जातकने काशिन देशकी विदेह कहा है। यथा—

'मुत्तोम्हि कासीराजेन विदेहेन यसस्सिना।'

डाँ, राय चौधरीका विक्वास है कि विदेहके राज्यको उलटनेमें काशीके लोगोंका हाथ था क्योंकि जनकके समयमें काशीराज अजातशत्र विदेहराज जनकसे चिढता था।

<sup>?.</sup> Political history of Ancient India, P. 63.

पालीटोका परमत्य जोतिका (जि०१, पृ१५८-६५) मे लिखा है कि विदेहके जनक बद्यका स्थान उन लिच्छवियोने लिया जिनका राज्य विदेहका सबसे शक्तिशाली राज्य वा तथा जो बिज्जिगणके प्रमुख भागीदार थे। ये लिच्छिक काशीकी एक रानीके बद्यज थे। विदेहके लिच्छित्योमे अन्तिम तीर्थंकर भगवान महाबीरका जन्म हुआ और काशीकी वाराणसी नगरीमे तीर्थंकर पार्व्वनाथका जन्म हुआ। अतः इन दोनो राज्योमे राजनीति और धर्मका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है।

दितम्बर जैन साहित्यके अनुसार पाइवंताथ उत्पादशी थे और सूत्रकृतागमें उग्रों, भोगो, ऐक्वाको और कौरबोको ज्ञातृबंशी और लिच्छवियोसे सम्बद्ध कहा है। इससे भी काशीके उग्रवंश तथा विदेहके लिच्छवियो और ज्ञातृबिधयोके पारस्परिक सम्बन्धका समर्थन होता है ।

कलकत्ता विश्वविद्यालयमें डा.दे.रा भण्डारकरने ई पूर्व ६५०-३२५ तकके भारतीय इतिहामपर कुछ भाषण दिये थे। उसमें उन्होंने कहा था कि बौद्ध जातकोंमें ब्रह्मदत्तके सिवाय काशोके छह राजा और बतलाये है। उग्रसेन, धनंजय, महासीलव, सयम, विस्ससेन और उदयभट्ट। विल्णुराण और वायुपुराणमें ब्रह्मदत्तके उत्तराधिकारी योगसेन, विश्ववस्तेन और झल्डाट वनलाये है। डॉ भण्डारकरने पुराणीके विश्वक्सेन और जातकोंके विस्ससेनको एक ठहराया है।

जेन साहित्यमे पार्यनाथके पिताका नाम अश्वसेन या अस्ससेण बतलाया है। किन्तु यह नाम न तो हिन्दू पुराणोमे मिलता है और न बौद्ध जातकोमे। गुणबद्दने अपने उत्तरपुराणमे पार्यनाथके पिताका नाम विश्वसेन दिया है। जातकोंके विश्यसेण और हिन्दूपुराणोके विश्वक्सेनसे इसकी एकक्ष्यता सम्भव है।

यहां अनेक राजवश आये और गये। फिर १०३३ ई मे इस सांस्कृतिक नगरीके दुर्वित आये, जबिक नियादगीन नामक मुसलमान सरदारने इसको कई दिन तक लूटा। बादकी शताब्दियोमे ऐसे अवसर कई बार आये। फिर १६५९ ई०मे मुगलसम्राट् औरंगजेबने काशीके अनेक मन्दिरोको तुड्वा दिया और उनके स्थानपर मर्साजदे बनवा दी। ज्ञानवापीको मसजिद विद्यवाथ मन्दिरको तुड्वाकर उसकी सामग्रीसे बनवायी गयी थी। यहां राजधाट मुहल्लेमे सरकार-को ओरसे खुदाई हुई थी, उसमे दुंगाकल (ई० पू० १८५ से १००) से लेकर मध्यकाल तकके अववेष विश्वल मात्रामे सिले है।

## पुरातत्त्व

स्थानीय भारत-कलाभवनमे पुरातत्त्व सम्बन्धी बहुमूल्य सामग्री संग्रहीत है। यहाँ राजवाट तथा अन्य स्थानीपर जुराईमे जो पुरातत्त्व सामग्री उपलब्ध हुई थी, वह इस कला-भवनमे सुरक्षित है। यह सामग्री विभन्न सुगोसे सम्बन्धित है। इसमे पाषाण और धातुकी अनेक जैन प्रतिमाएँ भी है। ये कुषाणकालसे लेकर मध्यकाल तककी है।

यहाँ कुषाण युगकी भगवान् पार्श्वनाथकी प्रतिमाका एक शीर्षभाग है जो मथुरासे उत्खनन-मे प्राप्त हुआ था। इन शिरोभागके ऊपर सप्त फणावली है। चुँचराले केश—कुन्तलोका विन्यास अस्यन्त कलापुणे है।

Political history of Ancient India, P. 99.

पृमयुगमें प्रतिमाओं में अलंकरण और सुर्शिचसम्पन्ततामें जो वृद्धि हुई, वह यहां प्राप्त इस युगको प्रतिमाओं में देखनेको मिलती है। राजचारसे प्राप्त एक जैन तीयंकर प्रतिमाका चिरोमाग यहां रखा हुआ है। यह एक विजाजकलकों उत्कीण है। सिरक्के अपर काकाशावारी देव हायोमे पारिजात पुष्पेंकी माठाएँ लिये प्रविध्व है। शिरके पृष्ठमाभ अर आकाशावारी देव हायोमे पारिजात पुष्पेंकी माठाएँ लिये प्रविध्व है। शिरके पृष्ठमाभ अर आकाशावार विधिव्ध इस चिरिक्त में प्रतिक्रिक्त है, जो इस युगको अन्य तीयंकर प्रतिमाओं मिलता है। रचना-वैशिक्ष इसका काल छठी शताब्दी निरिक्त किया गया है। संबहालप्रमे इस शीचंका उत्केख महावी-प्रतिमाका विद्योभाग इस क्यो किया गया है, किन्तु किस लाछन या चिह्नके आधारपर यह निर्णय किया गया, कह सकता कठिन है। साधारणत. पारवंनाथ और कभी-कभी आदिनाथ तथा सुपादनीय की प्रतिमाओं विद्योभाग तथा सुपादनीय की प्रतिमाओं विरोभाग तो प्रायः समान होते हैं। इसलिए केवल शिरोभागसे उस तीर्यंकर-प्रतिमाकों विरोभाग तो प्रायः समान होते हैं। इसलिए केवल शिरोभागसे उस तीर्यंकर-प्रतिमाकों कि तीर्यंकर साथ है, यह स्पष्ट जात नहीं हो पाता। अतः यह शीर्यभाग महावीर प्रतिमाका है, यह नहीं कहा जा सकता।

एक पिलाफलकपर, जो ४ फुट ५ ? इव ऊँबा और ३ फुट चौडा है, कमलासनपर तीर्थ-कर प्रतिमा है। पादपीठके मध्यमे धर्मचक तथा उसके दोनो ओर सिह अंकित हैं। इसके कुछ उसर यस-यसी हैं तथा उनके उमरी भागमे दो तीर्थकर प्रतिमाएँ अंकित हैं। धिरके पीछे भामण्डल और उमर छत्रवम शामित हैं। उसके दोनो और आकाशाचारी देव पुष्पमाल लिये हुए दिखाई पहने है। भगवानको छातीपर श्रीवस्त चिह्न अकित हैं। दो सिहोसे इस प्रतिमाको पहचान महावीर प्रतिमाके रूपमें की जाती है।

एक पद्मासन तीर्थंकर प्रतिमा बलुए पाषाण खण्डपर उत्कीण है। यह पाषाण लगभग डेढ़ फुट ऊँचा और एक फुट चौड़ा है। सिहासनक स्थानपर कमलासन है। नीचे दोनो ओर समजान्-के यक्ष-यथी विनीत मुद्राभे खड़े हुए हैं। पीठिकाक मध्मे धर्मचक्क है, जिसके दोनो ओर सिहा-कृतिकाँ बनी हुई है। दोनो ओर चमरबाहक खड़े हैं। बक्षके मध्यमे श्रीवस्त चित्र है। सरके पीछे भामण्डल तथा उत्तर त्रिष्ठण है। दोनो और नभचारी देव हाथाँमे प्रयम्त किसे हैं।

सिहासन पीठके निव ने भागमे एक कैयवृक्ष के ऊरार तीर्थंकर प्रतिमा अकित है। जिसके दोनों ओर यक्ष-यक्षी प्रवर्धात हैं। यक्षी द्विभुवी है। एक भुजासे एक बालकको गोदमे लिये हुए है तबा दूसरे हाथमे आफ्रफल है। एक बालक नीचे खड़ा हुआ है। इससे जात होता है कि यह अम्बिका मूर्ति है। दिल्ला-पार्थमें एक जम्बोदर यक्ष-मूर्ति है जो हाथोमे धनको थेली लिये हुए है। यह गोमेवयक्षको मूर्ति प्रतीत होती है। अम्बिका और गोमेव बाईसव तीर्थंकर नेमिनाथके ज्ञासन देवता है। अतः इसे भगवान नेमिनाथको मूर्ति माना जाता है। इसके अतिरिक्त मूर्तिको पहचानके लिए कोई लाखन या लेख नहीं है।

उपर्युक्त दोनो ही शिलाफलकोकी मर्तियाँ छठी शताब्दी की मानी जाती हैं।

र राजवाटके उत्खननसे प्राप्त सारफणाविष्युक्त एक तीर्थंकर प्रतिमा यहां स्थित है। यह कृष्ण धिकायपुर उत्कीर्ण है। इस फणावर्णिके दो फण खण्डित हो गये हैं। सिरके इबस्-उधर दो गज बने हुए हैं। उनके ऊपर बैठे हुए देवेन्द्र हाथोमें कल्डा लिये हुए हैं। फणावलीके ऊपर मेरी ताड़न करता हुआ एक व्यक्ति असित है। यह मूर्त ११वी शाल्दीको अनुमानित की गयी है। पेच फणावलीसे यह सुपारवंनाथको मूर्ति प्रतीत होती है।

कलाभवनके संग्रहालयमें भी कुछ जैन प्रतिमाएँ उपलब्ब हैं। उनमें से एक खड्गासन

प्रतिमा है। दोनो ओर यक्ष-यक्षी खड़े हैं। वक्ष पर श्रीवत्स अकित है। इस प्रतिमा पर कोई लांछन या लेख नही है। अलंकरण भी प्रायः नहीं है। इन कारणोसे इसे प्रथम शनीमें निर्मित माना जाता है।

एक शिलाफ़कवर चीबोसी अकित है। मध्यमे प्यासन ऋषभदेव विराजमान है। केशों-की लटं कन्योपर लहरा रही है। पादपीठपर वृषभका लाछन है। भगवान्के दोनों पास्वोंमें शासन देवता चक्रेदवरो और गोमुखका अकन किया गया है। दोनो ही दिभुजी है और अलकरण धारण किसे हुए है। चक्रेदवरीके एक हाथमे चक्र तथा दूसरेमे सन्भवतः विजीरा है। भगवान्के मध्यक्ष अप त्रिक्य और दोनों ओर सवाहन गज है। त्रिछत्रके उत्पर दो पंकित्योमे प्यासन और कायोस्वासनमे तेईस तौर्यंकरोको मूर्तिया है। पीठिकाके नीचेको ओर उपासकोका अकन किया गया है।

इस मूर्तिका कलाईसे नीचेका भाग और बाँया पैर खण्डित है । यह फलक खजुराहोसे प्राप्त हुआ था । इसका आनुमानिक काल ११वो शताब्दी बताया जाता है ।

यहाँपर एक सर्वतोभद्रिका प्रतिमा भी है। चारो दिशाओं में चार खड्गासन तीर्थंकर प्रतिमाएँ है। इनके अतिरिक्त प्रत्येक दिशामे प्रत्येक कोनेपर दो पद्मासन प्रतिमाएँ ऑकत है। इस प्रकार कुल १२ प्रतिमाएँ अकित है। इन प्रतिमाओं में न लाछन अकित है, न श्रीवरस ही अकित है। बहु प्रतिमाओं की भुजाओं का भाग खण्डित है। यह मूर्ति कहासे प्राप्त हुई थी, ज्ञात नहीं हुआ।

## तीर्यक्षेत्रकी वर्तमान स्थिति

सदेनीघाट—भगवान् मुपाइवंनाथका जन्मस्थान वर्तमान भदेनी घाट माना जाता है। बहुं आवक्क स्थादाद महाविद्यालय नामक प्रसिद्ध शिक्षा सस्था है। इसके भवनके अपर भगवान् मुपाइवंनायका मन्दिर है। यह गगा तटपर अवस्थित है। दृश्य अत्यन्त सुन्दर है। मन्दिर छोटा ही है। किन्तु शिव्हरबद्ध है। इसका निर्माण जाजा प्रमुदासको आरावाजीने कराया था।

वेदीमे भगवान् मुपार्श्वनाथको स्वेतपाषाणको मवत् १९१३ मे प्रतिष्ठित पद्मामन प्रतिमा विराजमान है। इसकी अवगाहना १५ इच है। इस मुखनाथक प्रतिमाके अतिरिक्त पांच स्वेत पापाणको ओर एक कृष्ण पापाणको तथा एक सर्वतीभद्रिका प्रतिमा विराजमान है।

गर्भगृहके द्वारपर दाथे-आय पार्श्वमे मातंग यक्ष और काली (मानवी) यक्षी बनी हुई है। यक्षका वाहन सिंह है और यक्षी वृषभारूढा है।

गर्भगृहके बाहरके कमरेमें एक खाळी वेदी है। एक आळेमें चरण बने है। मन्दिरके दोनो ओर खुली छत है। मन्दिरका शिखर बहुत सुन्दर बना हुआ है।

भदेनी घाटसे दक्षिणकी ओर दो घाट छोडकर बाबा छेदीलालजी का घाट है। पूर्वजोक्ता कहना है कि इस घाटके निर्माणसे पहले यहां भगवान्त्र मुपाश्वेनाथके चरण-चिह्न स्वापित थे। भगवान्त्रे गर्भकत्याणककी तिथि भाद्रपद शुक्ला ६ है। उस समय गंगामे बाढ आयी होती है। अतः वक्षा उन्नमें व्यक्ति पानीमें जाकर चरण-चिह्नकी पूजा किया करते थे। काशीक रहेस बाबा छेदीलालजोंने इस जगह घाट बनवाकर मन्दिरका निर्माण कराया और वि० सं० १९५२ से अक्षेत्रीलालजोंने इस जगह घाट बनवाकर मन्दिरका निर्माण कराया और वि० सं० १९५२ से उक्षेत्री प्रनिष्ठा करायी। धार्मिक द्वेपके कारण बगलमें ही स्थित मन्दिरके अधिकारियोंने मुक्सेम अक्षेत्री प्रनिष्ठा करायी। धार्मिक द्वेपके कारण बगलमें ही स्थित मन्दिरके अधिकारियोंने मुक्सेम बाजी चालू कर दी। जरासे कोनेके लिए वर्षों तक मुक्स्मा चला और छेदीलालजोंकी जीत हुई।

इसी मन्दिरमें वे पुराने चरण या उनकी प्रतिकृति प्रतिष्ठित है उसका लेख इस प्रकार है—विरवे-भद्रेन्द्रुपित मार्गिधावे मरास्थे २०८० काश्यो वराणित सुपार्श्व सुकन्मे तीर्णे एषः क्रमारूब्युगलं त्रिजगिताम् । संस्थापितः सकलसंघितान्वरेण' है । मन्दिर शिखरबद और विशाल है । इसकी प्रतिष्ठा संवत् १९५२ में मिती माच शुक्ता ५ चन्द्रवारको बाबा रायदासजीके पुत्र बा. छेदीलालजीने करायी थी ।

गर्भगृहमें दो वेदियां तीन दर वाली हैं। मुख्य वेदीमें मूलनायक भगवान सुपार्श्वनाथकी कृष्णावर्ण, पपासनस्य डेड छुट अवगाहनावाली भव्य प्रतिमा है। पीठिकापर स्वस्तिक चिह्न तथा लेख है। वक्षपर श्रीवरस अकित है। इसके अतिरिक्त ८ पाषाणकी तथा ५ घातुकी प्रतिमाएँ इस वेदीमें विराजनान हैं।

दायी ओर दूसरी वेदी है। इसकी प्रतिष्ठा भी संबत् १९५२ में हुई थी। इसमें मुख्य प्रतिमा भगवान् सुराव्यंनायकी है जो २० इंच अवगाहना की है और कृष्णवर्णं कायोत्सर्गासनमें स्थित है। इनके अळावा ८ पाषाण प्रतिमाएँ और हैं।

इस मन्दिरको भी सपार्श्वनाथको जन्मभिम माना जाता है।

भेक्षुर -- भगवान् पार्वनाथका जन्म वर्तमान भेक्षुरा मुहल्लामें हुआ। उनके जन्म स्थान-पर आजकल दो मन्दिर बने हुए हैं। एक कम्पाउण्ड के भीतर जैन धर्मशाला बनी हुई है। यह दिगम्बर-वेदानद समाजकी संयुक्त धर्मशाला है। इसमें सभी जैन बन्धु बिना किसी भेदभावके ठहर सकते हैं।

यं धर्मशालाके बाद एक दूसरा अहाता आता है। इस अहातेके द्वारके बायों ओर स्वेताम्बर समाजका तथा दायों ओर दिगम्बर समाजका कार्याल्य है। इस अहातेके द्वारमें प्रवेश करते ही सामने जो मन्दिर आता है, वह दिगम्बर और स्वेताम्बर समाजका सम्मिलित मन्दिर है। तथा इसकी वेदियों पर दोनों सम्प्रदायोंकी प्रतिमाएँ विराजमान है, दोनों ही सम्प्रदायवाले अपनी-अपनी मान्यतानुसार पुजा-अकाल करते है।

मुख्य वेदीमे दोनो सम्प्रदायोको प्रतिमाएँ विराजमान हैं। दिगम्बर समाजको ४ प्रतिमाएँ है। एक प्रतिमा कृष्ण वर्ण, पद्मासन १५ ईच अवगाहनावालो है। इसपर न तो कोई चिह्न है और न लेख ही है। प्रतिमा गप्तकालको प्रतीत होती है।

दूसरी प्रतिमा क्वेत पाँषाण की, पदमासने तथा ११ इच अवगाहनाकी है। इसके ऊपर भी छांछन या लेख नहीं है। यह भी पुर्व प्रतिमाले समान प्राचीन है।

तीसरी प्रतिमा भगवान् पार्श्वनाथकी है। यह पद्मासन मुद्रामे १५ इंच ऊँची इवेत पाषाणकी है। सिरपर सर्प-कण है। पीठिकापर सर्पका लांछन तथा लेख अंकित है। लेखके अनुसार इसकी प्रतिष्ठा संवत् १५६८ में हुई थी।

एक प्रतिमा पद्मावती देवीकी है । शीर्षपर पार्श्वनाथ विराजमान हैं।

इस बेदीमें श्वेताम्बर सम्प्रदायकी ९ पाषाणकी और २ घातुकी प्रतिमाएँ है।

बेदीके पीछे बॉयें आलेमें दो दिगम्बर प्रतिमाएँ हैं। एक शिलाफलकमे २४ प्रतिमाएँ हैं। यह चौबोसी विलकुल बेसी ही है, जैसी इस मन्दिरके पासवाले दिगम्बर जैन मन्दिरमे है। यह अभिलिखित है। मूर्त-लेखके अनुसार इसका प्रतिन्जवकाल वि. संबत् ११५३ है। दूसरी मूर्ति कृष्ण पाषाणकी पद्मासतमें भगवान् पाइवैनायकी है। इस मूर्तिचर कोई लेख नही है। किन्तु यह प्रतिमा पूर्वोक्त चौबोसीके ही समकालीन प्रतित होती है।

एक दूसरे आलेमें द्वेताम्बर सम्प्रदायकी दो धातु और एक पाषाण-प्रतिमा है तथा एक चरण-युगल विराजमान है। एक मेजपर द्वेताम्बर सम्प्रदायकी द्वेत मूर्ति रखी है। विराम्बर जैन मन्दिर

जबत मन्दिरके बगलमे दायी ओर दिगम्बर जैन मन्दिर है। इसके लिए इस संयुक्त मन्दिर-मे-से भी रास्ता हे और उसका पुषकु हार भी है। इस मन्दिरमे तीन बेदियी है। मुख्य वेदीमें मुख्यायक प्रतिमा भगवान् पार्श्वनाथकी है। यह देवेतपाषाणकी पद्मासनमे है। अवगाहना १५ इस है। मन्दिन्छेबके अनुसार यह वि.स. १६६४ की है।

ूर्न बेदीमे कुळ र६ प्रतिमाएँ विराजमान है, जिनमे २२ पापाणकी और ४ धानुकी है। इतमे वि. सबत् १०२८ और १२२८ से लेकर सबत् १९४८,१६६४ और १९५२ तककी प्रतिष्ठित प्रतिमाएँ है। वि. सबत् १०२८वाली प्रतिमा भगवान् चन्द्रप्रभुकी श्वेत पाषाणकी पद्मामन ११ इंक की है।

्वायों औरकी वेदीमें वायों ओरसे-कृष्ण पाषाणके फळकपर भगवान् शान्तिनाथकी कायोत्सर्गे मुद्रामें ३। फुट ऊँनी प्रांतमा है। इसके परिकरमें नीचे ०, भकजन वेटे हुए है। दायों ओर भगवान् का गरुड यक्ष और महामानमी (कन्दर्ग) यक्षिणी है। दोनों ही द्विभुजी है। यक्षके एक हाथमें फळ और दूसरे हाथमें क्ज है। यक्षके फ्रारकी ओर गोदमे एक बालकको िल्ये हुए यक्षी खड़ी है। इसके उपरुक्त और रुद्ध परिजात पुष्प लिये हुए बड़ा है। उसके बालको क्षि बहुए यक्षी खड़ी है। उसके उपरुक्ष भा बहुगामन अर्हन्त प्रतिमा है। उसके अपरुक्ष भा बहुगामन अर्हन्त प्रतिमा है। उसके उपरुक्ष भा बहुगामन अर्हन्त प्रतिमा है। उसके उपरुक्ष भा क्षा कर है। विकर क्षा कुरारको और कहा है। क्षा है। क्षा कुरारको और कहा है। क्षा कुरारक अपरुक्ष भा कहा है। क्षा है। क्षा कुरारको और कहा है। क्षा है। क्षा कुरारको और कहा है। क्षा है। क्षा

इस वेदीमे मुख्य प्रतिमा भगवान् पार्श्वनाथकी है। यह कृष्ण वर्ण, पदमासन और २ फुट १० इच अवगाहनाकी है।

एक मृति कृष्ण पापाणकी पद्मामनमे १८ इच ऊँची है। इस मूतिके ऊपर कोई छाछन और लेख नहीं है। यह उत्तर मध्यकालकी प्रतीत होती है। इस वेदीमें कुल १७ प्रतिमाएँ है जिनमे ९ पापाणकी और ८ धातुकी है। इनमें वि सवन् १५२५ की कई प्रतिमाएँ हैं।

बायी बेदीमे मूलनायक चन्द्रप्रभ भगवान्की श्वेत पाषाणकी पद्मासन प्रतिमा है। यह १५ इंच ऊँनी है। यह वि. सबत् १९९० को प्रतिष्ठित है। इस बेदीमे चार चौद्यामी मूर्तियां है। प्रत्येक एक शिलाफलकमे उकेरी हुई है। वर्षा साधारण हरित है। रुपता है, पाषाण बहुमूल्य है। स्वेत पापाणकी एक चहुगानन मूर्ति भी है। उसमे लेख और लाइन नही है।

इस वेदीमे पद्मावती देवोको स्वेत पाषाणको सवा फूट ऊँची प्रतिमा विराजमान है।

यहां ३-४ वर्ष पूर्व एक रोचक घटना घटिन हुई थी। प्रात. जब पुजारी अभिषेकके लिए आया नी उसने देखा कि चन्द्रप्रभ भगवानके उत्तर एक विशालकाय चिनकबरा सर्प फण फैलाये हुए बैठा है। पुजारी जब अभिषेकके लिए आगे बढ़ा तो सर्प हट गया। अभिषेकके परचात् वह हुए बैठा है। पुजारी जब अभिषेकके परचात् वह नु आकर बैठ गया। उसे देखने हजारी व्यक्ति आये। उसके चित्र भी लिये गये। फिर वह देखते- देखते ही पता नहीं कहाँ चला गया।

इन मन्दिरोके बगलमे एक समाधिस्थल बना हुआ है, जिसपर दिगम्बर-देवेताम्बर दोनों सम्प्रदायोका समान अधिकार है।

सेठ सहगरेन उदयराजका मन्दिर—उन्तर मन्दिरोंक कम्पाउण्डके बाहर नवीन दिगम्बर जैन मन्दिर हैं। जो सेठ सहगरेन उदयराजका बनवाया हुआ है। यह मन्दिर शिखराबद और बाहा भव्य है। मन्दिरके बाहर उद्यान है। इस मन्दिर और यहाँको मृत्यियोंकी प्रतिष्ठा संवत् १९२५ में हुई थी। यहाँको मृत्यियोंकी प्रतिष्ठा संवत् १९२५ में हुई थी। यहाँको मृत्यियोंकि तीन वेदियोंपर तीर्थंकर प्रतिमाएँ विराजमान हैं। इनके अतिराक्त तीन वेदियों में पद्मावती देवी विराजमान हैं। बायों ओरके कक्षमे पद्मावती देवीकी खेत पाषाणकी ३ फुट ऊँची मृत्ति है। नीचे सीमेण्टकी अजगरकी कुण्डली बनी हुई है। इस पर पॉलिश इतनी कलात्मक खेगरे की गयी है कि वह सजीव प्रतीत होता है। कुण्डलीके उपर कमलायन है, जिसपर देवी बैठी है। उसके सिरके उपर सीमेण्टका बना हुआ फण-मण्डए है। पद्मावतीकी इतनी सुन्दर मृति अन्यत्र मिलना कठिन है।

मन्दिरकी वेदीपर स्वर्णका काम बहुत सुन्दर किया गया है। दीवालोंपर भित्तिचित्र बने हुए हैं, जिनमें पौराणिक आख्यान चित्रित किया गया है। सचित्र भक्तामर स्तोत्र भी चित्रित किया गया है।

इस मन्दिरकी बगलमे महाराज विजयानगरम्का महल है। सेठ खड्गसेन उदयराजने महाराजसे मुकद्मा जीतकर यह स्थान प्राप्त किया था।

## एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ-प्रशस्ति

स्याद्वाद महाविद्यालयके अकलक पुस्तकालयमें एक हस्तलिखित ग्रन्थ है, जिसका नाम 'सामायिक नित्य प्रतिक्रमण पाठ' है। इसका लेखन-काल संबत् १६१९ है। इस प्रतिमे कुल १६ पत्र है। उसमे जो प्रशस्ति दो गयी है वह उपयोगी होनेके कारण यहाँ दी जा रही है—

लियत (लिखित) पंडित सेवाराम त्रियाठी कोशल देशे त्रिलोकपुर मध्ये पाहर्वनाथ कैयालये पठनाथं ये उता (त) रा काशी पंड (खण्ड) वाराणसी नगरी मेलीपुर श्री पाहर्वनाथ कैयालयात् पठनाथं श्री गुणकीति आचार श्री दिखबर (दिगम्बर) गच्छ सरोसित (सरस्वती) मूल सब जामनाये (आम्नाये) उणाम (?) तसे सीसे ब्रह्म पद्मसागर सके सोवासे १६१९ मिति बहुव (चैत्र) वद १० ते दिबसी सामाइक पाठ सम्पूर्ण समाप्तः॥॥॥

इस प्रशस्तिमें दो बातोंपर प्रकाश पड़ता है कि संवत् १६१९ (सन् १५६२) में त्रिलोकपुरमें पारुर्वनाथ दिगम्बर चैत्यालय था तथा मेलूपुरमे पारुर्वनाथ मन्दिर विद्यमान था। यह काल मुगल सम्राट् अकबरका था।

# हिन्दू-तीर्थं

हिन्दुओंको मान्यतानुसार अयोध्या, मथुरा, माया (कनखल हरिदार), काशी, कांची, अवन्ति (उज्जेन) और द्वारका ये सात महापुरियां हैं। इनमें काशी मुख्य मानी गयी है। यह पुरी शंकरजीके त्रिशुलपर वसी है। 'काशमां हि मरणान्मुक्तः' यह हिन्दू-शास्त्रोंका वाक्य है। काशीमे मरनेसे मुक्ति प्राप्त होती है, इस विश्वसक्त कारण ही प्राचीन कालमे यहां देहोस्यां करनेके लिए हिन्दू लोग आया करते थे। यह नगर शिवजीका नगर कहलाता है, अतः यहां शिव और उनके गयोकि अनेक मन्दिर है। यहां उनके कुल ५९ मुख्य शिविलग, १२ आदित्य, ५६ विनायक, ८ भेरव, ९ दुर्गा, १३ नृसिह और १६ केशव है।

काशीका सम्बन्ध महाराज हरिश्चन्द्र, कबीर और तुलसीसे भी रहा है।

काशी सहस्रो वर्षोसे विद्याका केन्द्र रही है। यहा भारतीय वाडमय-दर्शन और साहित्यके अध्ययन-अध्यापनकी प्राचीन परम्परा अब तक सुरक्षित है। जरी और रेशमकी साहियोके लिए तो बनारम सदासे प्रसिद्ध रहा है। और अपनी उमम्यानिको वह आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं।

# सिंहपुरी

मार्ग

मिहपुरी वाराणसी जिलेमे वाराणसीते सडक मार्ग द्वारा ६ कि. मी दूर उत्तरमे अवस्थित है। बनारस छावनी स्टेबनसे यह ८ कि मी. और बनारस सिटीसे ५ कि. मी. है। वहां जानेके लिए वाराणसीस मोटर और टंक्सी हर समय मिलती हैं। ट्रेनसे जाना हो तो सारनाथ स्टेबन उत्तरना चाहिए। स्टेबनमे लगभग तीन पर्लोग दूर दिगम्बर जैन मन्दिर और धर्मशाला है। यहाँका पोस्ट आफिस सारनाथ है।

#### जैततीर्थं

भगवान् श्रेयान्सनाथके चार कत्याणकोके कारण यह अत्यन्त प्रागेतिहासिक कालसे जैन-तीर्थं रहा है। यहाँ उनके गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवलज्ञान ये चार कत्याणक हुए थे।

### जैन मन्दिर

क्षेत्र पर एक दिगम्बर जेन मन्दिर है। एक वेदीमे २ फुट ५ इन अवगाहनावाली श्रेयान्स-नाथ भगवान्की व्यामवर्ण पर्यागन मुलनायक प्रतिमा है। यह प्रतिमा अत्यन्त मनोज है। प्रतिमा लेखसे जान होता है कि इमकी प्रतिष्ठा नि. सबत् १८८१ मे मार्गशीर्ण शृक्ता पष्ठी शुक्रवारको पभीक्षापर्वनपर हुई थी।

इस प्रतिमाके नीचे गेडेका लाखन है जो भगवान् श्रंयान्सनाथका है। यह भेलूपुरके दिगम्बर जैन मन्दिरसे लाकर यहां विराजमान की गई थी। इस प्रतिमाके साथको दो क्यामवर्ण प्रतिमाएँ अभी तक भेलपुरके जैन मन्दिरमे विराजमान है।

मूलनायक प्रतिमाके आगे भगवान् श्रेयान्सनाथकी व्वेतवर्णं प्रतिमा है। एक सिहासनमे भगवान् पार्वनाथकी त्यामवर्णं प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा भी भेलृपुरके मन्दिरसे लायी गयीथी।

नेदोंके पीछे दायी ओर दीवालंभे बनी हुई एक आलमारीमे एक शिलापटमे नन्दीश्वर चैत्यालय है जिसमे ६० प्रतिमाएँ बनी हुई है। इसमें ऊपरकी प्रतिमाओंको पिक्त खण्डत है। यह शिलापट भूगमेंते उपलब्ध हुआ था। बाबी ओरके दालानमे एक तहखाना बना हुआ है। गर्मगृहके आगे विशाल सभामण्डम है। मन्दिरके बाहर दिवाल चनुतरा और उद्यान है।

मन्दिरके कम्पाउण्डेके बाहर भारत सरकारकी ओरसे घासका लान और पृष्णोद्यान बना दिया गया है। यह सारी भूमि पहले मन्दिरकी थी किन्तु दिगम्बर जैन समाजकी अनावधानीके कारण इस विशाल भूमिखण्डपर अब सरकारी अधिकार हो गया है। यहां कोई स्वेताम्बर मन्दिर नहीं है।

# पुरातस्व

जैन मन्दिरके निकट ही एक स्तूप है। इसको ऊँचाई १०३ फुट है। मध्यमें इसका व्यास

९३ फुट है। इसका बेदीबन्य अठकोण है। इसके पारवेंमें एक महराव है। महरावके पादपीठपर प्रारम्भें मृतियों रखी हुई थी। दिशिण भाग बेलबूटों है अलकृत है, जिनके कुछ भाग अब तक अविशय्द हैं। यह स्तुग २२०० वर्षके लगभग प्राचीन है। इस त्रामकी ओपदार पालिया तथा अब्बादि जानवरीका चित्रण कलांके उत्कृष्टतम उदाहरणोमेनी है। इसका निर्माण सम्प्रद्रियदशींने कराया था। भगवान् श्रेयान्सनाथकी जन्म नगरी होनेके कारण सम्प्रतिने भगवान्की स्मृतिमें इसे निर्मात कराया होगा, यह माम्यता भी प्रचलिन है। त्तुपके ठीक सामने सिंहहार बना हुआ है, जिरके दोनों तममें पर सिंहचतुरुक बना हुआ है। सिंहिक नीच धर्मवक्त है जिसके दाया और वेल होने मुनियां अकित है। हारका आकार भी बड़ा कलागूण है।

भारत सरकारने इस स्तम्भको सिंहत्रयोको राजिल्लके रूपमें मान्य किया है और घर्मेचक-को राष्ट्रध्वजपर अंकित किया है। जबसे इन धर्मचिल्लोंको शासनसे मान्यना प्राप्त हुई है, तबसे

जनसाधारणका ध्यान इस ओर विशेष रूपसे आकृष्ट हुआ है।

जैन मान्यतानुसार प्रत्येक तीर्थकरका एक विशेष चिह्न होता है और प्रत्येक तीर्थंकर-प्रतिमापर उसका चिह्न अंकित रहता है। उन चिह्नोंसे ही यह ब्रात हो जाता है कि यह प्रतिमा अमुक तीर्थंकरकी है। वे चिह्न मागिष्ठक कार्यों और मागिष्ठक वास्तुविधानोंसे भी मगल चिह्नाके रूपसे प्रयुक्त किये जाते है। सिंह भगवान् महावीरका चिह्न है। वैल प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवका और बोडा तृतीय तीर्थंकर सम्भवनाथका चिह्न है।

इसी प्रकार धर्मचक्र तीर्थंकरों और उनके समबसरणका एक आवश्यक अग है। समब-सरणकी देवनिर्मत रचनामे सिद्धार्थवृक्ष, च्लेयवृक्ष, कोट, वनवेदिका, स्तूप, तोरणगुक मानस्तम्भ, ध्वयस्तम्भ, श्रीमण्डप आदि होते हैं। श्रीमण्डपमे तीन पीठिका होती है। प्रत्येक पीठिकापर अष्ट-मगल-त्र्व्य होते हैं नया यक्ष अपने मस्तकपर धर्मचक लिये खड़े रहते है। इनमे हजार-हजार आरे होते हैं।

इसी प्रकार जब तीर्थंकर विहार करते हैं, तब उनके आगे-आगे हजार आरोबाला धर्मचक चलता है। भगविज्जनसेनने बताया है—

सहस्रार-स्फुरद्धर्म-चक्ररत्नपुर:सर. ॥ आदिपुराण २५।२५६ इस धर्मचक्रके कारण ही तीर्थंकरको धर्मचक्री कहा जाता है ।

आचार्य जिनसेन कहते है---

महाप्रभावसम्पन्नास्तत्र शासनदेवता ।

नेमुश्चाप्रतिचकाद्या वृषभ धर्मचक्रिणम् ॥ हरिवंशपुराण ९।२२२

अर्थात् वडे-बड़े प्रभावशाली अप्रतिचक्र आदि शासन देवता धर्मचक्री भगवान्को निरन्तर नमस्कार करते है।

तीर्थंकर केवलज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात् जो प्रथम धर्मापदेश करते है, उसे धर्मचक-प्रवर्तन कहा जाता है।

धर्मचक्रका इतना महत्त्व होनेके कारण ही प्राय. सभी प्रतिमाओके सिहासनो और वेदियोमे धर्मचक्र बना रहता है। शिलापट्टपर जो प्रतिमाएँ बनायी जाती है उनमे भी प्रायः धर्मचक मिलता है।

पौराणिक मान्यताके अनुसार इस स्थानपर ग्यारहवे तीर्थकर श्रेयान्सनाथने धर्मचक्र-प्रवर्तन किया था। यहाँपर देवोने उनके समबसरणकी रचना की थी। समसरण-रचनाका अध्ययन करनेपर एक निष्कर्प निकलता है कि समससरण तीर्थंकर भगवान्के पुष्यवेभवका परिणाम है। जैन मन्दिर समवसरणके प्रतीक होते हैं। किन्तु जैन मन्दिर संसम्बसरणको स्प्राणं रचना नहीं की जा सकती। अतः समवसरणको अनेक मागलिक वस्तुओंको स्वतन्त्र रचना भी होती रही है। ऐसी रचनाओं में स्तुपोंका अपना अलग महस्व रहा है। इसी लिए देशके विभिन्न स्थानोंस उत्तवनमें भी स्तुपोंक प्रवाशिक इई और कई स्थानोंपर अबतक ये जीर्ण-बीर्ण रचाने खड़े में हुए है। ऐसा लगता है, प्राचीनकालमें, विशेषतः ईसा पूर्व तीसरी शताब्दीसे गुमकाल तक जैन स्थापत्य कलामें स्तुपोंका विशेष प्रचलन रहा।

जैन शास्त्रीमे स्त्पोके सम्बन्धमे विस्तारपूर्वक विवरण उपलब्ध होते है। जैन वाड्मयमे स्त्रूप दस प्रकारके बताये गये है—लोक स्त्रूप, मध्यलोक स्त्रूप, मन्दर स्त्रूप, करववास स्त्रूप, ग्रेवेषक स्त्रूप, अनुदिश स्त्रूप, गर्वाविस स्त्रूप, ग्रेवेषक स्त्रूप, अनुदिश स्त्रूप, गर्वाविस स्त्रूप, गर्वाविस स्त्रूप। ये स्त्रूप तत्त्वबोध प्राप्त करनेके साधनोके रूपमे माने जाते थे। इसी उद्देश्यसे उनका निर्माण भी होता था। परवादवर्ती कालमे प्रवोध स्त्रूप निर्माल होने लगे, जो तीर्थकरों और मुनियोके स्मारक थे। इन स्त्रूपोकी पूजाका प्रवलन प्रारम्भे ही रहा है। ऐसे स्त्रूप मधुरा, देवगढ आदि स्थानों में मिले हैं।

यहां जो स्तूप खडा है, वह देवाना प्रिय, प्रियदर्शी सम्राट् सम्प्रतिका हो सकता है। इस मान्यताके समर्थनमे कई तर्क उपस्थित किये जा सकते है। प्रथम तो यह कि यह स्थान तीर्थंकर श्रेयारस्ताथको कत्याणक भूमि है। दूसरो, 'देवाना प्रिय' यह जैन परम्पराका शब्द है। जैन सुत्र साहित्यमें इस गब्दका प्रयोग स्थान आदिके अर्थमे आता है। सम्प्रतिने अपने लिये प्रियदर्शी शब्दका हो सर्वंत्र प्रयोग क्या है, लेकिन कही-कहीपर देवानाप्रिय प्रियदर्शी शब्द हो। हो स

सम्भवत. इन्हीं कारणोसे पुरातस्विविदारदोकों भी सम्राट् अशोक द्वारा इसके निर्मित होनेका सन्देह हैं। इसीलिए इस स्तूबके सम्बन्धमें पुरातस्व विभागकी ओरसे जो सूचना-पट्ट लगाया गया है, उसमें अपने इस सन्देहको "सम्भवत यह स्तूप सम्राट् अशोक द्वारा निर्मित हुआ" यह लिखकर प्रकट किया गया है। श्रेयान्मनाथके नामपर ही इस स्थानका नाम सारताय पड़ा।

#### व्यवस्था

यहाँके जंन मन्दिरकी व्यवस्था दिगम्बर जैन पचायत बनारसके अधीन है। यहाँ वर्षमे फाल्गुन कृष्ण एकादशीको, जिस दिन श्रेयान्सनाथ भगवान्ने दीक्षा छो थी, मेळा होता है और श्रावण शुक्रा १५ को, जिस दिन भगवान्का निर्वाण हुआ था, दूसरा मेळा भरना है।

यहां ठहरनेके लिए जैन घर्मशाला बनी हुई है। इसमें चारों ओर कमरे और दालान है तथा बीचमें उद्यान है। घर्मशालाके पीछे चार बीचेमें उद्यान बना हुआ है, जो धर्मशालाकी ही सम्पत्ति है।

## बौद्धतीर्थं

बौढ मान्यतानुसार महात्मा बुद्धने सर्वप्रथम अपने पंचवर्गीय शिष्योंको यहीपर उपदेश देकर अपना धर्म-चक्र प्रवर्गन किया । बौढ ग्रन्थोमे इस स्थानका नाम ऋषिपत्तन और मृगदाव आता है। यहाँ सारे विश्वसे बौढ यात्री दर्शनार्थ आते हैं।

# चन्द्रपुर्र

#### सार्वं

चन्द्रपुरी क्षेत्र बनारससे आगे मेन लाइनपर कादीपुर स्टेशनसे ५ कि. मी. दूर गंगाके किनारे अवस्थित है। टैक्सी और मोटर द्वारा वाराणसी-गोरखपुर रोडणर २० कि. मी. है। रेल द्वारा २४ कि. मी. पड़ता है। मुख्य सड़कसे २ कि. मी. कच्चा रास्ता जाता है। यह सिंह्युपरी १७ कि. मी. है। यह एक छोटा-सा गाँव है जो चन्द्रीटी कहलाता है। यह ताराणसी जिलेंमे हैं और इसका पोस्ट आफिस कैथी है। यात्रियोंके लिए सुविधा-जनक यह है कि वाराणसीमें मैदा-गिनकी जेन धर्मशालामें ठूरें। वहींसे टैक्सी या बससे लाये। टैक्सी मन्दिर तक पहुँच जाती है। बससे सड़कपर उतरकर दो कि. मी. पैदल चलना पड़ता है। धुजारी गाँवमे रहता है। जमादार दखाजेपर ही एहता है।

### जैनतीर्थं

यह आठवे तीर्यंकर चन्द्रप्रभु भगवान्का जन्म-स्थान है। इस स्थानपर भगवान् चन्द्रप्रभके गर्भ, जन्म, तप और केवलज्ञान ये चार कल्याणक हुए थे। इसलिए यह एक अत्यन्त प्राचीन तीर्थं स्थान है।

### वर्तमान स्थिति

यहां दिगम्बर जैनोका एक प्राचीन मन्दिर था, जिसपर स्वेताम्बरोने अधिकार कर छिया। तव आरा निवासी छाछा प्रभुदासने यहां गगाके तटपर सन् १९१३मे नवीन दिगम्बर जैन मन्दिर-का निर्माण कराया। मन्दिरके छिए भगवान् चन्द्रप्रभक्ती दो मूर्तियोका निर्माण भी इन्होने कराया और उनकी पंचकत्याणक प्रतिद्धा वा॰ देवकृमार आरा वालोंने करायो।

मन्दिर साधारण है तथा दूसरी मंजिल पर है। गर्मगृह एक साधारण-सा कमरा है, जो लगभग ८×८ फुट है। दीवालमें आलगारीनुमा बेटीमें एक साधारण पाधाणके सिहासनपर मूल-नायक भगवान् चन्द्रभभको स्वेत पायाणकी पीने दो फुट ऊँजी प्रतिमा विराजमान है। इसके आगे पीतजके सिहासनपर भगवान् पार्द्यनायकी ८ इंच ऊँजी कृष्णवर्ण प्रतिमा है।

गर्नगृहके आगे सभामण्डप है, जो गर्मगृहसे कुछ बड़ा है। गर्भगृहके द्वारपर इधर-उधर दोनों आलोंमे यक्ष विजय और अष्टभुजी यक्षिणी ज्वालामालिनीकी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। इसी प्रकार सामग्री वाली वेदीके इधर-उधर आलेमे एकमे क्षेत्रपाल तथा इसरेमे चरण विराजमान है।

मन्दिरके चारों ओर धर्मशाला है । द्वेताम्बरोंके अधिकारमें जो मन्दिर है, वह दिगम्बर मन्दिरसे थोड़ो दूरपर बना हुआ है । इसका निर्माण संवत १८६० में हुआ था ।

## कियवन्ती

इस मन्दिरके निर्माता लाला प्रभुदासकी आर्थिक स्थिति साधारण थी, ऐसा कहा जाता है। एक बार भट्टारक जिनेन्द्रभूषणने उनसे कहा—तुम छह जैन मन्दिरोंका निर्माण कराओ। छाला प्रभुदासने इसपर दुखी होकर अपनी आर्थिक विश्वसात प्रकट की तो भट्टारकजी बोले— तुम इसकी बिन्ता मत करो, केवल स्वीकृति सरे दे हो। जालाजीने अपनी स्वीकृति दे दी। देखते-देखते कुछ दिनोंमें ही लालाजीकी आर्थिक स्थिति सुधर गयी। तब उन्होंने चन्द्रपूरी, भदैनी, और कौशाम्बी दिगम्बर जैन मन्दिर बनवाये। वे अपने जीवनमे पूरे छह मन्दिर बनवा पानेसे पहले ही स्वर्गवासी हो नये। अतः शेष तीन मन्दिरोका निर्माण उनके वंशजीने कराया। इसके अतिरिक्त उनके वशजीने 'प्रभुदास जैन (तीर्थक्षेत्र ) निधि नामसे एक ट्रस्टकी स्थापना की, जिसकी ओरसे हन मन्दिरोकी देखभाल और व्यवस्था होती है।

#### वर्णक मेला

यहाँ चैत्र कृष्ण पचमीको वार्षिक मेला भरता है।

#### प्रयाग

#### मार्ग

दिल्लीसे कलकता जानेवाली उत्तर रेलवे लाइनपर इलाहाबाद जंकान है। यह सभी ओरसे केन्द्रमें है। इलाहाबाद जंकानपर उत्तर रेलवे और मध्य रेलवेकी लाइने मिलली है। सडकके मार्ग द्वारा भी इसका सम्बन्ध सभी बडे शहरोंसे है। नैनीमे हवाई अड्डा भी है। मुहल्ला बाह्यचन्द्रमें लेन धर्मशाला है।

### तीर्थक्षेत्र

आब तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेवने जिन ५२ देशोकी रचना की थी, उनमें कोशल देश भी था। उसके अन्तर्गत ही पुरिमताल नामक एक नगर था। भगवानने दीक्षा लेनेसे पूर्व अपने राध्योको विभिन्न नगरोंके राज्य दिये थे। उनमे वृषभवेत नामक पुत्रको पुरिमतालनगरका राज्य दिया। जब भगवान्ते नीलाजना अप्तराकी नृत्य करते हुए मृत्यु देखी तो उनके मनमे ससार, शरीर और भोगोके प्रति निबंद हो गया। लोकान्तिक देवोने इस पूष्प अवसरपर आकर भगवान् के वैरायको नराहना की, अनुमोदन किया और प्रेरणाप्रद निवंदन किया। भगवान् राज्याट त्यागकर दीक्षा लेने अयोध्यसि देविनीमन पालकी 'पुदर्यान' में चल दिये। पालकीको सर्वप्रथम भूमि गोचिरियोने उठाया और सात कदम चले। पश्चान् विद्याधरोने पालकीको उठाया। तदनन्तर देवो- ने पालकीको उठा था। तदनन्तर देवो-

आकाशमे देव और इन्ट्र हुएँ-विभोर चल रहे थे और भूमिपर भगवानुको हित्रयां—नन्दा और मुनन्दा, अन्य परिवारी जन और जनता शोकाकुळ चल रही थी। साथमे भगवान्के माता-पिता मध्देवी और नाभिराय भगवानुका दीक्षाकल्याणक देखने चल रहे थे।

भगवात् सिद्धार्थं वनमं पहुँचकर पालकीसे उत्तर पडे और फिर उन्होंने सभी प्रकारके परिग्रहका त्याग करके एक वटवृक्षके नीचे पूर्विभिमुख होकर अपने हाथो द्वारा केश लुचन किया। इस प्रकार भगवान्ने चैत्र कृष्णा नवमीके दिन सार्थकालको उत्तराषाढ नक्षत्रमे दीक्षा ले ली और छह माहका योग लेकर उस वटवृक्षके नीचे एक शिलानपृष्टिर आसीन हो गये। दीक्षा लेते ही भगवान्को मत्यपर्यक्रान उत्पन्न हो गया। चार हजार राजा भगवान्के साथ दीक्षित हो गये। उनमे सम्राट् भरतका पुत्र मरीचि भी था। देवो और इन्द्रोंने भगवान्का दीक्षाकत्याणक मनाया।

इसी ममयसे उस स्थानका नाम प्रयाग पड गया। आचार्य जिनसेनने इस सम्बन्धमें हरिवश-पुराणमे बडे स्पष्ट शब्दोमे उल्लेख किया है। वे लिखते हैं: एवमुक्त्वा प्रजा यत्र प्रजापतिमपूजयत् । प्रदेशः स प्रजागास्यो यतः पुजार्थयोगतः ॥९।९६॥

अर्थात् 'तुम लोगोंकी रक्षाके लिए मैंने चतुर भरतको नियुक्त किया है। तुम उसकी सेवा करो' भगवान्के ऐसा कहने पर प्रजाने उनको पूजा की। प्रजाने जिस स्थानपर भगवान्की पूजा की, वह स्थान पुजाके कारण 'प्रयाग' इस नामको प्राप्त हजा।

इसी प्रकार आचार्य रिविषेणने 'पद्मपुराण' में कहा है— प्रजाग इति देशोऽनी प्रजास्योऽस्मिन् गतो यतः । प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः ॥१३।२८॥

अर्थान् भगवान् वृषभदेव प्रजासे दूर हो उस स्थानपर पहुँचे थे, इसलिए उस स्थानका नाम 'प्रजाग' प्रसिद्ध हो गया । अथवा भगवान्ने उस स्थानपर बहुत भारी त्याग किया था । इसलिए उसका नाम 'प्रयाग' भी प्रसिद्ध हुआ ।

इन उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि भगवान् ऋषभदेवके कारण ही इस स्थानका नाम 'प्रयाग' पड़ा और फिर पुरिसनाल नगर भी प्रयाग कहलाने लगा। क्योंकि साहित्यमे ऋपभदेवके परचात् पुरिसनाल नामक किसी नगरका नाम देखनेम नही आया। भगवान् प्रयापित कहलाते थे, प्रजा उन्हें हृदयसे प्रेम करती थी, उनपर थद्धा रखती थी। इसलिए भगवान्के सर्वस्व त्याग जैसी अपूर्व घटनाके कारण 'प्रयाग' नाम पड़ा, जो आगे चलकर स्थापी हो गया।

दीक्षा लेनेके परचात् भगवात् यहांपर केवल छह माह तक ही रहे। इसके परचात् वे विभिन्न देशोंमे विहार करते रहे। ठीक एक हजार वर्ष परचात् वे प्रिमताल नगर पथारे। भगविजनसेनाचार्यके शब्दोंमे मौनी, ध्यानी और मानसे रहित वे अतिशय वृद्धिमान भगवात् वीरिक्षीर अनेक देशोमे विहार करते हुए किसी दिन पृरिमताल नामक नगरके सभीप जा पहुँच। वहां शकट नामक वनसे बटवृक्षके नीचे एक शिलापर पर्यकासनसे विराजमान हो गये। उन्होंने ध्यानामिन द्वारा प्रातिया कर्माका नाश कर दिया और काल्युन कृष्णा एकारशीको उत्तरायाद नसक में भगवात्को निर्मल केवलकान उत्पन्न हो गया। सम्पूर्ण देवो और इन्होंने वहां आकर केवलकान जल्पाक का महोत्सव बनाया। इन्हकी आजासे देवोने उसी स्थानपर समवसरणकी रचना की। उस समय उस नगरका नरेश, ऋषभदेवका तृतीय पुत्र वृषभ-सेन अनेक राजाओंके साथ भगवान्के पास पहुँचा और दीक्षा लेकर भगवान्का, प्रथम गणधर बना। तब इस मुगमे प्रथम तीर्थकरका प्रथम उपदेश सहीपर हुआ। भगवान् ऋषमदेवन धर्मचक प्रवर्तन प्रथाम ही किया।

भगवान्को दीक्षाके कारण इस नगरका नाम बदलकर प्रयाग हो गया और जिस बटनुक्षके नीचे उन्हे अक्षय ज्ञान-रूकमी प्राप्त हुईँ, बह बटबुक्ष 'अक्षयबट' कहलाने लगा। निस्तंपको गुर्वा-क्लोमे अक्षयबटका उल्लेख इस प्रकार मिलता है—'श्री सम्बरिगिर-बम्पापुरी-क्लेयन्तिगिर-अक्षयबट-आदीखर दीक्षा सर्व सिद्धक्षेत्र कृत यात्राणा। 'इसमे अक्षयबटको तीये स्थान माना है।

काष्टा संघ नन्दीतट गच्छके भट्टारक श्रीभूषणके शिष्य नयनसागरने, जो १६वी, १७वी शताब्दीके विद्वान् हैं, अपनो 'सर्वतीर्यवन्दना' नामक रचनामे प्रयागके सम्बन्धमे भी लिखा है, जो इस प्रकार है—

> 'गंगा-यमुना मध्य नयर प्रयाग प्रसिद्धह । जिनवर वृषभ दयाल घृत संयम मन सुद्धह ।

बट प्रयाग तल जैन योग धर्मो सद्भासह। प्रगट्यौ तीर्यं प्रसिद्ध पूरत भविमण आसह। प्रयागबट दीठे थके पाप सकल जन परिहरे। बृहत् ज्ञानसागर बदति प्रयाग तीर्थं बहु सुख करे

इसमे कितने बताया है कि ऋषभदेव भगवान्ने प्रयाग वटवृक्षके नीचे ध्यान लगाया था। इससे वह तीर्थके रूपमे प्रसिद्ध हो गया। वहाँ जानेपर लोगोकी मनोकामनाएँ पूरी होती थी; ऐसा उस स्थानका अतिराध था।

'प्राचीन तीर्यमाला सग्रह' भाग १, पृ० १०-११ के अनुसार प्राचीन समयमे यहाँ ऋषभदेव-के चरण विराजमान ये किन्तु सोलहवी सदीमे राय कल्याण नामक सूबेदारने चरण हटाकर चिवलिंग स्थापित करा दिया।

'विविध तीर्थं कर्ल्य' में लिखा है कि आचार्य अन्निकापुत्रको लोगोंने नावसे उठाकर गगामें फेक दिया। आचार्यको इसका कोई खेद नहीं था। किन्तु जल कायके जीवोकी जो विराधना हो रही थीं, इससे वे आत्मालोचनमे लगे। तभी श्रेणी-आरोहण करके उन्हें केवलजान हो गया और अन्तकृत्केवली होकर मुक्ति-लाभ किया। देवताओंने निर्वाण महिमा (पूजा) की। आगे लिखा है—

'अत्प्व तीर्थं प्रमाग इति जगति पत्रये। प्रकृष्टो याग पूजा अत्रेति प्रयाग इत्यन्वर्थः। शृलाग्रीतत्वगनानुगतिकतया चाद्यापि परसमयिन. क्रकच स्वागे दापयन्ति तत्र। वटश्च तत्र गणशस्तुरुक्तैरिक्टनोर्जप मृहर्मुह, प्ररोहति।

--विविध तीर्थंकल्प पृ० ६८

इसके अनुसार मुसलमान बादशाहोने यह वटवृक्ष काट दिया था किन्तु वह बार बार उग आता है।

यह स्थान प्राकृतिक सुषमासे समृद्ध है। गंगा-यमुना और सरस्वतीका यह सगम स्थल है। इन तीन निर्द्योकी रवेत, नील और रक्त धाराएँ मिलकर एक दूसरेसे समाहित हो गयी है। यह अक्षय वट इन निवेणी सगमके तटगर महे हुए किलेंके भीतर है। इसमे तो सन्देह नहीं है कि वह मूल अक्षयवट समाप्त हो गया, किन्तु उसकी वच-परम्पराके द्वारा अब तक एक अक्षयवट विद्यमा है। पहले पातालपृरी गुफामे कुछ पण्डे लोग एक सूखी लकडोंको कपड़ेमे लगेटकर और उसे अध्यय वट कहकर भक्त जनताको उसका दर्शन कराते थे, अब भी कराते हैं। किन्तु अब, कहते हैं, अक्षय बटका एता चल गया है और अब मप्ताहमें दो तिन उसके दर्शन कराये जाते है। समुना किनारिक पारक्ते यहां आ सकते हैं। आजकल यह उम क्षेत्रमे है जो सेनाके अधिकारमे है। अतः इसके दर्शनके लिए क्षेत्रीय सैनिक अधिकारीसे आजा लेनी पहती है।

इस स्थानकी यात्रा करनेसे भगवान् ऋषभदेवको स्मृति मनमे जाग उठती है और मन अनिर्वचनीय भक्ति-भावसे व्हावित हो उठना है।

### पुरातस्व

यहाँ किलेमे एक प्राचीन स्तस्म है। भगवान् ऋषमदेवकी कत्याणक भूमि होनेके कारण मौर्य सम्राट् सम्प्रतिने इसका निर्माण कराया था। उस स्तस्मको भूलसे अशोक स्तस्म कहने लगे है। इसके ऊपर प्रियदर्शी (सम्प्रतिको उपाधि), उसकी रानी, सम्राट् समुद्रगुप, वीरवल और जहाँगीरके लेख भी खुदे हुए है।

### पाइवंनाय मन्दिर

यहाँ नाहचन्द मुहल्ला सराविगयानमें एक उन्नन शिखरसे सुशोभित पाख्वैनाय पंचायती मन्दिर है। ऐसा कहा जाता है कि इस मन्दिरका निर्माण नौबी शताब्दीमें हुआ था। इस प्रकार यह मन्दिर ११०० वर्ष प्राचीन है। यद्यपि समय-समयपर मन्दिरका जीणोंद्वार होता रहा है, अत. प्राचीनताके चिह्न पाना कठिन है। फिर भी परम्परागत अनुश्रुति इसी प्रकार की है।

लगभग १५०-२०० वर्ष पूर्व किलेकी खुराईमें कुछ जैन तीर्थंकरों और यक्ष-यक्षिणियोंकी मूर्तियां निकली थी। जैन समाजने सरकारसे ये मूर्तियाँ कैकर उस मन्दिर तथा पंचायती दिगम्बर जैन मन्दिर तथा पंचायती दिगम्बर जैन मन्दिर से हो। अपितु कलाकी दिष्टिसे भी बड़ी मन्दिर तथा पंचायती है। ये मूर्तियाँ न केवल पुरातस्वकी दृष्टिसे ही, अपितु कलाकी दिष्टिसे भी बड़ी मन्दियान हैं।

तीर्थकर प्रतिमाएँ चतुर्थं कालकी कही जाती हैं। इनमें मध्यमें विराजमान मूलनायक प्रतिमा भगवान् पार्ट्वनायकी है। इसकी अवगाहृता साई चार फुटकी है। वर्ण सिल्टेटी है। इसका पाषाण रवादार है। दोनों ओर यस-यिक्षणी हैं। ऊपर फण है। फणके अगल-वगल्के पुण्यमाल-धारिणी विद्याधीरती तथा उकर दो ऐरावत हाणी है। हाथियो पर दो-दो देव हाण को हुए वेहे है। किवदन्ती है कि यह प्रतिमा किलेमे चुदाई करते समय निकली थी। हिन्दुओंने इसे अपने भगवान्को मूर्ति कहकर ले जाना चाहा। किन्तु जब जेनोको इसका पता चला तो हिन्दू लोग इसे लेने नहीं आये। अधिकारीने भी यह वार्त लगा दी कि यदि यह जैनोंको प्रतिमा है तो इसे एक ही उक्ति उठावर ले जाये। तब एक धार्मिक सज्जन रात भर सामाधिक करते रहे और मुबह भगवान्को पूजा करनेके बाद मूर्ति लेने पहुँचे। गुद्ध भावान्को स्थानका स्मरण करके जब उन्होंने इसे उठाया तो यह आसानीसे उठ गयी। किलेके बाहरसे वे उसे माडोमें स्वकर ले आये और इस मन्दिर से जाकर दिराजमान कर दिया। प्रतिमा काफी विद्याल और वजनदार है और साधारणतः एक आरसी इसे किसी प्रकार उठा नहीं सकता।

बायी ओरसे एक शिलाफलकपर भगवान् आदिनाषकी खड्गासन प्रतिमा है जिसकी अव-गाहता १ फुट ९ इच है। यक्तयिक्षणी अंजलिबढ मूत्रामे स्थित हैं। मूर्तिके दोनों ओर चमर-वाहक है। कन्येपर जटाएँ लहरा रही हैं। दोनों ओर दो-दो तीर्थकर मूर्तियाँ पद्मासनमें विराज-मान हैं। छक्के दोनों और पुष्ममालाधारिणी दो देवियाँ हैं।

्दूसरी प्रतिमा—एक शिलापट्टपर पचबालयितको खडगासन प्रतिमा अंकित है। यक्ष-यक्षिणी, चगरबाहक और भक्तजन खड़े हैं। ऊसरकी ओर मालाधारिणी दो देवियोका अकन है।

भगवान् पार्श्वनाथकी एक फणार्वालमिण्डत प्रतिमा है। परिकरमें यक्ष-यक्षिणी दोनो ओर विनयमुद्रामें खड़े हैं। चमरवाहक हार्योमें चमर लिये हुए हैं। ऊपर दो देव और दो देवियाँ पुष्पमाल लिये हैं। इनसे ऊपर दोनो ओर गजराज हैं; जिनपर सौधमें और ऐसान इन्द्र करबद्ध मुद्रामें आसीन है। छन्नसे ऊपरकी ओर एक देव दुन्दुमि बजाते हुए दिखाई पड़ता है।

इससे आगे भगवान् आदिनायकी खड्गासन प्रतिमा है। चमरवाहक हाथोंमें चमर लिये खड़े हैं। यक्ष-यक्षिणी हैं जो खण्डित हैं। क्रारकी ओर दो देवियाँ पुष्पमालाएँ लिये है।

वायी ओरकी वेदीमें स्वेत पाषाणकी अम्बिकादेवीकी मूर्ति है। अवगाहना १ फुट ३ ईच है। दो वालक अंकित हैं। एक गोदमें है, दूसरा बगलमें खड़ा है। देवीके शीर्षपर भगवान् नेमि-नाथ विराजमान हैं। भगवान्के चारों ओर भव्य अलंकरण है। इस प्रतिमाके पीठासन पर वि. संवत् १४३३ भाद्रपद सुदी १० का लेख है।

धातुकी एक चतुर्भजी पद्मावतीकी मूर्ति है। अवगाहना ६ इंच है। सिर पर सर्पफण है।

वि. संवत् १९०२का मृति-लेख अकित है।

सिहासनपर रुखितासनमे बैठी हुई दिभुजी पद्मावतीकी एक धानु-प्रतिमा है। एक हायमें अंकुश और दूसरे हाथमे कमल-पुष्प धारण किये हुए है। पादपीट्यर संबत् १८०९ का एक अभिलेल है।

इसके आगे हंसवाहिनी देवीकी धातु-मूर्ति है। बार भुजाएँ है जो क्रमशः सर्पं, कमल, अंकुश और धनुष धारण किये हुए हैं। सिरपर सर्पं फण है। मूर्ति-टेख है किन्तु पढ़ा नही जा सका। सम्भवतः यह पद्मावतीको मति है।

एक चतुर्भुजो देवीकी धार्तु-मूर्ति सबत् १५३७ की है। यह ललितासनमे है। सिरपर तीर्थंकर-मति है। एक हाथ खण्डित है।

्रक्षी वेदीपर वि. सबत् १५४१ को एक धातु-मूर्ति है। मूर्तिके चार भुजाएँ है। आकार ५ इंच है। बगलमें हस है।

## वंचायती मन्दिर

मुह्ल्ला चाहबन्दमे पार्श्वनाथ मन्दिरसे लगा हुआ और जैनधर्मशालाके फाटकके अन्दर शिखरबद्ध पंचायती दिगम्बर जैन बडा मन्दिर है। यहाँ दायी ओरकी वेदीमे प्राचीन प्रतिमाएँ विराजपान है जो प्रातत्त्व और कलाकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है।

बायी ओरसे एक शिलाफलकमे भगवान आदिनायको खड्गासन प्रतिमा है। सिरपर जटाएँ हैं जो पीठकी ओर गयी है। नीचे दाये-बाये यक्ष-पिछणी हैं। दोनो ओर बीचमे चमरबाहुक खढ़े हैं। सिरपर त्रिमंग छन हैं। इसके परिकरमे चौबीस तीयंकर-प्रतिमाएँ दोनो ओर और ऊपर बनी हुई है जिसमे २० पद्मासन है और ४ खड्गासन है। छन्न दोनो ओर गज बने हुए है। दो आकाशचारी देव हार्योमें पुण्यमाल लिये हैं। छन्नके उत्पर एक देव दन्दिभ बजा रहा है।

कृष्ण पाषाणकी भगवान् पद्मप्रभुको एक खड्गासनं-प्रतिमाँ है। अवगाहना रे फुट ६ इंच है। सिहासन-पीठपर मध्यमे पुष्पका चिह्न अकित है। चरणोके दोनों ओर यस-प्रक्षिणी है। मध्यमे एक ओर तो चमरवाहक तथा दायों और एक चमरवाहिनो देवी है। उसके ऊपर एक देव बना हुआ है। एक हस्ती सुंड उठाये हुए है। सिरके ऊपर इधर-उधर दो देवियाँ हाथमें पुष्पमालाएँ लिये अकित है। दो गज गुण्डोंमें कल्या लिये भगवानुका अभियेक कर रहे है।

जटाघारी भगवान् आदिनाथकी प्रतिमा है। जटाएँ पीठकी ओर है। सिरपर छत्र है। चरणोके दाये-बाये दो चमरवाहक हैं। दो गज बने हुए है, जिनपर एक-एक देव बैठा है। आकाश-चारिणी देवियां हाथोमें पारिजातकी पूष्पमालाएँ लिये हुए है।

नम्बर ४वाली मूर्ति नम्बर १ जैसी है। नम्बर १ की मूर्तिमे बैलका मुख दायी ओर है, जबकि नम्बर ४वाली मर्तिमे बैलका मुख बायी ओर है।

आगेकी पंक्तिमे भगवान् पार्खनाथकी कृष्ण वर्ण प्रतिमा है। अवगाहना १३ इंच है।

कृष्ण पाषाणकी ११ डच अवगाहना की एक अन्य मूर्ति है जिसमें लांछन नहीं हैं। दायीं ओर पार्श्वनाथकी दो प्रतिमार्ए हैं। कृष्णवर्ण हैं। अवगाहना १३ इंच है।

ये सभी मूर्तियाँ, लगता है, छठीसे दसवी धताब्दी तक की हैं। इलाहाबादमे चाहचन्द मुहल्लेमें ३ मन्दिर और २ चैत्यालय हैं। इनके अतिरिक्त ५ मन्दिर और चैत्यालय अन्य मुहल्लों- में हैं । चाहचन्द मुहल्लेमें जैन धर्मशाला है । धर्मशालाके पीछे जैन विद्यालय है । इसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं ।

## प्रयाग म्युजियममें जैन पुरातस्व

यह म्युजियम इलाहाबाद म्युनिस्पल कापोरिशनके अन्तर्गत चल रहा है। इसमें जैन पुरातन कलाकृतियोंका सुन्दर संग्रह है। ये कलाकृतियाँ कीवाम्बी, पभीसा, गया, जसो आदि विभिन्न स्थानोंसे प्राप्त हुई है। स्याचीनता और कला दोनों हो दृष्टियोंसे इनका विशेष महत्त्व है। म्युजियम-के कम्पाजण्डमें बहुत सी मूर्तियां खण्डित और अखण्डित दोनों प्रकारकी रखी हुई है। उनपर प्राप्ति-स्थान, काल आदि कुछ भी नहीं लिखा है। लांछन भी नहीं है और न मूर्ति-सेख ही हैं। इस्लिए यहाँ उन्ही जैन कलाकृतियोंका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है जो स्युजियमके कक्षमे विद्यमान हैं।

चन्द्रप्रभु—दो खिहोंके ऊपर बने हुए जासनपर पदमासनमें विरोजमान हैं। वर्ण भूरा बसुआं पाषाण, अवगाहना ३ फुट ९ इंच है। दोनों जोर चमरबाहक है। सिरके ऊपर पाषाण छत्र है। ऊपरकी जोर पुष्पवर्षा करते हुए दो आकाशचारी देव अकित हैं। यह प्रतिमा कौशाम्बीसे प्राप्त हुई है। पुरातत्त्ववेत्ताओंने इसका निर्माणकाल ईसाकी छठवी शताब्दी निस्चित किया है।

सबैतो महिका-एक सबैतो भहिका प्रतिमा, जिसमें चारो दिशाओं मे चार खड्गासन तीर्थंकर प्रतिमाएँ है, कौशाम्बीसे प्राप्त हुई थी। यह घुटनोसे खण्डित है। इसका निर्माण काल १०वी शताब्दी है।

कादिनाथ-एक शिलाफ़लकपर कृष्ण पाषाणकी भगवान् आदिनाथकी एक सङ्गासन प्रतिमा गयाते प्राप्त हुई थी। सिरपर बालोका जटाजूट है। चरणोंके दोनो और चमरवाहक हैं। इस प्रतिमाके दोनो ओर चौबीस तीयंकरोंकी खड्गासन मूर्तियाँ बनी हैं। इसका भी अनुमानित काल १०वी शताब्दी बताया है!

साहिनाय-हलके लालवर्णकी पायाण शिला पर अंकित भगवान् आदिनायकी एक अन्य सब्गासन प्रतिमा है। इसके हाथ और पीव सण्डित हैं। कन्ये और पीठिपर जटाएँ हैं। नीचेके भागमे यस-पित्रणी हैं। इपर-उभर दो चैंवरवाहक सब्हें तथा दोनों और दो-दो पद्मासन तीर्थंकर प्रतिमाएँ उन्हों में हैं। छत्रके उपर दोनों ओर २ देखियों और २ देखता पुष्प लिय दिलाई देते हैं। यह प्रतिमा जसोसे प्राप्त हुई थी। इसका काल १२वी शताब्दी अनुमानित है।

जक्षोसे प्राप्त आदिनाथको एक और प्रतिमा है। इसका पाषाण लाल है। पद्मासन है। इसके भी हाथ और पैर खण्डत हैं। बायों ओर यक्ष-यिक्षणी केंटे हैं। उनके उत्तर तीन पिकयोमें दो खड्गासन, दो पद्मासन और तीन खड्गासन प्रतिमाएँ है। किन्तु सभीके सिर खण्डित हैं। इसी प्रकार तायों ओर नीक पद्मासन प्रतिमाएँ हैं। तीनों ही खण्डित हैं। उत्तर प्रकार तायों ओर नीक हैं। किन्तु वे तो बिलकुल मिट चुकी हैं। सम्प्रवतः इस फलकपर चौबीसी बनी हुई थी, किन्तु वे तो बिलकुल मिट चुकी हैं। सम्प्रवतः इस फलकपर चौबीसी बनी हुई थी। इसका अनुमानित काल १२वी शताब्दी है।

यक्ष दम्पति, यक्ष गोमेद और यक्षी अम्बिका सिहासनपर लिलतासनमें आसीन हैं। दोनोंकी गोदमे एक-एक बालक है। अम्बिकाके हाथमें आम्न-फल है। बालकोंके सिर खण्डित हैं। आसनके के अघोभागमें सात भक्त श्रावक बेठे हुए हैं। उमर भगवान् नेमिनायकी लघु प्रतिमा है। यह मूर्ति जसोसे प्राप्त हुई थी। यह १२वी सताब्दीकी है।

शास्तिनाथ-यह पभोसासे प्राप्त हुई थी और १२वीं शताब्दीकी है। यह भूरे बलुए पाषाण-की है। पदमासनमें स्थित है और अवगाहना वो फुट तीन इंच है। इसके दोनों ओर एक-एक

खडगासन प्रतिमा है। उनके ऊपर भी कोप्ठकमे पदमासन प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। भामण्डलका अंकन अत्यन्त कलापूर्ण है। अधोभागमे दोनों ओर दो-दो यक्ष-यक्षिणी है। शीर्ष भागमे दोनों और पुष्पमाल लिये आकाशचारी देव हैं। छत्रके ऊपर कई मर्तियां हैं जो खण्डित हैं।

अभ्बिका-६ फट ऊँचे और ३ फट चौडे एक शिलाफलकपर अभ्बिकाकी चतुर्भंजी मृति है। किन्त इसकी चारो भजाएँ खण्डित है। देवी रत्नाभरणोसे अलकृत है। सिरपर स्वर्ण किरीट, गलेमें अक्षमाला, रत्नहार, कटिपर मेखला है। कानोमे कुण्डल और भूजाओंमे केयर है। सिरके पीछे अलकत प्रभामण्डल है। इस मतिका अलंकरण कलापूर्ण है। इसकी एक विशेषता और है। इस फलकमे चौबीस यक्ष-यक्षणियाँ बनी हुई है और उनके नाम भी दिये है। इसके अतिरिक्त इधर-उधर ८ खडगामन प्रतिमाण बनी हुई हैं। ५ प्रतिमाएँ उपरिभागमें भी अकित है. जिनमें २ खडगासन और ३ पद्मासन है।

सामान्यतः तीर्थंकर प्रतिमाओके केश कुन्तल घुँघराले और छोटे होते हैं। उनके जटा एव जटाजुट नहीं होते । किन्तु भगवान् ऋषभदेवकी कुछ प्रतिमाओमे इस प्रकारके जटाजुट अथवा जटा देखनेमें आती है। यद्यपि तीर्थंकरोके बाल नहीं बढते, किन्तु ऋषभदेवके तपस्यारत रूपका वर्णन करते हुए कुछ आचार्योने उन्हे जटायक्त बताया है। आचार्य जिनसेन कृत हरिवंश पराणमे

इस प्रकार उल्लेख है---

सप्रलम्बजटाभारभ्राजिष्णजिष्णरावभौ। रूढप्रारोहजाखाग्री यथा न्यग्रीधपाटप, ॥९।२०४॥

अर्थात् लम्बी-लम्बी जटाओके भारसे मुशोभित आदि जिनेन्द्र उस समय ऐसे वट-वृक्षके समान सुशोभित हो रहे थे, जिसकी शाखाओंसे पाये लटक रहे हो।

इसी प्रकार आचार्य रविषेण पदमपराणमे वर्णन करते है---

वातोद्धता जटास्तस्य रेजराकुलमर्तयः। धमाल्य इव सद्ध्यान-विज्ञसक्तस्य कर्मण ॥ ३।२८८॥

अर्थान् हवासे उडती हुई उनकी जटाएँ ऐसी जान पडती थी, मानो समीचीन ध्यानस्पी अग्निसे जलते हए कर्मके धुमको पक्ति हो।

इस प्रकार हम देखते है कि ऋषभदेवकी प्रतिमाओका जटाज्ट समृक्त रूप परम्परानुकल रहा है। इन प्रतिमाओकी रचना-शैली, तक्षण कौशल, भावाभिव्यक्ति और अलकरणादिका सुरम अध्ययन करने पर लगता है कि ये सभी प्रतिमाएँ एक ही कालकी है और उस कालकी है जब मृतिकलाका पर्याप्त विकास हो चका था।

किलेमे भूगर्भसे इतनी प्राचीन प्रतिमाओंके मिलनेसे अवस्य ही निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते है।

१—अत्यन्त प्राचीनकालमे इस स्थानपर जैन मन्दिर था। यह मन्दिर भगवानुके दीक्षा और केवलज्ञान कल्याणकोके स्थानपर उनकी स्मृतिमे बना था। जैन जनतामे 'तीर्थक्षेत्रक रूपमे' यह ै मान्य रहा और जैन लोग तीर्थयात्राके लिए यहाँ आते रहे। किन्तू बादमे किस कालमे इस मन्दिरका विनाश हो गया या किया गया, यह कहना कठिन है।

२—प्राचीनकालमे शासन देवताओंकी मूर्ति बनानेका भी रिवाज था।

३ — मृतियोके पीठ-मुलमे लेख अंकित करनेनी प्रथा गृप्तकालमे निश्चित रूपसे प्रचलित हो गयी थी। साधारण अपनादोका छोडकर मूर्तियोपर लेख अंकित किये जाने लगे थे। गुप्तकाल मूर्ति-कलाके विकासकी दृष्टिसे स्वर्णयुग कहा जाता है। इस कालकी मूर्तियाँ पर्याप्त विकसित अवस्थामें पायो जाती हैं। अंग-सौष्ठन, केश-विन्यास और शरीरके उभारोंमे रेखाओका सूक्ष्म अंकन कृषाण कालीन प्रतिमाओंमें मिलता है।

उपर्युक्त विवरणसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि जहां जैनोने स्तम्भ निर्मित कराया और जहां प्राचीन जैन मन्दिर था, वहीं प्राचीन वटनृक्ष था, वही भगवान्के दोनों कल्याणक मनाये गये और त्रिवेणी संगमका निकटवर्ती प्रदेश, जहां किरुए पड़ा हुआ है, जैन तीर्थ था।

## राजनीतिक इतिवृत्त

प्रयाग प्राचीन कालमें काफी समय तक कोशल राज्यके अन्तर्गत रहा। परचात् यह पाटिल-पुत्र साम्राज्यका एक अग बन गया। सम्भवतः राजनीतिक इकाईके रूपमे प्रयागका स्वतन्त्र अस्तित्व कभी नहीं रहा, किन्तु शासनकी सुविधाके दृष्टिकोणसे इसका महत्त्व अवस्य रहा है। बाहशाह अकबरने अपने राज्यकी बारह सुबोमें विभाजित किया शा जिनमे प्रयाग भी एक सूबा या। शासनकी दृष्टिसे उमने संगमपर एक मजबूत किला भी बनवाया। वह यहाँ बहुत समय तक रहा भी और उसीने प्रयागका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया।

### हिन्द तीर्थ

हिन्दू भी प्रयागको अपना तीर्थ मानते है। त्रिबेणी संगममे स्नान करनेको वे बड़ा पुण्यप्रद मानते है। हर छह वर्ष पीछे अर्थ कुम्भ और बारह वर्ष पीछे कुम्भ होता है। उस समय लाखों यात्री यहाँ स्नान करने आते हैं।

## कौशस्त्री

### क्थित

इलाहाबादसे दक्षिण-पश्चिममे यमुनाके उत्तरी तटपर ६० कि मी. दूर कीसम नामक एक छोटा-मा प्राम है। वहाँ जानेके लिए इलाहाबादसे मोटर मिलती है। इलाहाबादसे सराय अिकल तक ४२ कि मी. तक पक्ती सडक है। वहाँसे कौशाम्बीका रेस्ट हाउस कच्चे मार्गसे १८ कि. मी. है। यहां तक बस जाती है। रेस्ट हाउससे ४ कि. मी. कच्चा मार्ग है। इलाहाबादसे २७ कि मी दूर मेन लाइनपर भरवारी स्टेशन है। यहांसे यह क्षेत्र दक्षिणकी ओर २२ कि मी है। यहांसे मोटर, इक्का द्वारा जा सकते हैं। आजकल प्राचीन वेभवशाली कौशाम्बीके स्थान प गडवा कोगल इनाम और कोसम खिराज नामक छोटे-छोटे गाँव है। जो जमुनाके तट पर अवस्थित है। कैत्रमें गडवा इनाम गाँव १ कि. मी है। वहांसे १० कि मी. अलमार्ग द्वारा पभोसा गिरि है, जहांपर भगवान प्रधानमूक्ती भव्य मूर्ति है। कौशाम्बीकी स्थापना चन्द्रवशी राजा कुशाम्बीन की थी। इसका पोस्ट ऑफिस कौशाम्बी है। यहाँ एक प्राचीन किला भी था। कहते हैं, इसे पाण्यवेंने बनवाया था। यह आजकल खण्डहर पडा हुआ है। इस किलेके कारण इस स्थानका नाम भी कौशाम्बी गढ हो गया है।

### तीर्थक्षेत्र

इस नगरीकी प्रसिद्धि छठवे तीर्थकर भगवान् पद्मप्रभु के कारण हुई है। भगवान् पद्मप्रभुके गर्भ, जन्म, तप और ज्ञानकल्याणक यही पर हुए थे। इन कल्याणकोको मनानेके लिए इन्द्र और देव, राजा और प्रजा सबका यहां आगमन हुआ था और यह नगरी तब विख्वके आकर्षणका केन्द्र बन गयी थी। तबसे यह नगरी लोकविश्रुत तीर्थके रूपमे प्रसिद्ध हो गयी। प्रसिद्ध जैन सास्त्र 'तिलोयपण्णत्ति' से सगवान् पद्मप्रभुकी कत्याणक भूमिके रूपमें कौशास्त्रीका उल्लेख इस प्रकार आया हे—

> अस्सजुद किण्ह तेरसिदिणम्मि पउमप्पहो अचित्तासु । घरणेण सुसीमाए कोसंविपुरवरे जादो ॥ ४।५३१॥

अर्थात् तीर्यंकर पद्मप्रभु ने कोशाम्बी पुरीमें पिता घरण और माता सुसीमासे आसीज कृष्णा त्रयोदशीके दिन चित्रा नक्षत्रमे जन्म लिया ।

इसका समर्थन आ. रविषेणकृत 'पद्मपुराण' ९८।१४५, आ. जटासिहनन्दीकृत 'वराङ्ग-चरित' २७।८२, तथा आ. गणभद्रकृत 'उत्तर पूराण' ५२।१८ मे भी किया गया है।

उस समय कौशाम्बी अत्यन्त समृद्ध महानगरी थी। आज तो वह खण्डहरोंके रूपमे पडी हुई है। कहते है, वर्तमान पाली, सिहवल, कोसम, पभोसा ये सब गाँव पहले कौशाम्बीके अन्तर्गत थे। बान्तवमे कोशाम्बीके अन्तर्गत थे। बान्तवमे कोशाम्बीके भगवानुके गर्भ और जन्म कल्याणक हुए थे और पभोसामे जो कौशाम्बी का उद्याग या, दीक्षा और कैवलज्ञान कल्याणक हुए थे। अतः ये दोनों ही स्थान तीर्थक्षेत्र है। आजकल इस वनका नाम अरखन है।

भगवान्के दीक्षा-कल्याणकका विवरण 'तिलोयपण्णित' में इस प्रकार मिलता है— चेतामु किण्ह तेरसि अवरण्हे कत्तियस्स णिक्कंतो । पउमपद्रो जिणिदो तदिए खवणो मणोद्ररुजाणे ॥४।६४९॥

अर्थात् पदाप्रभु जिनेन्द्र कार्तिक कृष्णा त्रयोदशीके अपराह्न् समयमे चित्रा नक्षत्रमे मनोहर उद्यानमे ततीय भक्तके साथ दीक्षित हुए।

बापने दीक्षा लेकर दो दिनका उपबास किया। दो दिनके पश्चात् आप वर्धमान नगरमे पारणाके निमित्त पधारे। राजा सोमदत्तने भगवान्को आहार-दान देकर असीम पुष्यका बन्ध किया। देवताओने पंचारवर्य किये। भगवान् घोर तप करने लगे। दोक्षाके छह माह पश्चात् भगवान् विहार करते हुए पुन दीक्षा वनमे पधारे। बहा आप ध्यान लगाकर बैठ गये और उसी मनोहर उद्यानमे उन्हें केवलज्ञान प्रकट हो गया। आचार्य यतिवृषभ 'तिलोयपण्णत्ति' ग्रन्थमे भगवान्के ज्ञानकल्याणकका विवरण प्रस्तुत करते हुए कहते हे—

वइसाह सुक्कदसमी, चेतारिक्से मणोहरूज्जाणे। अवरण्हे उप्पण्ण पजमप्पह जिणवरिदस्स ॥४१६८३।

अर्थात् पद्मप्रभ जिनेस्वरको वैशाख शुक्ला दशमीके अपराह्न् कालमे चित्रा नक्षत्रके रहते मनोहर उद्यानमे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ।

उसी समय इन्द्रो और देवोने आकर उनकी पूजा की। क्रुबेरने समवसरणकी रचना की और भगवानने इसी वनमें—पभोसागिरिमे धर्मचक्र प्रवर्तन किया।

इसके बाद यहां सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना उस समय घटित हुई, जब भगवान् महाबीर कैवलज्ञान-प्राप्तिसे पूर्व यहां पथारे। वे पारणाके लिए नगरमे पथारे। सयोगवदा उस समय भगरतके सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य वैशालोंके अधिपति बेटककी पुत्री कुमारी चन्दना (चन्दन-बाला) दुर्भापके चक्रमें एडकर सेट वृषभसेनकी सेठानी द्वारा वन्धनमें पड़ी हुई थी। झूठे सापत्य-द्वेपसे सेठानीने उसे जजीरोमें वांध रखा था। चन्दनाने ज्यों ही प्रभ महाबीरको देखा त्यों ही उसके सारे बन्धन सुल गये। सेठानीने उसे निराभरण कर रखा था, उसे खानेके लिए कांजी मिश्रित कीरांक मात मिट्टीके सकोरेमें दे रखा था। भगवानके दर्शन करते ही उसका कोमल शरीर बहुमूल्य वस्त्राभरणोसे सुवोधित होने लगा। उसके धीलके माहात्मधे उसका मिट्टीका सकोरा सीनेका हो गया और कोरोका भात शाली चावलोंका मात बाता गया। किन्तु चन्दनाको तो इस सबकी ओर ध्यान देनेका अवकाश ही कहीं था। वह तो प्रभुको भक्तिमें लीन थी। यगद्गुरु त्रिलोकीनाथ प्रभु उसके द्वारपर आहारके लिए आये थे। उसके हुदयका सम्पूर्ण रस ही भिक्त वन गया था। वह भगवान्के चरणोमें झुकी और नवधा भिक्तपूर्वक उसने भगवान्को पड़गाहा। आज उसके हुदयमें कितना हुई था! वह अपने सारे शोक-सन्तापोको भूल गयी। आज उसके हृथ्योसे तीर्थंकर भगवान्के आहार लिया था। इससे बड़ा पुष्प संसारमें कया कोई दूसरा हो सकता है?

भगवान्का आहार समाप्त हुआ। देवोंने आकर उसका सम्मान किया। उन्होंने पंचारचर्य किये। आकाशसे रत्नवर्षा हुईं, पुष्पवृष्टि हुईं, देवोंने दुन्दुभि घोष किये, घीतल सुरिमत पवन बहुने लगा और आकाशमे खड़े हुए देव जयजयकार कर रहे थे। 'घन्य यह दान, घन्य यह पात्र और धन्य यह दाता।'

प्रभु बाहारके पश्चात् वनकी ओर चले गये, भक्त चन्दना जाते हुए प्रभुको निर्निषय दृष्टिसे देखती रही। कोशान्वीके नागरिक आकर चन्दनाके पुण्यकी सराहना कर रहे थे। यह पृण्य-चर्चा राजमहलोमे भी पहुँची। कौशान्वीन-रेश शतानीककी पटरानी मृगावतीन सुना तो वह उस महिमामयी भाग्यवती नारीके दर्जन करनेके लिए राजकुमार उदयनके साथ स्वय आयी। किन्तु उसे यह देखकर अत्यन्त आस्वयं-भिश्रित हुई हुआ कि वह नारी और कोई नही, उसकी छोटी वहन है। वह अपनी प्रिय बहुनको बहे आदरपूर्वक महलोमे लिवा ले गयी। किन्तु चन्दना अपनी इस अत्यवयमें ही कमेंके लिन क्रूर हाथोंमे एककर नाना प्रकारको लोकनाओ और व्यवायों का अनुभव कर चुकी थी, उससे उसके मनमें संसारके प्रति प्रकल निर्वेद पनप रहा था। उसके बन्धुजन आकर उसे लिवा ले गये। लेकिन उसका बैराग्य पकता ही गया और एक दिन चन्दना घर-बार और राजसुखीका परित्यान करके भगवान् महावीरकी शरणमें जा पहुँची और आर्यिका दौसा ले ली। अपने तप और कठोर साधनाके बलप दह मणवान् महावीरकी ३६००० आर्यिकाओं के संचकी सर्वग्रमक गणिनोंके पूर्वर प्रतिहित्त हुई।

भगवान् महावीर अपने जीवन कालमें कई बार कौशाम्बी पधारे और वहाँ उनका समवसरण लगा।

## तत्कालीन इतिहास

जैन प्रन्थोंसे ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व ७ श्री शाताब्दीमें जो सोलह बड़े जनपद थे, उनमें एक वत्सदिश भी था, जिसकी राजधानी कौशान्त्री थी। गंगाकी बाढ़के कारण जब हस्तिनापुरका विनाश हो गया, उसके बाद चन्द्रवंशी नरेश नेभिचकने कौशान्त्रीको अपनी राजधानी बनाया था। उनके वंशने यहाँ बाईस पीढ़ी तक राज्य किया।

भगवान् महावीरके समयमें शतानीक वस्त देशका राजा था। 'वैशाली गणतन्त्रके अधिपति वेटकको सात पुत्रियाँ थी जिनमेसे ज्येश और चन्दना तो प्रवजित हो गयी। शेष पांच पुत्रियोंमे वही पुत्री प्रियकारिणी, जिन्हें त्रिशका भी कहा जाता है, कुण्डलपुर नरेश महाराज सिद्धार्थके साथ ब्याही गयी। मुगावती वस्तरेश चन्द्रवंशी सहस्रानीकके पुत्र शतानीकके साथ, ग्रुप्रभा दशाणे देश- के हेमकच्छ नरेश सूर्यंकी दशरथके साथ, पांचवी पुत्री चेलिनी मगधनरेश शिशुनागवंदी बिबसार श्रेणिकके साथ विवाही गयी ।

इस प्रकार वस्सराज रातानीक सासारिक मन्यन्थके कारण महावीर भगवान् के मीसा थे और मृगावती उनकी मौनी थी। अत उनका इस राजवंशसे रक्त सम्बन्ध था। किन्तु इससे अधिक उनके पनित्यावन व्यक्तित्वकं कारण यह राजवंश उनका अनन्य भक्त था।

वत्स देशके राजाओके सम्बन्धमे कहा जाना है कि वे शिक्षिन और सुसंस्कृत थे। इनकी राजवशावली इस प्रकार बनायी जानी है।

- १ सतीर्थ
- २ रच
- ३ चित्राक्ष
- ४ मखीलाल-सहस्रानीक
- ५ परन्तप शतानीक और जयन्ती पत्री
- ६. उदयन और एक पत्री
- ७ मेघाविन अथवा मणिप्रभ
- ८. दण्डपाणि
- ८. दण्डपाण १ क्षेमक

शतानीककी बहन जयन्त्री कट्टर जैन धर्मानुयायी थी और महाबीर की भक्त थी।

मृगावतीने राज्यका शासन-मूत्र सम्भारू लिया। उदयनकी अवस्था उस समय ६-७ वर्षकी थी। रानी जाननी थी कि प्रद्योत्तमे युद्ध अवश्यम्भावी है। अतः वह युद्धकी तैयारी करती रही। उसने एक मजदून किला वनवाया। तभी प्रद्योतने मृगावनीके पास पुन विवाहका प्रस्ताव भेजा। गृगावनीने चतुराईसे उदयनके राज्यारिष्ण तकका समय मांग लिया और वह किले, खाइयो और युद्धकी अन्य तयारियोमे हटी रही। १३-१४ वर्षकी अवस्थामे उदयनका राज्याभियेक हुआ। प्रद्योतने पुन कोशाम्त्रीयर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। अन्तमे समझौता हुआ। प्रद्योतके हाथोंने उदयनका राज्याभियेक हुआ। मुगावती भगवान महावोरके पास दीखित हो गयी ।

<sup>?</sup> The Journal of the Orissa Bihar Research Society, Vol. I, pp. 114.

२ भरतेश्वर-बाहुबली वृत्ति, ( तृतीय सस्करण ) पृष्ठ ३४१-३४३ ।

३ भग्तेश्वरबाहुवली बृत्ति, पृ ३२३-५ ।

उदयन भी मगवान महावीरका समकालीन था। वह अपने समयमे सारे देशमे रूप और गुणोंमें सारे राजकुमारोंकी ईप्यों और कुमारियोंकी कामनाका एक मात्र आधार बन गया था। यह कहा जाता है कि उस समय की प्रमुख पाँच महानगरियोंने उदयनके वित्र राजप्रासादोंसे लेकर नागरिकों और वारांगनाओं सार्य कसमें सब कही सम्मीहनने साथन बने हुए थे। वह वीणावादन में अत्यन्त तिपुण था। जब वह अपनी प्रसिद्ध बोधवती वीणाके तारोपर उंगिलयों चलाता था तो सुनने वाले अपना होश गैंवा बैठते थे। अपनी इसी वीणाकी वदीलत वह अवनित्तरेस चण्डमें प्रयोतिकी पुत्री वासवदत्तांसे प्रण्य विवाह करनेमें सफल हुआ था। वादमें राजनीतिक कारणों मगधकी राजकुमारी पद्मावती तथा अन्य दो राजकुमारियोंका भी विवाह उसके साथ हुआ था। किन्तु वासवदत्तांके प्रति उसका जो अनुराग था, उसको लेकर अनंग, हुए, कात्यायन, वरहीब, गुणाढ्य, श्री हुर्यदेव, श्रीनेन्द्रदेव आदि अनेक कवियोंने काव्य रचना की है। महाकिब भासने उदयन-वासवदत्तांके कथानकको लेकर तीन नाटकोंकी रचना की है।

उदयनने कौशास्त्रीको कलाका केन्द्र बना दिया था। उस समयके जन-जीवनमे सौन्दर्य और सुरुचिकी भावनाका परिष्कार हुआ था। उसके समकालीन नरेशोंमे इतिहास प्रसिद्ध प्रसेनजिन, चण्डप्रयोत, श्रीणक विस्विसार, अजातशत्रु, हस्तिपाल, जितशत्रु, दिधवाहून आदि मृख्य ये जिन्होंने तत्कालीन भारतके इतिहासका निर्माण किया।

इस नगरीमे कई बार महातमा बृद्ध भी पधारे थे किन्तु जैनधर्मकी अपेक्षा बौद्ध धर्मका प्रवार उस समय यहां कम ही हुआ था। भगवान महावीरके प्रभावक व्यक्तित्वकी ओर ही यहां की जनता अधिक आकृष्ट हुई। उदयन भी महावीरका भनत था। महात्मा बृद्ध उदयनके समय जब कीशास्त्री राज तब उदयन उनके पास एक बार भी दर्शनार्थ नहीं आया। सम्भवत: इससे शृब्ध होकर बौद्ध प्रत्यकारोने उदयनके चित्रकों कुछ निम्न दगका चित्रित करनेका प्रयत्न किया है किन्तु जैन कथासाहित्यमें उदयनका चरित्रकों कुछ निम्न दगका चित्रित करनेका प्रयत्न किया है किन्तु जैन कथासाहित्यमें उदयनका चरित्रकोच्चत्र भा भ्रष्ट शब्दोंसे किया गया है।

उदयनकी मृत्यु स्वाभाविक ढगसे नही हुई। वह अपना अधिकाश समय जैनममें की क्रियाओं में धर्माराधनमें व्यतीत किया करता था। एक बार उसने एक कर्मवारीको किसी अपराधपर पृथक् कर दिया। उस कर्मवारीको उदयनसे इसका बदला लेनेकी प्रतिशा की। वह अवित्त पहुँचा। वहीं केवल प्रतिशोधके लिए ही वह जैन मृति बत गया। कुछ समय बाद वह अपने गुरु के साथ कौशास्त्री आया। पर्यूषण पर्वके दिनोमे एक दिन उदयनने उपवास किया और वह रातमें धर्मागार्स हो सोया। वहींपर वह वचक साधु और गृह भी ठहरे हुए थे। रात्रिमे जब राजा गहरी नीटमे सो रहा था, उस समय वह धूर्म वुचवाप उठकर राजा के पास पहुँचा और एक वाक् शिक कर करा है। से साग गया। गुरु की नीट खुंजी। उन्होंने देखा – राजा निर्जीव पड़ा है, चारों ओर रक्त बह रहा है और शिष्य लापता है। वे सारी स्थित समझ गये। उन्होंने सोचा कि एक जैन साधु राजाका हत्यारा है, इस अपवादको सुनने देखने के लिए में जीवित नहीं रहना वाहता। उन्होंने उसी कटारसे आत्मवात कर लिया।

उदयनको कोई सन्तान नही थी। तब वासवदत्ताने अपना भतीजा गोद ले लिया। उसका राज्याभिषेक किया गया। कुछ वर्ष बाद उसने अवन्ती पर भी अधिकार कर लिया। इसके कुछ वर्षों बाद मगषसम्राट् नन्दिवर्धनने उससे वत्स राज्य छीन लिया।

१. भरतेश्वर बाहुबली वृस्ति, पृ० ३२५ ।

प्राचीन साहित्यसे यह पता चलता है कि धवल सेठ यहीका रहने वाला था, वस्तुतः यह नगरी उस समय अत्यन्त समृद्ध थी। यातायातकी यहाँ सुविधाएँ थी। फलतः देश-देशान्तरोके साथ उसका व्यापारिक सम्बन्ध था। यह श्रावस्तीसे प्रतिस्ठान जाने वाले मार्ग पर एक प्रसिद्ध व्यापारिक केद्र था। मौर्य, शृंग, कुशाण और गुप्त कालमे भी यह नगरी कला और वाणिज्यका केन्द्र रही। वस्सातके दिनोमे अब भी कभी कभी मृत्यवान् पाषाण-रत्न आदि खेतों में मल जाते है।

यह नगरी शताब्दियों तक मृष्मृतियों तथा मनकोके निर्माण का प्रसिद्ध केन्द्र रही। किन्तु मुस्लिम कालमे इसकी समृद्धि समाप्त हो गयी। कला का विनाश कर दिया गया; मूर्तियां, मन्दिर, स्तूप, शिलालेख नोड़ दिये गये। उससे कौशाम्बीका स्वर्णिम अतीत खण्डहरोके

रूपमे बिखर गया।

## पुरातत्त्व

कौशाम्बीमे प्रयाग विश्वविद्यालयकी ओरसे खुदाई हुई थी। फलत: यहांसे हजारो कलापूर्ण मृज्युतिया और मनके प्राप्त हुए थे, जो प्रयाग सम्रहालयमे सुरक्षित हैं।

कहा जाता है, ढाई हजार वर्ष पहले राजा शतानीकका किला चार मील के बेरेमे था। उसमें बत्तीम दरबाजे थे। उसीके अन्दर कीशान्त्री नगरी बसी हुई थी। कई स्थानो पर तो अब भी किलेकी ध्वस्त दीवाल २० से ३५ फुट ऊँची स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ प्राचीम नगरके भनावशेष मोलेकी विखरे पढ़े हैं। इनके मध्य सम्राट् सम्प्रति का बनवाया हुआ एक स्तम्भ भी खड़ा हुआ है। भगवान प्रमुप्त मुम्म स्थान होने के कारण मम्राट् सम्प्रतिने यहाँ स्तम्भ निष्क कराया था और उसके ऊपर जैन धर्मकी उदार शिकारों अंकित करायी थी।

यहाँ के खण्डहरोमे मैंने मन् १८५८ की शोध - यात्रामे अनेक जैन मूर्तियोके खण्डित भाग पडे हुए देखे थे। मुझे अखण्डिन जैन प्रतिमा तो नहीं मिल पायी थी किन्तु जो खण्डित प्रतिमाएं मिली, उनमें किसी प्रतिमाका शिरोभाग था तो किसीका अधोभाग। मुझे जो शिरोभाग मिले, वे भावाभिव्यजना और कला की दृष्टि से अत्यन्त समुन्तत थे। मुझे सिंहासन पीठ और आयागपट के भी कुछ भाग उपलब्ध हुए थे। सिंहासन पीठ पर धमेंचक और पुष्प उल्कीणें थे। वे तथा आयागपट के अलकरण भी अनिन्ध कला के उन्हण्ट उदाहरण थे।

खुदाईमें एक बिहार निकला है, जो मंखलीपुत्र गोशालकका कहलाता है। कहा जाता है, इस बिहार में गोशालकके सम्प्रदायके पांच हजार साधु रहते थे। प्रारम्भमे गोशालक भगवान महावीरका शिष्य था। किन्तु बादमे वह भगवान्स द्वेप और स्पर्दी करने लगा। उनने एक नास प्रप्रदाय भी चलाया, जिसका नाम आजीवक सम्प्रदाय था। किन्तु अब तो वह कैवल प्रन्थोंमें हो रह गया है।

## जैन मन्दिर

विधिकी यह कैसी विडम्बना है कि जो नगरी कभी जैनधर्मका प्रमुख केन्द्र रही, आज बहाँ एक भी जैनका घर नहीं है। केवल लाला प्रभुदासकी आरावालोंका बनवाया हुआ एक दिगम्बर जेन मन्दिर और एक जैन धर्मशाला है। मन्दिरमे दो वेदिया हैं। एकमें भगवान् पद्मभञ्जी प्रतिमा और करण हैं। एक शिलाफलकमे बहुगासन प्रतिमा अंकित है। बायी और देवी एक बालक को गोंद में लिये हुए आसीन है। मृतिके सिरके दोनों और यक्ष-यक्षिणी बने हुए हैं। यक्ष हाथ जोड़े हुए है तथा यक्षिणी हाथ में माला लिये दिखलाई पड़ती है। मूर्ति के पादपीठ पर कमल लांछन बना हुआ है।

यह मूर्ति भूगर्भ से निकली थी।

इस मृति के आगे चरण विराजमान है। चरणोकी रूम्बाई ८ इंच है। दोनों चरणो के बीच मे कमरू बना हुआ है। इससे ये पद्मप्रभू भगवानके चरण-चिह्न माने जाते हैं। चरणो पर रुख उसकीण है। किन्त वह घँघळा पढ़ गया है। संवत ५६७ अवस्य पढ़ने में आता है।

बायी ओर कैमरेमें सर्वतोभद्रिका प्रतिमा विराजमान है। द्वेत पाषाणकी खड्गासन प्रतिमाकी अवगाहना २ फुट ८ इंच है। चारों ओर हाथीका चिह्न बना हुआ है। मूर्तियोके ऊपर 'श्री अजितनाषाय नमः' लिखा हुआ है। मूर्तियोके आसन फलक पर लेख भी उल्कीण है। यह मूर्ति आधनिक है।

गर्भगृहके बाहर एक आलेमे क्षेत्रपालकी स्थापना की गयी है। मन्दिरका प्रबन्ध बा. सुवोध कुमारजी सुपत्र बाब निर्मलकुमार जी आराके परिवारकी ओरसे होता है।

धर्मशालाके बरामदेमें बच्चोकी पाठशाला लगती है।

#### वाषिक मेला

यहाँ पर प्रतिवर्ष मिति फागुन कृष्णा ४ को भगवान् पद्मप्रभुका निर्वाणोत्सव बडे समारोह-के साथ मनाया जाता है । इस अवसरपर निर्वाण लाडू चढाया जाता है । काफी भीड़ हो जाती है ।

#### प्रभोमा

### स्थिति

पभोसा क्षेत्र के लिए कीशाम्बी से मार्ग कच्चा है। इक्के जा सकते है। कौशाम्बी से यमुना नदी मे नावों में जाने से केवल १० कि. मी. पड़ता है और यह सुविधाजनक भी है। कौशाम्बी से पाली होते हुए पैदल मार्ग से यह स्थान ८ कि. मी. है। पभोक्षा यमुना तट पर अवस्थित है। यह इलाहाबाद जिले के अन्तर्गत भंझनपुर तहसील मे है। इसका पोस्ट-आफिस पश्चिम सरीरा और सब-पोस्ट-आफिस नुराज है।

### नोर्श्य के व

छठे तीर्थकर भगवान पद्मप्रभु अपने राजमहलों के द्वार पर बँधे हुए हाथी को देखकर विचारमन हो गये। उन्हें अपने पूर्व भवो का स्मरण हो आया। उन्हें संसार की दशा को देखकर वैदाग्य हो गया और कौशान्त्रीके मनोहर उद्यान (पभोक्षा) में जाकर कार्तिक कृष्णा श्रयोदशी के दिन दीक्षा ले लें। देवों और इन्हों ने भगवान का दीक्षाकरणाक महोस्तव मनाया।

भगवान दीक्षा लेकर तपस्या मे लीन हो गये। लगभग छह माह के घोर तप के बाद उन्हें चैत्र शुक्ला पूर्णमासी को उसी मनोहर उद्यान मे केवलज्ञान प्राप्त हुआ। देवो और इन्द्रों ने आकर ज्ञानकत्याणक का महोत्सव मनाया। यही पर भगवान का प्रथम समवसरण लगा और भगवान के चरणों में बैठकर और उनका उपदेश सुनकर असंख्य प्राणियोको आत्म-कल्याण की प्रेरणा मिली।

जिस स्पान पर भगवान् पद्मप्रभुके दीक्षा और ज्ञानकल्याणक मनाये गये, वह स्थान पभोसा है। इसीलिए यह कल्याणक तीर्थ माना जाता है। यह स्थान प्राचीन काल मे मुनियों की तपोभूमि रहा है। कालिन्दी का प्रशान्त कूल, सुरम्य पर्वत की हरीतिमा और गृहा की एकान्त शान्ति यह सारा वातावरण मुनियों के ध्यान-अध्ययन के उपपृक्त है। प्राचीन साहित्य में ऐसे उल्लेख मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि यहां पर मुनिजन तपस्या किया करते थे। लिलनघट आदि बत्तीस राज्यमार मुनि बन कर यहां आये और यमना तट पर खडे होकर विविध प्रकार के तप करने लगे।

एक दिन यमुना मे भयंकर बाढ आ गयी और वे सभी मुनि बाढ़ में बह गये। उनकी स्मति मे यहाँ बत्तीस समाधियों बनी हुई थी जिन पर हिन्दुओ का अधिकार है।

# इतिहास

पभोसा कौशास्त्री का ही एक भाग था। यहाँ उस समय वन था। इसलिए कौशास्त्री से भिन्न पभोसा का अपना कोई स्वतन्त्र इतिहास नहीं है। यहाँ तीर्थकर पद्मप्रभु के दो कल्याणकों की पूजा और उत्सव हुए। यहां बाईसव तीर्थकर नेमिनाथ के काल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। भगवान नेमिनाथ ने वलराम के पूछने पर द्वारका और नारायण श्रीकृष्ण के भविष्य का वर्णन करते हुए कहा—आज से बारह वर्ण पोष्टे मद्यपी यादवो द्वारा उन्तेजित किये गये द्वैपायन मुनि के शाप से द्वारका भरस होगी। अन्तिम समय मे श्रीकृष्ण कीशास्त्री के वन मे शयन करेगे और अरह्मार उनकी मृत्य के कारण बनेगे।

भगवान् की इस भविष्यवाणी को सुनकर बळराम के मामा ( रोहिणी के भाई ) बंपायन विरक्त होकर मुनि बन गये और कही दूर बनो में जाकर तप करने लंगे। इसी प्रकार श्रीकृष्ण के बढ़े भ्राता जरत्कुमार भी वहाँ से चले गये और बनो में रहने लगे। तीर्थंकर अन्यथाबादों नहीं होते। दोनो ने ही, लगना था, भवितच्य और तीर्थंकर-वाणी को जुळलाना चाहा। किन्तु भवितच्य होकर ही रही। डेपायन के क्रोध से द्वारका भस्म हो गयी। बळराम और श्रीकृष्ण बहाँ से चळ दिये और कीशाम्यों के इस बन में पहुँच। श्रीकृष्ण च्यास से ब्याकुल हो गये। वे एक पेड की छाह में छेट गये। वकराम जळ लाने गये। जरत्कुमार उसी बन में पूम रहा था। उसने दूर से कृष्ण के के का को हिल्ला हुआ देखकर उसे हिरण ममझा। उसे वाण सन्धान करने देर न लगी। वाण जाकर श्रीकृष्ण के पैर में लगा। जब जरत्कुमार को तथ्य का पता लगा तो वह आकर पेरों में पड़ गया। श्रीकृष्ण सम्यन्दृष्टि थे, भावी तीर्थंकर थे। उन्होंने वहे झान्त और समता भाव से प्राण विसर्जन किये। बळदेव जब लीट कर आये ती अपने प्राणीपम अनुज को मून देखकर वे ऐसे मोहाबिष्ट हुए कि वे छह माह तक मून देह को लिये फिरते रहे। अन्य में एक देव द्वारा समझाने पर नुगीगिरि पर जाकर उन्होंने वाहे सास्त किया।

इस प्रकार इस कल्पकाल के अन्तिम नारायण श्रीकृष्ण के अन्तिम काल का इतिहास पभोसा की मिट्टी में ही लिखा गया।

### स्थानीय मन्दिर

यहाँ दिगम्बर जैन धर्मधाला बनी हुई है। धर्मधाला में ही एक कमरे में मन्दिर है। इस मन्दिर में भूगर्म से निकली हुई कुछ प्राचीन जैन भूतियाँ भी विराजनान है। ये मूर्तियाँ प्रायः हल जीतते हुए किसानों को मिलो है। एक घिला-फलक में भगवान ऋषमदेव की प्रतिमा है। फलक की ऊँचाई चार फुट है। प्रतिमा पद्मासन है। इसके दोनों ओर दोने लक्ष्मसन अस्हित प्रतिमा है। सिहासन के आधार रूप में दो सिह बने हुए है। बीच में कमल अकित है। शिरोसान के ऊपर दो गन्धर्य पुष्पमाला लिये हुए है। भगवान् की जटाएँ कन्धे तक पडी हुई हैं। मूर्ति खण्डित है। किन्तु गुप्त काल की प्रतीत होती है। एक सर्वतोभद्रिका प्रतिमा है, वह भी खण्डित है।

कुल संख्या १६८ है। असर जाकर समतल चनुतरा मिलता है। वहाड़ी पर जाने के लिए सीडियों की कुल संख्या १६८ है। असर जाकर समतल चनुतरा मिलता है। वहाँ एक कमरा है जो मस्तिर का काम देता है। वहले यहाँ मन्दिर था। किन्तु भाइयर वदी १ वीर सं. २४५७ को सकायक पर्वेत इट कर सन्दिर के असर गिर पड़ा, जिनसु मन्दिर तो समास हो गया। किन्तु मतिमाएँ बाल-बाल बच गयो। प्रतिमाएँ निकालकर वर्तमान कमरे में विराजमान कर दी गयो। कहते हैं पहले पहाड़ पर तीन मन्दिर, मानस्तरम और महादक लिलतकीति की गदी थी। उत्कापात होने से ये सब नाट हो गये। प्रतिमाएँ भी नष्ट हो गयो। उनके नष्ट होने पर इलाहाबाद के लाला छन्त्रल संवत १८८१ में यह मन्दिर तनवाया था। इस प्रकार का खिलालेख यहाँ मिलता है।

इस कमरे में एक गज ऊँचे चबूतरे पर सब प्रतिमाएँ विराजमान हैं। इनमे मूलनायक भगवान पद्मप्रभु की प्रतिमा हलके बादामी वर्ण की पद्मासन मुद्रा मे है। अवगाहना ढाई फुट है। प्रतिमा चतुर्यकाल की है, ऐसी मान्यता है। प्रतिमा पर गूढ लास्य और वीतराग शान्ति का सामजस्य अस्पन प्रभावक है। किन्तु पाषाण और कलाका परीक्षण करने पर यह ईसा पूर्व प्रथम दिनीय शताब्दी की प्रनीत होती है।

दमके बायी ओर भगवान नेमिनाथ की भूरे वर्ण की पदासन २ फुट ७ इच अवगाहना वाली प्रतिमा है। पादपीठ पर राख का चिन्न ऑकत है। नीचे बायी ओर गोमेद यक्ष और दायी ओर अध्विकत है। यक्ष सुखासन में आसीन है। उसके तीन मुख और बार भुजाएँ हैं जिनमें मुद्रगर, दण्ड, फल और बच्च है। यक्षी की गोद में प्रियकर पुत्र है। इनसे ऊपर दोगें ओर चमरधारी है। उतमें ऊपर दो पद्मासन अरहत्त प्रतिमाएँ बनी हुई हैं। विरोभाग में दो गज दिखाई पहत है। ऊपर दो बहुतासन अरहत्त प्रतिमाएँ बनी हुई हैं। एक देवी पुष्पमाल लिये और एक देव तीन छत्र लिये हुए है। दूसरी ओर भी ऐसी ही रचना है। यह मूर्ति संबत् १५०८ की है। जैसा कि इसके लिये हुए है। दूसरी ओर भी ऐसी ही रचना है। यह मूर्ति संवत् १५०८ की

इससे आगे बायी ओर वि. सवत् १९५२ की कृष्ण वर्ण की एक मूर्ति स्थित है।

एक पद्मासन मूर्ति है जो १५ इवं की है । नीचे के भाग में चमरवाहक है और ऊपरी भाग में पुष्पमाल लिये हुए देवियां हैं । सिर पर त्रिखत्र बने है ।

एक भूरे वर्ण की पद्मासन प्रतिमा है। शिरोभाग मे बायी ओर हाथ मे पुष्पमाल लिये हुए देव दिखाई पडता है। दूसरी ओर का भाग खण्डित है।

सबसे अन्त में मूर्तियों के चार भग्न खण्ड रखे हुए हैं। दायी ओर एक शिलाफलक पर पंचबालयित की प्रतिमा वि. संबत् १४०८ की है। इसकी अवगाहना २ फुट ५ इच है। बीच में

मूलनायक और उसके दोनो ओर दो तीर्थंकर प्रतिमार्ए है। सिर के पीछे भामण्डल और उसर त्रिक्षत्र है। उससे उत्पर पुष्पमाल लिये दो गगनचारिणी देवियां दोख पढ़ती है। ब्वेत पाषाण की वि. सवत् १८८१ की एक प्रतिमा और एक चरण-यगल विराजमान हैं।

एक पद्मासन प्रतिमा ११ इच अवगाहना की हैं। दोनो और चमरवाहक खड़े हैं। ऊपर गगनचारिणी देवियाँ पृष्पवर्षा करती हुई दिखाई पड़ती है।

मन्दिर के ऊपर पहाड़ की एक विशाल शिला में उकेरी हुई चार प्रतिमाएँ दिखाई पड़ती है जो ध्यानमन्न मनियो की हैं। ऊपर दो गफाएँ भी है, जिनमें निम्नलिखित शिलालेख हैं— 'अधियछात्रा राज्ञो शौनकायन पुत्रस्य बगपालस्य पुत्रस्य राज्ञो तेषणीपुत्रस्य भागवतस्य पुत्रेण वैहिन्दरी पुत्रेण आषाढ सेनेन कारित ।'

अर्थात् अधिछत्र के राजा शीनकायन के पुत्र राजा बंगपाल के पुत्र और त्रैंवर्ण राजकन्या

के पत्र राजा आधादसेन ने यह गफा बनवायी।

---जैन शिलालेख सग्रह, भाग २, पृ. १३-१४

डों, प्यूरर ने शुगकाल के अक्षरों से मिलते-जुलते अक्षरों के कारण इस घिलालेख का काल द्वितीय या प्रथम ईसवी पूर्व निश्चित किया है। इस गिलालेख के तथ्य ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। एक तो इस शिलालेख से यह तथ्य प्रकट होता है कि राजा आषादसेन ने इस पुका का निर्माण कराया। दूसरा इसमें अहिच्छत्र, जो उत्तर पाचाल के प्रतापी राजाओं की राजधानी थी, की राजवंशावलों दो गयी है।

एक दूसरा शिलालेख इस प्रकार है—

२—राज्ञो गोपालीपुत्रस वहस्रतिमित्रस मातूलेन गोपालिया

वैहिदरी पुत्रेन आसाढसेनेन लेनं कारित उवाकस ( ? ) दसमे सवछरे कश्शपीना अरहं

(ता) न .....

अर्थात् गोपाली के पुत्र राजा वहमतिमित्र (बृहस्पितिमित्र) के मामा तथा गोपाली वैहिदरी अर्थात् वैहिदर राजकत्या के पुत्र आपाढसेन ने कश्यपगोत्रीय अरिहत्ती... दसवे वर्ष मे एक गुका का निर्माण कराया।

—जैन शिलालेख संग्रह, भाग २

यह शिखालेख भी द्विनीय या प्रथम ईसवी पूर्व का माना गया है। बृहरपिनिमित्र नामक एक नरेश के कुछ सिक्के कौशाम्बी, अहिच्छत्र, मथुरा आदि स्थानों पर मिले हैं।

इस पहाड़ी के नीचे ही यमुना नदी बहती है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त आकर्षक है। ध्यान-सामायिक के लिए उपयुक्त स्थान है।

### क्रिवदस्ती

मूलनायक प्रतिमाने सम्बन्धमे एक किंवदरती प्रविल्त है कि लगभग डेढ-मीने दो सौ वर्ष पहले नीवास्त्रीक पुजारीको स्वप्त हुआ कि मन्दिरके द्वार पर जो कुँबा है, उसमें भगवान् पपप्रभु को प्रतिमा है। उसे निकालकर मन्दिरमे विराजमान करो। प्रात होते ही पुजारीने स्वप्तको चर्चो की। चर्चा प्रयाग तक पहुँची। बहुत-से लोग प्वतित हुए। कुँप्ते प्रतिमा निकाली गयी। कहा जाता है कि खोदते समय भागण्डलमें फावडा लग गया, जिससे दूधकी धार बहु निकली। लोगों ने जब बहुत विजय स्तुति की, तब वह शान्त हुई। बही प्रतिमा पभोसाके मन्दिरसे लोकर विराजमान कर दी गयी।

# वैबी अतिशय

मूलनायक प्रतिमा अत्यन्त मनोज्ञ और अतिशय मम्पन्त है। जँसा अद्भुत आस्त्रयं इस प्रतिमामे है, वैसा मम्भवत अन्यत्र कहीं देखने मे नहीं आया। प्रतिमा यद्यपि बादामी पाषाण की है, किन्तु सूर्योदयक परचात् इसका रग बदलने लगता है। ज्यों-ज्यो सूर्य आगे बढ़ता जाता है, त्यों-त्यो प्रतिमाका रग लाल होता जाता है। लगभग बारह बजे प्रतिमा लोहित वर्णकी हो जाती है। इसके पत्त्वात् यह वर्ण हलका पढ़ने लगता है और लगभग ३ वजे कत्यई रंगकी हो जाती है। रंग का यह परिवर्तन किस कारणसे है, यह विदवास पूर्वक नहीं कहा जा सकता। सम्भव है, पाषाणकी हो ये विशेषताएँ हो। किन्तु सूर्यकी किरणे मन्दिरके अन्दर प्रतिमा तक पहुँच नहीं पाती। ऐसी दशामें प्रतिमाला यह रग-परिवर्तन एक देवी चमत्कार माना जाने लगा है।

इस प्रकारका एक और भी देवी चमत्कार यहाँ देखनेको मिलता है। यहाँ हर रातको पर्वतके ऊपर केशरकी वर्षा होती है। प्रात काल पहाड़ीके ऊपर जानेपर छोटी-छोटी पीली बूँदे पड़ी हुई रहती हैं। यहां कांतिक सुदी १३, चैत सुदी १५ को खुब केसर-वर्षा होती है।

### पुरातस्व

पभोसामे शुंगकाल (ई. पू १८५ से १००) के समयके कई शिलालेख प्राप्त हुए हैं। शुंग-वंगके अन्तके बाद शुंगवंशकी ही एक शाला मित्रवशी नरेशोका आधिपत्य यहाँ रहा। इन मित्रवंशी कई राजाओंके सिक्के और मूर्तिया कौशान्यी, मथुरा आदि कई स्थानीयर बहुसस्थामे मिले हैं। उत्तर पंचाल नरेश आधारहोनके समयके दो लेख पभोमामे पाये गये है। एक लेखमे राजा आषाइ-सेनको बृहरपतिमित्रका मामा बताया है। बृहरपतिमित्र मथुराका मित्रवंशीय नरेश था।

पभोसामें जो प्राचीन मन्दिर और मूर्तियां है, वे सभी प्रायः शुंग और मित्रवंशी राजाओं के कालंकी मालूम पड़ती है। यहाँ पर एक आयागपट्ट भी उपलब्ध हुआ था, जो इस प्रकार पढ़ा गया है—

> 'मिख राज्ञो शिवमित्रस्य सवघटे...... रवमाहिकय ...... स्थविरस लदासस निवर्तन श ... .. शिवनंदिस अन्ते — वामिस शिवपालित आयागपट्टे थापयति अरहतो पूजाये ।'

अर्थात् सिद्ध राजा शिविमित्रके राज्यके बारहेवं वर्षमें स्थिवर बलदासके उपदेशसे शिवनन्दीके शिष्य शिवपालिनने अरहन्त प्रजाके लिए आयागपुर स्थापित किया।

### आस-पासके जैन मन्दिर

यह क्षेत्र शताब्दियों तक जेनधर्मका प्रमुख केन्द्र रहा है। अतः यहाँ आसपासमें जैन पुरा-तत्त्व सम्बन्धी मामग्री और मूर्तियां बहुतायनसे मिछती है। इसी प्रकारकी एक मूर्ति चम्महा बाजारमें देखी जो एक खेतमें से निकली थी। यह मूर्ति खण्डित है। घूटनोके नीचेका भाग हूट गया है। यह सर्वतीभद्रिका है। अब यहाँ जैन मन्दिर भी बन गया है। और वह मूर्ति मन्दिरमे रख दी गयी है। यह मूर्ति है, सन्से पूर्वकी प्रतीत होती है।

इसी प्रकार शहजादपुरमे एक जैन मन्दिर है। एक अनुश्रुतिके अनुसार प्राचीन कालमे यहाँ दो सो जैन मन्दिर थे। विक्नु अब बहाँ जेनका एक भी घर नहीं रहा। यह स्थान भरवारीसे २७ कि. मी. दूर हैं। कविवर बिनोदीलाल इसी स्थानके निवासी थे। बनारसी विलासमे भी इन कविवरकी चर्चा है। इनकी कई रचनाएँ अब तक मिलती हैं, जैसे तीन लोकका पाठ, नेमिनायका विवाह आदि।

दारानगरमे भी एक प्राचीन मन्दिर है।

पालीमे एक प्राचीन मन्दिर था । किन्तु यमुनाकी बाढमे वह बह गया । उसके भग्नावशेष बचे हैं। नया मन्दिर बन गया है। प्रतिमाएँ अत्यन्त प्राचीन हैं।

#### व्यवस्था

पभोसा क्षेत्रको व्यवस्था इलाहाबाद जैन पचायतके आधीन है। धर्मशालाके पास गाँव है। उसमें २०-२५ घर किसानोंके हैं। वे यहाँ खेती द्वारा अपना निर्वाह करते हैं। पहले यह सारी भूमि मन्दिरकी थी, किन्तु व्यवस्था सम्बन्धी शिथिलताके कारण इस भूमिपर किसानोंने अपना अधिकार कर लिया है।

### वर्गीषक मेला

क्षेत्रपर वार्षिक उत्सव चैन मुदी पूर्णमामीको होना है।

# कोशल जनपद

अयोध्या रतनपुरी त्रिलोकपुर धावस्ती काकन्वी ककुभग्राम पावा ( नवोन )



२. मानचित्र मे दिये गये नामो का अक्षर विन्यास विभिन्न मूत्रों से किया गया है।

### अयोध्या

#### यार्ग

अयोध्या पूर्वी उत्तरप्रदेशमे फ्रेंजाबाद जिलेमे एक प्राचीन नगरी है। यह सडक मार्गसे रूखनऊसे १३९ कि. मी., बाराणसीसे १९२ कि. मी., इलाहाबादने १६० कि. मी. और फेजाबादसे १ कि मी., है। दिल्ली-स्याल्दा मेन लाइनपर अयोध्या उत्तर रेलवेका स्टेशन है। मृगलसराय, बाराणसी और लखनऊसे यहाँ सीधी गाडियाँ आती है। गोरखपुरकी ओरसे आनेवाले यात्रियोको मनकापुर स्टेशनपर गाडी बदलनी पड़ती है। किर बहासे कटग स्टेशन आना पड़ता है। यह सरयू नदीके दूसरे तट पर है। सरयूपर पक्का पुल है। अयोध्या स्टेशनसे राटागज मुहल्ला १ कि. मी. है। दोनो स्थानोपर जैन धमैशाला है। रिक्शे मिलते है।

#### जाउनम मीर्थ

जैन मान्यताकं अनुगार यह बाझ्यत नगरी है। प्रथम तीर्थकर भगवान् ऋषमदेवके गर्भे और जन्म कत्याणक तथा दूसरे तीर्थकर भगवान् अजितताथ, चौथे तीर्थकर भगवान् अभिनन्दन-नाथ, पाँचवं नीर्थकर भगवान् मुमतिनाथ और चौदहवं तीर्थकर भगवान् अनन्तनाथ इन चारी तीर्थकगोके गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल्ञान कत्याणक इम प्रकार पांच नीर्थकरोके १८ कत्याणक मनानेका सीभाग्य इम पृष्य नगरीको प्राप्त हुआ है। इस दृष्टिस इसे तीर्थराज कहा जा सकता है।

जैन वाड्मयके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'तिलोयपण्णत्ति' मे इस प्रसगमे निम्नलिखित उल्लेख है—

जादो हु अवज्झाए उसहो, मरुदेवि णाभिराएहि।

चेत्तासिय गवमीए गक्खने उत्तरासाढे ॥ तिलोय० ४।५२६ ।

अर्थात् अयोध्या नगरीमे ऋषभदेवका जन्म, माता मरुदेवी और पिता नाभिरायसे चैत्र कृष्णा ९ को उत्तरायाद नक्षत्रमे हुआ।

माघस्स सुनक पक्से रोहिणि रिक्खम्मि दसमिदि वसम्मि ।

साकेदे अजियजिणो जादो जियसत्तु विजयाहि ॥ तिलोय० ४।५२७

—सार्कतमे अजितनाथ जिनेन्द्रका जन्म माँता विजया और पिता जितवात्रुसे साघ शुक्छा १० को रोहिणी नक्षत्रमे हुआ।

माघस्म वारसीए सिदम्मि, पक्खे पणव्वसुरिक्खे।

सवर सिद्धत्थाहि साकेदे णदणो जादो ॥ तिलोय पण्णति ॥४।५२९

--अभिनन्दननाथ माता सिद्धार्था और पिता सबरके घरमे साकेतमे माघ शुक्ला १२ को पुनर्वेसु नक्षत्रमे उत्पन्न हुए।

मेघप्पहेण सुमई साकेदपुरम्मि मगलाए य । सावण सुक्के यारसि दिवसम्मि मघासू संजणिदो ॥

—तिलोयपण्णत्ति ४।५३०

--साकेतपरीमे माता मंगला और पिता मेघप्रभसे श्रावण शक्ला ११ को मघा नक्षत्रमें समतिनाथ तीर्थंकरका जन्म हआ।

> जेठस्स वारसीए किण्हाए रेवदीस य अणंतो । मानेदपरे जादो सञ्बजमासीहरे णोहि ॥

-- निलोय० ४।५३९

-अनन्तनाथ जिनेश्वरका जन्म साकेतपरमे सर्वयशा माता और सिहसेन पितासे ज्येष्ठ कष्णा १२ को रेवती नक्षत्रमे हुआ।

. इसी प्रकारके उल्लेख उत्तर पराण सर्ग ४८, पदमपराण सर्ग २०, हरिवदा पराण सर्ग ६० में मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि पाँच तीर्थं करोंका जन्म अयोध्यामे हुआ।

जैन साहित्यमे अयोध्याके अनेको नाम मिलते है. जैसे अयध्या, अयोध्या, साकेत, कोसला, रामपरी, विनीता, विशाखा । जैन पराणोमे इन नामोके कारण भी दिवे हैं । वह अयोध्या कहलाती थी. क्योंकि कोई शत्र उससे यद्ध नहीं कर सकता था।

उमको साकेत इसलिए कहते थे, क्यांकि उसमें सुन्दर-सुन्दर मकान थे<sup>र</sup>। अथवा सुर-असूर आदि तीनो जगतके जीव वहाँ सबसे पहले एक साथ पहुँचे थे 3।

वह मुकोगल देशमे थी. अत वह सकोशला कहलाने लगी।

उसका नाम विनीता "भी था. क्योंकि उसमे शिक्षित विनयी परुप बहुत थे।

यह नगरी प्रारम्भ से ही जैनधर्मकी केन्द्र रही है। यहाँ अनेक बार भगवान ऋषभदेवका समवसरण आया था। अन्य तीर्थंकर भी यहाँ अनेक बार पधारे और उनकी लोक-कल्याणकारी दिव्य ध्वनि मुनकर अयोध्यावासियोने आत्म-कल्याण किया ।

यहाँ श्री रामचन्द्रजीके कालमें देशमूपण कुलभूषण केवली भगवान पधारे थे और वे महेन्द्रोद्यान वनमे ठहरे थे ।

मन्वादि चारणऋद्धिधारी सप्तर्षि मथुरामे चातुर्मास करते समय यहाँ कई दार पधारे थे और सती सीताके घर आहार लिया था । कोटिवर्ष नरेश चिलातने यहाँके सुभूमिभाग उद्यानमे भगवान महावीरके निकट मिन-दोक्षा ली थी।

भट्टारक ज्ञानसागरजो (१६वो शताब्दीका अन्तिम चरण और १७वो शताब्दीका प्रथम चरण ) ने अयोध्याका उल्लेख 'तीर्थ वन्दन संग्रह'में इस प्रकार किया है-कोशल देश कृपाल नयर अयोध्या नामह ।

नामिराय वृषभेश भरत राय अधिकारह ।

१. आदिपुराण पर्व १२, इलोक ७६।

२. आदिपुराण पर्व १२, इलोक ७७।

३. हरिवंश पुराण पर्व ८, श्लोक १५०।

४ आदिपुराण पर्व १२, इलोक ७७। ५. आदिपराण पर्व १२. इलोक ७८ ।

६ पद्मपुराण ८५।१३६।

७. पदमपराण ९२।७८ ।

अन्य जिनेश जनेक सगर चक्काधिए संडित । दशरम सुत रचुनीर लक्ष्मण रियुकुल लंडित ॥ जिनवर भवन प्रचंड तिहां पुण्यक्षेत्र जमि जाणिये । ब्रह्म ज्ञानसागर वदति श्री जिन वृषम बल्लावि ॥८१॥

ज्ञानसागरजीके कथनानुसार यहाँ विशाल जिन मंदिर थे ।

# अयोध्याकी रचना और महस्य

आचार्य जिनसेन कृत हरिवंश पुराणके अनुसार जब भोगभूमिका अन्त हुआ, उस समय कल्पनुस नष्ट हो गये। केवल एक कल्पनुस अवशिष्ट रह गया, जिसमें चौदहवे कुलकर अथवा मनु नाभिराय रहते थे। यही नाभिरायका भवन था।इसका नाम सर्वतोभद्र प्रासाद था। यह ८१ सण्ड का था। इसके चारों ओर कोट, वापिका और उद्यान थे।

जब प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव गर्भमे आनेवाले थे, तब इन्द्रने कुबेरको त्रिलोकीनाथ भगवान्-के उपयुक्त नगरीकी रचनाका आदेश दिया। फलतः दोनोंने अयोध्याकी रचना की। उस समय लोग जहाँ तहाँ विवार हुए थे। देवोंने उन सबको लाकर उस नगरीमे बसाया और सबकी सुविधा-के लिए उपयोगी स्थानोकी रचना की। इन्द्रने शुभ मृहूत-नक्षत्रमे प्रथम ही मांगलिक कार्य किया। उन्होंने अयोध्यापुरोके बीचमे जिनमन्दिरकी रचना की। फिर चारो दिशाओमे भी जिन-मन्दिरोंका निर्माण किया। देवोने उस नगरीको वप्र, प्राकार और परिखासे सुवोभित किया था। कोटके चारों और चार गोपुर बने हुए थे। यह बारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी थी। यह संसारकी आख नगरी थी। वह अस्पन्त मृत्यर थी। जिस नगरीकी रचना करनेवाले कारीगर स्वर्गके देव हों, अधिकारी सुवधार इन्द्र हों और भवन बनानेके लिए सम्पूर्ण पृथ्वी पढ़ो हो, उस नगरीकी सन्दरताका चया वर्णत हो सकता है ।

स्ती नगरीमे भगवान् ऋषमदेवने आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदाको कृतयुग अथवा कर्मयुगका प्रारम्भ किया। उन्होंने यहीगर सबसे पहले असि, सिंध, कृषि, विवा, शिल्प और वाणिज्य इन छह कर्मोंका ज्ञान समाजको दिया था। यहीगर उन्होंने अपनी ब्राह्मी और पुरुषोंने बहुनर कर्जाओंका किपि और अंक विवाका आविष्कार किया था। अपने भरत आदि सौ पुत्रोंको बहुनर कर्जाओंका शिक्षण भी इन्होंने यही दिया था। सामाजिक व्यवस्थाके लिए क्षत्रिय, वंदय और गृद्ध वर्णको स्थापना उन्होंने यही की। राजनैतिक व्यवस्थाके लिए पुर, ग्राम, खेट, नगर, आदिकी सारी व्यवस्थागं यही की। उन्होंने सारी राजनीट अवस्थान कर और निर्यंग्व दिगम्बर मुनि-वीक्षा लेकर उन्होंने धर्म-मार्गको प्रशस्त करनेका सौभाग्य भी इसी महान नगरीको प्रदाग किया।

उनके ज्येष्ठ पुत्र भरतने यही रहकर सम्पूर्ण भरतखण्ड पर विजय प्राप्त कर सार्वभौम साम्राज्यकी स्थापना की और सम्पूर्ण साम्राज्यका केन्द्र अयोध्याको ही बनाया। वे भरत क्षेत्रके

१ हरिवंश पुराण ८-४

२ विविधतीर्थकल्प (अउण्झाकल्प)

३ आदि पुराण १२-७६।

प्रथम चक्रवर्ती सम्राट् हुए । उनके नामपर ही हमारे देशका नाम <sup>भ</sup>भारतवर्ष पड़ा । उन्होने भोग-की सम्पूर्ण सामग्री की उपस्थितिमे भी अपनी निष्काम प्रवृत्ति द्वारा एक आदर्श स्थापित किया ।

अयोध्या अनेक धार्मिक परम्पराओको उद्गम स्रोत रही है। चक्रवर्ती भरतने अयोध्याके बाहर चारो दिशाओं में चौबीस तीर्थंकरोकी प्रतिमाएँ और स्तूप निर्मित कराये। नगरके पूर्वद्वार पर ऋषम और अजित को, दिशिण द्वारणर सम्भवनाथ आदि चार तीर्थंकरों को, पिच्चम द्वारणर सुगावंनाथ आदि आठ तीर्थंकरों को और उत्तर द्वारणर धर्मनाथ आदि दस तीर्थंकरों को प्रतिमाएँ और स्तूप बनायें। इस प्रकार संसारमें सर्वंप्रथम मूर्तिकलाका उदय और स्तूपोका प्रचलन भी यहीसे प्रारम्भ हआ।

इनके अंतिरिक सम्राट् भरतने चौबोस तीर्थंकरोंकी वन्दनाके लिए बहुमूल्य रत्नोंसे बने हुए सुर्णंकी रिस्त्योंसे बंधे हुए और जिने-इदेबकी प्रतिमाओंसे सजे हुए बहुतसे षध्टे बनवाये और ऐसे चौबोस षध्टे बाट्तकं दरवाजेपर, राजभवनके महाद्वार पर और गोपुर द्वारोपर अवृक्तमं हैं टांबा दिये। जब चक्रवर्ती उन द्वारोंसे आते या जाते, तब मुकुटके अग्रभागके टकरानेसे उन षण्टोसे शब्द निकल्ता था और उन्हें तीर्थंकरोका स्मरण हो आता था। भरत द्वारा लगाये हुए षण्टोको देवकर नगरवासियोंने अपने घरोके तोरणोमे जिन-प्रतिमासे युक्त धष्टे बाँघने प्रारम्भ कर दिये। चूँकि भरतने बड़े षण्टों और छोटी घण्टियोंकी ये मालाएँ अरहत्त भगवान् को वन्दनाकं लिए बनवायों थी, इसलिए उनका नाम बन्दनमालाँ पढ़ गया और आजतक मागिलक चिक्नकं रूपमें वन्दनमाला या वन्दनवार वांधी जाती है।

इसके परचान् मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रके कारण अयोध्याको विशेष स्थाति प्राप्त हुई । समारमे लोकमान्य मर्यादाओको रक्षा, पिनु-भक्ति, बन्धु-ग्रेम. सतीत्व आदि अनेकविध आदलोके निर्म्मर राम-चिरित्रके उत्तुग शिखरसे प्रवाहित हुए । जिन्होने भारतीय संस्कृति और गरिमाको चारों ओरने आज्वतक रुप्ता । सदारके राज्य शासनके लिए तो राम-राज्य एक स्पृतृणीय आदर्शके रूपमे आज्वतक स्मरण किया जाता है। धधकती हुई अर्यन-ज्जाजमोके नृदकर भागवती सीताने अपने सतीत्वको सार्वजनिक एरोक सार्वजन स्मरण किया जाता है। धधकती हुई अर्यन-ज्जाजमोके तृदकर भागवती सीताने अपने सतीत्वको सार्वजनिक परीक्षा जिस आरमिव्यवास और साह्ताके साथ दी थी, उसने महासती सीताके निष्कलक चरित्रकी गरिमाको लोक-लोकान्तरोमे व्याप्त कर दिया।

इसके अतिरिक्त अन्य भी अनेको महत्त्वपूर्ण घटनाएँ यहाँ घटित हुई , जिन्होने लोकमानस पर अपनी गहरी छाप अक्तित को। राजा बमुके राजदरबारमे नारद और पर्वतका लोकविक्यात से या प्रतिकार वा जिसने पत्नोमे हिसाका सूत्रपात किया। सगर चक्रवर्तीने भी इसीको अपनी राजधानी बनाया।

यहाँ धर्मोदय राजाके राज्यमे वसुमित्र नामक एक नगरसेठ था । वह जिनशासनमे अत्यन्त

```
१. हिमाह्म दक्षिण वर्ष भरताय पिता ददी।
```

तस्मानुभारत वर्ष तस्य नाम्ना महात्मन ॥

—मार्कण्डेय पुराण ५०-४१,

अपिन पुराण १०-१२ । वायुपराण ३३-५२ । किंगपुराण ४२-२३ । स्कन्धपुराण कौमारखण्ड ३७-५७ । हरिवशपुराण ( जैन ) ८-५५, १०४ व ९-२१ ।

- २ विविध तीर्थकल्प (अउज्झाकल्प)।
- ३ आदिपुराण ४१।८७ से ९६। हरिवश पुराण १२-२ ।

अनुरक्त था। एक रातको वह अपने निवासमें प्रतिमा योगमें घ्यानांख्द्र था। एक देव द्वेषवश उपरां करके उसकी परीक्षा करने लगा। देव उसके स्त्री, पुत्र, धन-धान्य आदिको लेकर चल दिया, किन्तु श्रेष्ठी तिनिक भी विवल्तित नहीं हुआ और अपने घ्यानमें मन्त रहा। अन्तर्स देवको उसके समक्ष झुकता पड़ा। उसने क्षमा मीगी और उसे आकाशमामिनी विद्या देकर चला गया।

एक अन्य कथानक इस प्रकार है—अयोध्याके राजा सुरतकी पटरानी महादेवी थी। एक दिन राजा महारानीके मुखमण्डल पर तिलक-विन्यास कर रहा था। इतनेमें दो परम तपस्वी मासोपवासी मुनि आहारके लिए राजाभवनमें पथारे। सेवकने महाराजको मुनियोंके आगामनकी सूचना दी। राजा महारानीको कहकर प्रसन्न मनसे आहार-दानके लिए या। रानी विषय सुखमे अन्तराय समझकर जलभून उठी। वह मुनियोकी निन्दा करने लए गी। पापके उदयसे उसके सारोरने तन्त्राल कोड निकल आया। राजा आहार दान देकर जब लौटा तो रानीके रूपकी यह दुर्दशा देख भोगोंसे ही विरक्त हो गया। उसने उसी समय मुनि-दीक्षा ले ली।

अयोध्या नगरीसे सम्बन्धित एक अन्य घटना इस प्रकार है—अयोध्यानरेश सीमंधरके पुत्रका नाम मुगध्वज था। वह बड़ा मासलोख्यों था। नगरमें एक भैसा फिरा करता था। वह बुलानेपर आ जाता और पेरोमें लोटने लगता था। एक दिन मुगध्वजके कहनेसे मन्त्रीपुत्र और अर्थपुत्रने उसकी टीग काट ली और माम खाया। राजाको जब भैसेकी टीग काटनेवालोका पता लगा तो उन्होंने उन तीनोको बुलीका दण्ड दिया। उन तीनो मित्रोको जात हो गया। वे भयभीत होकर जगल्ये भाग गयं और बहुँ मुनि-दोक्षा ले जी। मुनि बननेके बाद मुगध्वजकी भावना एकदम बदल गयी। उन्होंने चोर तपस्या की और घातिया कर्मोंका नाश कर वे अईन्त परमात्मा बन गये, और अन्त्रमें वे मुक्त हुए।

पुराण प्रसिद्ध परगुराम और कार्तवीयंकी घटना भी यहीपर घटित हुई थी। कार्तवीयं अयोध्याका राज्या था। अयोध्याके पास जगलमे कमदिन स्निक आश्रम था। जमदिनकी स्त्रीका नाम रेण्का था। एक दिन रेणुकांके भाई वरदत्त मूनि आये। उनका उपदेग सुनकर रेणुकांने सम्यव्यक्त मूहण कर लिया। चलते समय वरदत्त मूनि अपये। वह आश्रममे भी आया। रेणुकांने कामधेनुकी सहायतासे राजा और उनकी सेनाको स्वारिष्ठ भोजन कराया। राजा जाते समय अवर्दस्ती कामधेनुकी सहायतासे राजा और उनकी सेनाको स्वारिष्ठ भोजन कराया। राजा जाते समय अवर्दस्ती कामधेनुकी छोन ले गया। इससे रेणुका बहुत दुखी हुई। जब उसके दोनो पुत्र देवेतराम और सेन्द्रद्रास सरिया लेकर जंगलसे आये और माताको दुखी देखा तो उसने दु बक्का कारण पूछा और कारण जानकर दोनों भाई परगु लेकर अयोध्या पहुँचे। कार्तवीयंसे उनका यूद हुआ। इवेतरामने परशुकी सहायतासे कार्तवीयं और उसकी सेनाको नट कर दिया और अयोध्याके राज्यपर अधिकार कर लिया। तबसे वेतरामका नाम परगुराम हो। गया। उसने सात बार पृथ्वीको क्षेत्रिय रहित किया। परवास्तु मुम्माने उसका संहार कर अयोध्या पर अधिकार कर लिया। तबसे वेतरामका नाम परगुराम हो। गया। उसने सात बार पृथ्वीको क्षेत्रिय रहित किया। परवास्तु मुम्माने उसका संहार कर अयोध्या पर अधिकार कर लिया। तबसे वेतरामका नाम परगुराम हो। गया। उसने सात बार पृथ्वीको क्षेत्रिय रहित किया। परवास्तु मुम्माने उसका संहार कर अयोध्या पर अधिकार कर लिया। क्षेत्र रहित किया। परवास्तु मुम्माने उसका संहार कर अयोध्या पर अधिकार कर लिया। अप स्वर्तीय ना।

### वर्तमान जैन मन्दिर

यह तीर्थराज है। यहाँ दो मन्दिर और पाँच टोंकें हैं। कटरा मुहल्लेमें प्राचीन दिगम्बर जैन मन्दिर है। मन्दिरके निकट एक जैनधर्मशाला है।

इस मन्दिरकी मुख्य वेदीमें भगवान् आदिनाथकी श्वेत पाषाणकी पद्मासन प्रतिमा विराज-

मान है। अबगाहना २ फुट ९ इंच है। यह प्रतिमा बि० संबत् २००९ में प्रतिष्ठित हुई थी। इसके बायो ओर भगवान् अजितनाय और दायो ओर भगवान् सुमतिनाथकी प्रतिमाएँ बिराजमान हैं। इनके अतिरिक्त इस वेदीमे १८ धातु प्रतिमाएँ और १ पाषाण प्रतिमा है।

इन मूर्तियोमे सबसे प्राचीन मूर्ति भगवान् अजितनाथकी है। इसके पादपीठपर वि० सं० १५४८ का अभिलेख है। इसकी अवताहना १८ इंच है।

इस बेदीके निकटस्थ दूसरी बेदीमें तीन प्रतिमाएँ हैं। तीनोंपर कोई लांछन नहीं है। परम्परागत अनुप्रतिके अनुसार मुख्य प्रतिमा भगवान अभिनन्दन नाथकी कही जाती है। इसके मृतिलेखके अनुसार इसकी प्रतिष्ठा संवत् १२२४ आषाड सुदी ८ को हुई थी। एक कृष्ण वर्णकी वि० स० १६२६ की साड़े नी इच ऊँची प्रतिमा है।

इस वेदीसे आगे सहनमे एक टोंक बनी हुई है। इसमे भगवान् सुमितनाथके चरण बने हुए है। चरणोका वर्ण मिलेटी है। इन चरणोगर लेख अमिलिखित है, जिसके अनुसार इन चरणोका जोणोंद्वार वि० सवत् १७०१ कार्तिक मुदी १३ को ला० केदारीमल अग्रवाल दिल्ली निवासीने कराया जो नवाब आग्रप्ट्रीलोक खाजांची थे। वि० सवन् १९५६ में दिगम्बर जैन पेबायत, ल्लाकऊकी सम्मतिसे पनः इतका जोणोंद्वार किया गया।

तीसरी वेदी भगवान् आदिनायकी है। स्वेत सगमरसरकी ९ फुट उत्तुग भगवान् आदिनाय-की मनोज बङ्गानन प्रतिमा विराजमान है। इनके दोनो ओर मुनि भरत और मुनि बाहुबलोकी ५ फुट ६ इव अवगाहनावाली कायोसस्यों मुद्राबाली प्रतिमाएँ आसीन है। इन तीनो प्रतिमाओकी प्रतिका वि० स० २००९ में हुई है।

अन्तिम बेदीमे मुख्य प्रतिमा भगवान् पार्खनाय की है। यह १५ इंच अवगाहनावाली है। दूसरी प्रतिमा ९ इच ऊँची भगवान् चन्द्रप्रभक्ती है। चरण चौकीपर टांछन लेख है। दोनो ही वि० संवत् १५४८ की है।

इस मन्दिरके ऊपर विशाल शिखर है।

अन्यनाथकी टॉक — कटरा मुहल्लासे इस टोक के लिए पक्का मार्ग है। कुछ दूर तक कबा मार्ग है। यह सप्तृतदीके तटपर अवस्थित है। एक कमरेसे चबुतरेपर भगवाद अनन्ताथ के चरण बने हुए है। चरणोका माप साढे सात इच है। कमरेके अपर शिक्षर है। इस कमरेके तीन और बरामदे बने हुए हैं। एक कमरेसे पक्का कुँवा है। वारो और कम्याउण्ड है।

चरणोका जीर्णोद्धार लाला केशरीमलजी अग्रवाल दिल्लीने कराया था।

इस टोकके बाहर टीले है और एक नाला है। पुरातस्व विभागको ओरसे यहाँ खुदाई हुई थी। कनिवमने उपलब्ध प्रमाणोके आधार पर इसे जैन टीला कहा है।

अभिनम्बननायकी टॉक —यह टोक कटरा स्कूलके पास है। चरण मार्वलके है। टोकके क्रमर गिखर है। चारों ओर कम्पाउण्ड है। चरणोंपर वि. स. १७८१ में लाला केशरीमलजी द्वारा ओर १९५६ में दिगम्बर जैन पंचायत लखनऊकी सम्मितसे जीणोंद्वार होनेकी बात उस्कीर्ण है। ऐसा ही लेख सभी टोकों के चरणोंपर लिखा हुआ है।

शीतलनावकी टोंक—पूर्वोक्त टोंकके पास ही यह टोक बनी हुई है। इसमे साढ़े चार इंच लम्बे चरण विराजमान हैं, जो किन्ही शीतलनाथ नामक मुनिके है। इनकी स्थापना वि. संबद् १७०४ में हुई थी। टोकके चारों ओर चहारदीवारी है और ऊपर शिखर बना हुआ है। आंबितनाथको टॉक —यह टॉक बेगमपुरा मुहल्लेमें है। चरण मार्वलके है। इस गुमटीमे काफी खुळी जगह है। ऊपर शिखर है। जीपोंद्वार सम्बन्धी लेख लिखा हुआ है।

इस टोक और उससे मटे हुए भग्नावशेषों के देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि उस कालमें यह प्राचीन जैन मन्दिर बहुत विशाल था। जितने क्षेत्रमें मसजिदके खण्डहर विखरे पड़े हैं, वह समस्त क्षेत्र जैन मन्दिरका था। किन्तु नवाबने मसजिदका कार्य रोककर जैनोको अपना मन्दिर पुन निर्माण करनेको आज्ञा दे दी तो जैनोने मसजिदके निर्मित भागको छोड़कर मन्दिरके थोड़ेसे स्थानपर टोक बना लो और उसमें प्रतिमाको बजाय भगवानके चरण विराजमान कर लिये। यह टोक लाला केदारीमळजी ने वनवायों थी।

हुनानगढ़ी—अयोध्याका एक प्रसिद्ध हिन्दू मन्दिर है। इसके सम्बन्धमे यह किवदन्ती प्रचलित है कि पहले यह एक विशाल जैन मन्दिर था। इसमे एक बहुत बड़ा घण्टा लगा हुआ था। कहा जाता है, उसकी आवाज गोड़ा तक भुनाई पड़ती थी। अब तो इस मन्दिरमे हुनुमान्की माता अजनीकी मृति बनी हुई है।

रायगज मुहल्लामे भी एक विशाल मन्दिर कुछ वर्ष पहले निर्मित हुआ है। बीचमें मन्दिर बना हुआ है। उसके सामने काफो बड़े भू-भागमे पुष्प-बाटिका बनी हुई है। बाहर बहुत ऊँबा फाटक है। उसके दोनों और धर्मशाला है। मन्दिर और उद्यानको घेरे हुए ऊँबा प्राकार है। प्राकारके मीतर एक पक्का कुआं बना है। फाटकके बाहर भी एक पक्का कुआं है। फाटकके आगे एक कम्पाउण्ड है।

मन्दिरमें २८ फुट अवगाहनावाली भगवान् ऋधभदेवकी कायोत्सर्गासन प्रतिमा विराज-मान है। प्रतिमा स्वेत पाषाणकी है किन्तु तीन स्थानींघर काली बारी पड़ी हुई है। प्रतिमा एक चौकीपर विराजमान है। इस प्रतिमाके दाये-बायें दो-दो ऊँची वेदियों हैं, जिनमे एक वेदीघर भगवान् अजितनाय और अभिनन्दननाथ तथा दूसरी वेदीघर सुमतिनाय और अनन्तनाथकी पाँच-पांच फुट ऊँची मूर्तियाँ खड्गासन मुद्रामें विराजमान है। एक वेदीघर भगवान् चन्द्रप्रभको प्रतिमा विराजमान है।

इन मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा बाचार्यरत्न श्री देशमूषणजी महाराजकी प्रेरणासे सन् १९६५ में मंब्य समारीहके साथ हुई थी। ये सभी मन्दिर दिगम्बर सम्प्रदाय के हैं । मुहल्ला कटरामे एक स्वेताम्बर मन्दिर है जो आधिनक है ।

# इतिहास

प्राचीन कालमे अयोध्या सास्कृतिक चेतनाका केन्द्र रही है। साथ ही यह राजनीतिक केन्द्र भी थी। सर्वप्रथम यह इक्ष्वाकुवाची नरेशोकी राजधानी रही। अस्तिम मनुसे लेकर इक्ष्वाकुवाची रशर पीढियोने इस नगरपर शामन किया। इक्ष्वाकुवाची पत्र्वादी कालमे सुर्येवची और पुरुवादी कहने के अयोध्याका राज्य कीशल कहलाता था। भगवान् महाबोरित पहले जिन मोलह जनपदोक्ती चर्चा आती है, उनमें कोशल भी एक प्रमिद्ध जनपद था। भगवान् महाबीरिक कालमे कोशल राज्य दो भागोंमे बँट गया—जनर कोशल और दक्षिण कोशल। मरपू नदी इन दोनोकी सीमा बनाती थी। दक्षिण कोशलकी राजधानी अयोध्या रही और उत्तर कोशलकी थावस्ती। आगो चलकर गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके कालमे अयोध्या रही और उत्तर कोशलकी थावस्ती। बगो चलकर गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके कालमे अयोध्या महित्य और कलाकी केन्द्र बन गयी। चीनी यात्री हैन्स्मानक ममयमे इस नगरका विस्तार १० ली (४ मील) था। बारहवी शास्त्रवीक बाद भार जानिके राजाओंका इस्पर अधिकार हो गया। ये राजा जेनधमीवलम्बी थे। इनके कारण सारे अवधमे जैनधमंका स्वयं प्रस्त हा। इन राजाओंको मुमलमानो ने परास्त

### सर्वमान्य तीर्थं

जैनोकी तरह हिन्दू और बौद्ध लोग भी अयोध्याको शास्त्रत नगरी मानते है। हिन्दुओको मान्यता है कि अयोध्या सम महापुरियोम प्रथम गुरो है। किन्तु हिन्दुओं मे इस नीथंको मान्यता मुख्यत भगवान् रामके कारण है। इमिलए यहाँक अधिकाण हिन्दू मन्दिर राम और उनके पिरक्तिस स्वस्थित है। हिन्दुओंके मुख्य मन्दिरोमे कनक भवन, जिसे मीनाजीका महल कहते हैं और राम-मन्दिर, जो रामकी जन्मभिम कहलाता है, है।

यहा एक दल्तून कुण्ड है। हिन्दू मानने है कि रामचन्द्र यही दातुन करत थे। बौद्धोक्षी मान्यता है कि बृद्धने यही अपनी दातुन गांड दी थी, वह बादमे उन आयी। चीनो यात्री फाह्यानने भी उसे देखा था। निख लोग मानते हैं कि गुरु गोंविन्दिमिहने अयोध्याकी तीर्थयात्रा की थीं। इस यात्राकी स्मृतिमें एक बडा गृहद्वारा बता हुआ है। मुसलमान अयोध्याको 'बृद्धंमक्का और 'मिद्धोक्की सराय' मानते हैं। फकीर अब्बास और मुसाआदिकान नामक दो मुगलमान मन्नोकी कन्ने यहाँपर है, वहाँ अनेक मनलमान जियारन करने आते हैं।

इस प्रकार अयोध्या सर्वधर्ममान्य तीर्थस्थान है।

#### वार्षिक मेला---

क्षेत्रका वार्षिक मेला भगवान् ऋषभदेवकी जन्मतिथि चंत्र क्रुप्णा ९ को भरता है। भगवान्-की मवारी कटरा मुहल्लेके जनमन्दिरसे रायगजके जनमन्दिरमे आती है।

# रतनप्ररी

### मार्ग

श्री दिगम्बर जैन क्षेत्र रानगुरी जिला फैजाबाद मे अयोध्या से बाराबंकीवाली सडक-पर २४ कि मी दूर है। सडक मे लगभग २ कि मी कच्चा मार्ग है। सोहावल स्टेशनसे यह २ कि. मी. है। स्टेशन से लगभग बेढ़ कि. मी. तक सड़क पनती है, शेष कच्चा रास्ता है। रौनाही छोटासा गाँव है। गाँव के बीच में सरसूके निकट दो मन्दिर दिगम्बर समाज के हैं। जैन धर्मशाला भी है। एक स्वेताम्बर मन्दिर गाँव के बाहर बना हुआ है। फैजाबाद से सिटो बस लाश जन्य बसें रौनाही तक बनरत मिलती हैं। रौनाही के चौराहे पर उतरकर पैदल या रिल्यों द्वारा मन्दिर तक जा सकते हैं।

## तीर्घक्षेत्र

यह स्वान पन्द्रहवे तीर्यंकर मगवान् धर्मनायकी जन्मभूमि है । 'तिलोयपण्णत्ति' मे आचार्यं यतिवृषम इम सम्बन्धमें इस प्रकार उल्लेख करते हैं—

रयणपुरे धम्मजिणो भाणु णरिदेण सुव्वदाए य । माघसिद वेरसीए जादो पुस्सम्मि णक्खत्ते ॥४५४०॥

अर्थात् रतनपुरमे धर्मनाथ जिनेश्वर महाराज भानु और महारानी सुत्रतासे माघ शुक्ला १३ को पष्प नक्षत्रमे उत्पन्न हुए।

इसी प्रकार रविषेण कृत परापुराण ९८।१४४, जर्यासहनन्दी कृत वरागचरित २७।८४, गणभद्र कृत उत्तरपुराण ६१।१३ मे भी भगवान धर्मनाथ का जन्म रतनपुर मे बताया है।

इस नगरमे भगवान्के चार कत्याणक हुए थे—गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान । केवलज्ञान होनेके परचात् भगवात्का प्रथम समयसरण यही लगा था और प्रथम दिव्यध्वनि यही खिरी थी। उन्होंने यहीपर धर्म-वक्त प्रवर्तन किया था।

# अनुश्रुति

आजार्य जिनअभ सूरिने 'विविधतीर्यकल्प' नामक ग्रन्थमे रत्नपुरको रत्नवाहपुर कहा है और इसी नामका कल्प भी दिया है। इसमे उन्होंने एक रोचक अनुश्रुतिका विवरण दिया है जो इस नगरसे सम्बन्धित है। वह अनुश्रति इस प्रकार है—

इस नगरमे एक कुम्भकार रहता था। उसका एक पुत्र था, जिसे क्रीडाका शौक था। वह कुछ काम नहीं करता था, केवल जुला आदि खेलोंमें लगा रहता था। वहां एक नागकुमार देव खेलका शौकीन होनेके कारण मनुष्यका रूप धारण करके आ जाता और कुम्हारेक पुत्र-के साथ खेला करता। कुम्भकार अपने पुत्र मिट्टी खोदने तथा अन्य कामोको करोले लिए उसपर अधिक सस्ती करने लगता तो उसे बाध्य होकर काम करना पहता था। इसिल् खेलके नागा पड़ने लगा। एक दिन नागकुमारने उससे पुछा—नुम पहुले तो नियमित रूपसे खेलने आते थे, अब नागा वयों होता है ? कुम्हार-पुत्र बोला— 'क्या बतालें, पेटके लिए काम करना पडता थे, अव नागा करों होता है ? कुम्हार-पुत्र बोला— 'क्या बतालें, पेटके लिए काम करना पडता है। न करूँ तो पिता डॉटते हैं।' नागकुमारने सोचकर उत्तर दिया, ''तुम चिन्ता न करो। में सीपका रूप बतानर लेट जाया करूँगा। तुम फावड़े से मेरी पूँछ काट दिया करना। वह सोने की हो जायेगी।'

 ज्यादा काटेगा, उतना ज्यादा सोना मिलेगा।'

उस दिन कुम्हार अपने लडकेके साथ गया। जब नागकुमार साँप बन गया तो कुम्हार-ने फावडेसे उसके दो टुकड़े कर दिये। नागकुमारको बड़ा क्रोघ आया। उसने कुम्हार-पुत्रको बांटते हुए कहा—'तुमने रहस्य खोलकर मेरे साथ विस्वासघात किया है। अब उसका परिणाम भी भोगो।' यो कहकर उसने पुत्र और पिता दोनोंको काट लिया। वे दोनों तत्काल मर गये।

तबसे लेकर वाक द्वारा आजीविका करनेवाला कोई कुम्हार इस गांवमें नहीं रहता। इस गांवके लोग बरतन-भाण्ड दूसरे गांवसे लाते हैं। अब भी वहाँ नागमूर्त से वेष्टित भगवान् धर्मनाथको पूजा की जाती है। और जब वर्षा नहीं होती, तब अजैन ग्रामीण लोग धर्मनाथको धर्मराज मानकर दूधसे उनका अभिषेक करते है। उनकी मान्यता है कि ऐसा करनेसे तत्काल वर्षा होने लगती है।

### वर्तमान मन्दिर

यहाँ बस्तीमें दो दिगम्बर जैनमन्दिर हैं। एक मन्दिरमें मूर्तियाँ है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान् धर्मनायका जन्मकत्याणक हुआ था। मूलनायक भगवान् धर्मनाथ की द्वेत पाषाण-को २ फुट उत्तृग पयासन प्रतिमा है। नीचे आसन्पर चल्रका लांछन अकित है। मूर्ति-लेख मी है, जिसके अनुसार इसकी प्रतिद्वा वि. संबत् २००७ में हुई थी।

बादामो वर्णको १ फुट अवगाहनावाली भगवान् महाबीरको पदासन प्रतिमा वी. नि. संवत् २५६३ की है। एक धातु प्रतिमा धर्मनाच स्वामीको है। अवगाहना १ फुट है। एक धातु प्रतिमा भगवान् पार्थनावको है। अवगाहना लगभग ८ ईच है। यह अभिलिखित है। अभिलेख-के अनुसार इसकी प्रतिष्ठा वि संवत् ११०० मे की गयी थी। इस प्रकार यह प्रतिमा लगभग साढे आठ सो वर्ष प्राचीन है।

एक अठपहलू पीतलकी प्लेटमे भगवानुके चरण अंकित है।

मिन्दरके सामने धर्मधाला है, जिसमे ५ कमरे बने हुए हैं। मिन्दरका एक मकान है, जिसमे मन्दिरका माली रहता है। धर्मशालाके पीछे लगभग १००० वर्गगज जमीन भी मन्दिर-की है।

इस मन्दिरसे कुछ चलकर दूसरा मन्दिर है। यहाँ भगवान् धर्मनाथका गर्भकल्याणक होना बताया जाता है। इसमे मन्दिरकी छत्तपर शिखर बना हुआ है, जिसमें एक ओर शिखरकी दीवालमे आला-सा बना हुआ है। उसमें संगमरमर निर्मान भगवान्के चरण विराजमान है। इन्हें वि म. २००९ से विराजमान किया गया था।

चरणोके उत्तर दीवालमे एक शिलालेख लगा हुआ है, जिसमे एक पीकका यह लेख है—'श्री धर्मतीर्थके कर्त्ता श्री धर्मनाथ स्वामीका गर्भकत्याणक है रत्नपुर नगरी श्री।'

इस मन्दिरकी रचनार्यालीसे, वर्तमानमे इसे टोंक कहनेके बावजूद, ऐसा लगता है कि यह पहले मन्दिर रहा होगा। मन्दिरके गर्भगृहका द्वार चिन दिया गया है और ऊपर शिखरमें ही स्थान निकालकर चरण विराजमान कर दिये गये हैं।

नगरके बाहर एक ही कम्पाउण्डमें व्वेतास्वर समाजके दो मन्दिर तथा चारों कोनों-पर चार टोंक है।

# त्रिलोकपुर

द्यार्ग

श्री नेमिनाथ दिगम्बर जैन अतिश्रय क्षेत्र त्रिकोकपुर तहसील कतहपुर जिला बारा-वंकीमें स्थित है। अयोध्यासे बारावंकी सड़क मार्ग द्वारा १६७ कि. मी. है। बारावंकीसे बित्दौरा नहर १९ कि. मी. पक्का मार्ग है। सङ्कसे बायी ओरको कच्चे रारतेमें उतरकर लगभग ६ कि. मी. पैदल है। उत्तरपूर्व रेलवेकी छोटी लाइनके बिन्दौरा स्टेशनसे ५ कि. मी. पड़ता है। मार्ग कच्चा है। यहाँ जैनोंके लगभग २० घर हैं।

## जैन मन्दिर

यहाँ दो दिगस्थर जैनमन्दिर हैं। एक भगवान् नेमिनाथका मन्दिर जो अतिशय क्षेत्र कहलाता है तथा दूसरा पार्श्वनाथ मन्दिर।

नीमनाथ मन्दिर में 'मूलनायक भगवान नेमिनाथकी रमामवर्ण पदमासन प्रतिमा है। इसकी अवगाहना २२ इंच है और यह कसीटीके पाषाणकी है। पादपीटपर अभिलेख है। अभिलेखके बीचमें शंख चिद्ध अंकित है। अभिलेखके अनुसार इस मूर्तिका प्रतिष्ठा-काल वि. संवत् ११९७ फाल्गन वरी ६ है।

मृतिमे अद्भृत आकर्षण है। इसके अतियायो और चमत्कारोंको लेकर जनतामे नाना किवदिन्तयों प्रचलित है। कहते है, कभी कभी रातमें झांझ और खड़तालको सिम्मिलित व्यति होती है। बाओं के इस प्रकारके शब्द अनेक लोगोने सुने हैं। इसी प्रकार अनन्त चतुर्देशी, दीपावली और कार्तिक शु. ६ को, जिस दिन रथयात्रा होती है, मन्दिरमें चारों और सुगन्य मिलती है। कभी-कभी वेदीपर हरी लोग और रुपये मिलते थे। वे रुपये अबतक स्थानीय एक जैन बन्धुके पास सुरक्षित है।

पहले यह मन्दिर कच्चा था। जब इसका जीर्णोद्धार करके पक्का बनाया जा रहा था, उस समय यहाँ बहुत चमस्कार हुए।

अनेक लोग यहाँ मनौती मनाने आते है।

इस प्रतिमाकी प्राप्तिका भी एक इतिहास है। यह स्थानीय तालाबमे पड़ी हुई थी। एक अजैन बन्धुको यह मिल गयी। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। जब उसे यह जात हुआ कि यह जैन प्रतिमा है, तब उसने उसे जैनोंको दे दी और मन्दिर बनानेका आग्रह किया। जैन बन्धुओंने मिलकर यह मन्दिर बनाया और वह मूर्ति बेरोमे विराजमान कर दी। तमि वह इसी मन्दिर में वराजमान है। इस प्रतिमाकी कुछ अपनी विशेषताएँ हैं, जिनमें एक है प्रतिमाका भाव परिवर्तन । प्राप्ता भगवान्के मुखपर बालकके समान भोलपन टपकता है। मध्याह्नमे यौबनके अनुक्य तेज झरता है। सन्ध्या-के बाद मुखपर प्रौढ़ और बुजुर्गकी तरह गम्भीरता प्रतीत होती है।

मन्दिरके उत्पर विशाल शिखर है। गर्भगृहके अतिरिक्त एक सभामण्डप बना हुआ है। मन्दिरसे बाहर एक ओर एक दालान बना है। एक पक्का कुआं है। मुख्य द्वारकी दीवाल कच्ची बनी हई है।

पार्चनाय मन्दिर गाँवके एक कोनेपर बना हुआ है। इस मन्दिरमें भी केवल १ वेदी है। मूळनायक पार्चनायकी प्रतिमा स्वेत वर्ण, पद्मासन २० इंच ऊँची है। यह वि. संबत् १५४८ में प्रतिष्ठित हई थी। एक पाषाण-फलकमे चन्द्रप्रभ पद्मासनमे विराजमान है। वर्ण हलका बादामी है। इसपर कोई अभिलेख नहीं है। अनुमानतः यह प्रतिमा १२वी शताब्दीकी लगती है।

इस वेदीमें कुल १०६ प्रतिमाएँ हैं, जिनमे १५ पाषाणको तथा ९२ धातुकी प्रतिमाएँ है। धातु-प्रतिमाओमे १० चौबोसी है। इन प्रतिमाओं में कुछ वि सं. १५०१ और १५४८ की है।

मन्दिरमे गर्भगह और समामण्डप है। मन्दिरके बाहर जैन धर्मशाला है।

### वार्षिक मेला

यहाँ सन् १९५६ से प्रतिवर्ष कार्तिक सूदी ६ को मेला लगता है।

### श्रावस्ती

मार्ग

थावस्ती उत्तर प्रदेशके बलरामपुर-बहराइच रोडपर अवस्थित है। यह सड़क मार्गसे अयोध्यासे १०६ कि. मी. है जो इस प्रकार है—अयोध्यासे गोडा ५० कि. मी. । गोडासं बलराम-पुर ५९ कि. मी. वलरामपुरसे श्रावस्ती १७ कि. मी. । यह प्राचीन नगर है। किन्तु अब तो यह खण्डहरोके रूपमें विखरा पड़ा है। इस नगरीके सण्डहर गोडा और बहराइच जिलोकी सीमापर 'महेट-महेट' नाससे बिखरे पड़े हैं। ये अवंचन्द्राकार स्थितिम एक मील चीडे और सवा तीन मील लम्बे क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं। ये अवंचन्द्राकार स्थितिम एक मील चीडे और सवा तीन मील लम्बे क्षेत्र में बिखरे हुए है। रेलमागीस यहां पहुँचनेके लिए उत्तर-पूर्वी रेलवेक गोडा-गोरखपुर लाइनके बलरामपुर स्टेशनपर उत्तरना चाहिए। यहांसे क्षेत्र पश्चिममे है। यह बलरामपुरसे बहराइच जानेवाली सड़कके किनारिपर है। एक छोटी सड़क खण्डहरो तक जाती है। सहेट-महेट पहुँचनेका सुगम साथन बलरामपुर-स्वरहाइचके बीच चलनेवाली सरकारी वस है। इसके बलाब वलरामपुरसे टेक्सी. जीप आदि भी मिलती है। यहां ठड़रोके लिए जैनचमंत्राला बनी हई है।

### जेनतीर्थं

अवस्ती प्रसिद्ध कल्याणक तीर्थ है। तीसरे तीर्थंकर भगवान् सम्भवनाथके गर्भ, जन्म, तप और केवज्ञान कल्याणक यही हुए थे। चारों प्रकारके देवों और मनुष्योने इन कल्याणकांकी पूजा और उत्सव किया था। भगवान् सम्भवनाथका प्रथम समबसरण यही लगा था और उन्होने यहीयर धर्मचक्र प्रवर्तन किया था।

आर्षं ग्रन्थ तिलोयपण्णत्तिमे निम्न प्रकार उल्लेख मिलता है— सावित्थीए सभवदेवो य जिदारिणा मुसेणाए । मग्गसिर पृण्णिमाए जेट्टारिक्खम्मि संजादो ॥५२८॥

अर्थात् श्रावस्ती नगरीमें सम्भवनाथ मगसिर शुवला पूर्णिमाको ज्येष्ठा नक्षत्रमे उत्पन्न हुए । उनके पिताका नाम जितारि और माताका नाम सुवेणा था ।

इसी प्रकार पदमपुराण, वरागचरित, हरिवंशपुराण, उत्तरपुराण आदिमे भी उल्लेख मिलते हैं।

सम्भवकुमारने अपना बाल्यकाल और युवाबस्या यही बितायी। उन्होंने राज्यशासन और सासारिक भोगोका भी स्वाद लिया। लेकिन एक दिन जब उन्होंने हवाके द्वारा मेघोको गगनमे विजीन होने देखा तो उन्हे जीवनके समस्त भोगोकी क्षणभंगुरताका एकाएक अनुभव हुआ और उन्हे ससारसे वैराग्य हो गया। फलत. मगसिर शुक्ला पूर्णमासीको श्रावस्तीके सहेतुक वनमे दीक्षा ले ली। तब इन्द्रों, देवों और मनुष्योंने भगवानुका तप कत्याणक मनाया , चौदह वर्ष तक भगवान्ने चौर तप किया और जब चातियाकों नष्ट करके कार्तिक कृष्णा ४ को केवलज्ञान हो गया, तब भी देवों और मनुष्योंने आवस्ता के सहेतुक वना के बड़े उल्लाक्षक वाथ ज्ञानकत्याणकका पूजन किया। इस प्रकार इस नगरीको मगवान् सम्भवनायके चार कत्याणक मनानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे यह पत्रिक नगरी एक महान् तीर्थक रूपमें मान्य हो गयी।

हरिवंशपुराण (सर्ग २८ क्लोक २९) के अनुसार जितशत्रु नरेशके पुत्र मृगध्वजने आवस्तीके उद्यानमे मनिदीक्षा धारण कर सिद्ध पद पाया।

करकण्डु चरिउँ ( पृ. १८१ ) में वर्णन आया है कि श्रावस्तीके प्रसिद्ध सेठ नागदत्तने स्त्री-चरित्रसे लिल्ल होकर मुनि-दीक्षा ले ली और अन्तमे यहींसे मुक्ति-पद प्राप्त किया। इस प्रकार श्रावस्ती सिद्धक्षेत्र भी है।

यहाँपर भगवान् महावीरका समवसरण कई बार आया था । उनकी अमृतवाणी सुनकर श्रावस्तीके अनेक नागरिक महावीरके भक्त बन गये थे ।

अावस्तीके सम्बन्धमे एक घटना इस प्रकार भी मिलती है—यहाँका नरेश जयसेन बौद्ध धर्मका उपासक था। शिवनुम उसका गुरु था। एक बार आचार्य प्रतिवृक्षम बहुाँ प्रधार। राजा-प्रजा सभी उनके दर्शनार्थ गये। उनका उपदेश सुनकर राजाने जैनधर्म धारण कर किया। शिवनुमको इससे बड़ा होने हुआ। बहु पृथ्वीनरेश सुमतिके पास गया जो उसका शिष्य था। उसने राजासे शिकायत की। राजाने एक धृतंको जयसेनकी हत्या करनेका कार्य सीपा। बहु धृतं आवस्ती पहुँचा। उसने आचार्य यतिवृष्भसे मुनिन्दीक्षा के की। एक दिन राजा जयसेन मन्दिरमे मुनि-वन्दाको लिए गया। जब बहु नवदीक्षित मुनिके चरणोमें झुका तो उस धृतंने राजाकी हत्या कर दी और भाग गया। आचार्यने यह देखकर विचार किया कि लोग मेरे ऊपर हत्याका सन्देह करेंगे। अतः उन्होने दीवालपर घटना लिखकर आस्महत्या कर की।

—हरिषेण कथाकोष, कथा १५६ । पार्व्व परम्पराके मृनि केशीसे भगवान् महावीरके पट्ट गणधर गौतम स्वामीकी जिस

पाद्य परम्पराक मुन कथास भगवात् महावारक पृद्व गणधर गातम स्वामाका जिस भेटका उल्लेख मिलता है, वह श्रावस्तीमे ही हुई थी। स्वेताम्बर आगमोके अनुसार भगवात् महाबीरके कई चातुर्मास भी यहाँ हुए थे। इस प्रकारके स्पष्ट उल्लेख स्वेताम्बर आगमोमे मिलते हैं।

प्राचीन कालमे यहाँपर जैनोके अनेक मन्दिर और स्तूप बने हुए थे। भगवान् सम्भवनाथ-का एक विदाल मन्दिर भी यहाँ निमित हुआ था। इस मन्दिरके सम्बन्धमे श्री जिनप्रभ सुरिने 'विविध-तीर्थ-कल्प' मे लिखा है—'यहाँका भगवान् सम्भवनाथका विद्याल जिनभवन रत्न-निमित था। जिसकी रक्षा निष्मन्न यक्ष किया करता था। इस यक्षके प्रभावसे मन्दिरके किवाड़ प्रातः होते ही स्वयं खुल जाते थे और सुर्योस्त होते ही बन्द हो जाया करते थे।

इस सुन्दर जिनभवनको सुल्तान अलाउद्दीनने बहराइचकी विजयके समय तोड़ दियाँ।

१. तिलोयपण्णत्ति—४।६४३, ६४६ ।

२. तिलोयपण्यत्ति—४।६८१ ।

३ श्रावस्ती नगरी कल्प।

४. भूगोल-संयुक्त प्रान्ताक, पृ. २८६ ।

# इतिहास

आद्य तीर्यंकर ऋषभदेवने ५२ जनपदोंकी रचना की थी। उनमें एक कोशल देश भी था। कोशलके दक्षिण आपको राजधानी साकेत या अयोध्या थी जो सरयुके दक्षिण तटपर अवस्थित थी। उत्तरी कोशलकी राजधानी श्रावस्त्री थी जो अचिरावस्त्री रासो) के दक्षिण तटपर स्थित थी। लगता है, कोशल देशका यह विभाजन बहुत परचावृत्तीं काल में हुआ। क्योंकि मगवान् ऋषभदेवने दीक्षा लेते समय अपने ती पुत्रोको जिन देशोका राज्य दियाथा, उन देशोमे कोशल देशका ही नाम आया है। चक्रवर्ती भरवकी दिविजयके प्रसंगमें भी मध्यदेशमे कोशलल नाम मिलता है। परवर्ती कालमें कोशल जनपदका नाम कुलाल या कर्णाल भी प्रसिद्ध हो गया।

महाबीरसे पहले जिन सोलह महाजनपदीको और छह महानगरियोंको चर्चा प्राचीन साहित्यमे मिलती है, उनमे श्रावस्तीका भी नाम है। उस समय कोशल राज्य बड़ा शकिशाली था। काशी और साकेतपर भी कोशलोंका अधिकार था। शाक्य सच इन्हें अपना अधीस्वर मानता था। यह महाराज्य दक्षिणमे गंगा और पूर्व मे गण्डक नदीको स्पर्श करता था। इस कालमे श्रावसीमे एक विश्वविद्यालय भी था।

महाबीरके समयमे श्रावस्तीका राजा प्रसेनजित था। वह बड़ा प्रतापी नरेश था। उसने अपनी बहनका विवाह मगध सम्राट् श्रेणिक विम्बसारके साथ कर दिया था तथा काशी-की आय दहेजमें दे दी थी। प्रसेनजितके पुत्र विदुष्टम अथवा विदूरपने राजगृहसे अपने राजनीतिक सम्बन्ध सुद्रुष्ट करनेके लिए अपनी पुत्री प्रभावतीका विवाह श्रेणिकके पुत्र कुणिक अथवा अजानशत्रके साथ कर दिया। किन्तु काशीके उसर दोनों राज्योका झगडा बराबर होता रहा। कोशलनरेशने एक बार काशीको राजगृहके प्रभाव से मुक्त कर लिया। किन्तु अजातशत्रु-ने काशीको जीतकर अपने राज्यमे मिक्टा लिया।

प्रमेनजितके सम्बन्धमे इवेताम्बर आगमोमे कुछ भिन्न उल्लेख मिलता है। वहाँ प्रसेनजित-के स्थानपर प्रदेशी नाम दिया गया है। उसे पाइवीपत्य सम्प्रदायके केशीका अनुयायी बताया गया है। बादमे वह भगवान महावीरका अनुयायी बन गया।

बीडप्रन्थों में भी प्रसेनजितके स्थानपर एसदि नाम आया है। बौद्धप्रन्थ 'अद्योक्षावंदान' में प्रसेनजितके पूर्ववर्ती और पश्चादवर्ती वंधघरोंके नाम मिलते हैं। उसके अनुसार बत (वक) रतनव्य, सजय, प्रसेनजित, विदूरण, कुसलिक, सुरप्थ और सुमित्र इस बके राजा हुए। सुमित्र-को महाप्य-विकास को महाप्य-विकास को महाप्य-विकास को महाप्य-विकास को महाप्य-विकास को स्थान अद्योक्षावदान की इस वधावलीका समर्थन अन्य सूँत्रीस भी होता है।

भरहुत मे जो प्रसेनजित स्तम्भ है, वह इसी प्रसेनजितका बताया जाता है।

प्रसेनिजितके साथ शाक्यवंशी क्षेत्रियोने किस प्रकार मायाचार किया, उसकी कथा अत्यन्त रोचक है। प्रसेनिजितने शाक्यवंशसे एक सुन्दर कन्याकी याचना की। शाक्यलोग उसे

१ हरियेण कयाकोष, कथा ८१।

२ आवार्य चतुरसेन शास्त्री—वैशाली की नगरवधू ( भूमि. ), पृ ७९२ ।

<sup>3</sup> Records of the Western World, Part I & II, by Rev Beal.

Y Chronology of India, by Mrs. M. Duff.

अपनी कन्या नहीं देना चाहते थे, किन्तु उस प्रवरू प्रतापी नरेशको असन्तुष्ट भी नही कर सकते थे। अतः उन्होंने एक दासी-पुत्रीके साथ उसका विवाह कर दिया। इसी दासी-पुत्रीसे विदूरण का जन्म हजा था।

एक बार बिदूरथ गुवराज अवस्थामे अपनी ननसाल कपिल्वस्तु गया। वहाँ उसे शाक्योंके मायाचारका पता चल गया। उसने शाक्यतेको नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा को। घरपर आकर उसने अपने पितासे वह बात कहीं। इस प्रसंगपर दोनोमें मतभेद हो गया। नीवत यहाँ तक आ पहुँची कि विदूरणने पिताको राज्यच्युत कर दिया। प्रसेनिवत महारानी महिल्काको लेकर राज्यां हुए से साम करने राज्यां हुए हो यो हो को माय हो गया। नीवत स्वार प्रतिक्राको लेकर राज्यां हुए हो हो दोनों की मत्य हो गया।

विदूरथ अपनी प्रतिज्ञांके अनुसार शाक्यसंघार आक्रमण करने तीन बार गया। किन्तु बुढने तीनों बार उसे रोक दिया। चौथी बार बुढका विहार अन्यत्र हो गयाथा, उस समय विदूरथ ने शाक्यसंघ का विनाश कर दिया। जब उसकी सेना जैटकर एक नदीके किनारे पड़ाव डाले हुए थी, तभी जोरो की ओलावृष्टि हुई, नदीमें बाढ़ आ गयी और सब बह गये।

भगवान् महाबीरते जब दीका ली, उससे प्रायः आठ माह पहले कुणाला (कोशल ) देशमें भगवंकत बाढ़ आयी। उससे श्रावत्तीको बहुत क्षींत पहुँची। बौद्ध अनुभूति है कि अनाथ पिण्डद कि सुद्ध की अठारह करोड मुद्रा अचिरावतीको किनारे गड़ी हुई थी। वे भी इस बाढ़में बहु गयी। देताम्बर आगमोके अनुसार यह बाढ़ कुरुण और उत्कुरुण नामक दो मुनियोके शापका परिणाम थी। किन्तु कुछ समय बाद यह नगरी पुनः भनभाग्यसे परिपूर्ण हो गयी। जैन-शास्त्रोके अनुसार इस नगरमे ऐसे सेठ भी थे, जिनके भवनोपर स्वर्णमण्डित शिखर थे और उनपर छप्पन अजाएँ फहराती थी। वो इस बातकी प्रतीक थीं कि उस सेठके पास इतने करोड़ स्वर्णमृद्धाएँ हैं।

वास्तवमें अपनी भौगोजिक स्थितिक कारण श्रावस्ती अत्यन्त समृद्ध नगरी थी। इसका व्यापारिक सम्बन्ध सुदूर देशोसे था। यहाँसे एक बढ़ी सहक दिशिणके प्रसिद्ध नगर प्रतिष्ठान (पैठण, जि. औरंगाबाद) तक जाती थी। इसपर साकेत, कोशाम्बी, विदिशा, गोनर्द, उज्जयिती, माहिष्मती आदि नगर थे। एक दूसरी सडक यहाँसे राजणृही तक जाती थी। इस मार्गपर सेतव्य, किपजबस्तु, कुशीनारा, पावा, हस्तिग्राम, मण्डग्राम, वैशाली, पाटिलपुत्र और नालन्दा पड़ते थे। तीसरा मार्ग गंगाके किनारे-किनारे जाता था। अचिरावदी नदीसे गा। और यमुनामें नौकाओ हारा माल एक स्थानसे दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता था। ऐसे उल्लेख भी मिलते है कि विदेह- से गान्धार, मणबसे सीवीर, महकक्छित समृद्ध रात्ते दक्षिण-पुत्रके देशोसे व्यापार होता था।

### स्वातन्त्रय सेनानी सृहदृष्यज

श्रावस्तीकी यह समृद्धि और स्वतन्त्रता १२-१३वी शताब्दी तक ही सुरक्षित रह सकी और उसकी सुरक्षाका अन्तिम सफल प्रयत्न श्रावस्ती-नरेश सुहृद्ध्वज या सुहलदेवने किया।

Early history of India, by Verient Smith—The Hindu History of India, by A K. Mazumdar.

R. Life in Ancient India, p. 256.

किनियम तथा 'हिमयने भी इसका समर्थन किया है। यह राजा जैन था। उस समय महमूद गजनवी भारतके अनेक प्रात्तीको रीदता हुआ गजनी छीट गया। उसने अपने भानके सैयद सालगर समऊद गाजीको अवध-विजयके लिए मुसलमानोंकी विशाल सेनाके साथ मोजा। सालगर जितना बहादुर सिपहसालगर था, उतना ही कृटनीतिक भी था। उसने अनेक हिन्दू राजाबोको पूट डाल्क कर अथवा गुढ़में गायोको आगे करके पराजित कर दिया। किन्तु जब वह बहराइचके समीप कीडियालाके मेदानमे गहुँचा तो उसे दृढ संकल्पी जैन नरेसा मुहलदेवसे मोची लेना पड़ा। इस युद्ध- में मन् १०३४ में स्थद मालगर और उसके सैनिक राजा मुहलदेवने हाथों मारे 'गये। इससे आवस्तों में मुसलिन रही और लगभग दी सी वर्ष तक अवध भी मुसलमानोंके आतंकसे मुक्त रहा।

किन्तु इस घटनाके कुछ समय पस्चात् किसी देवी विपक्तिके कारण श्रावस्तीका पतन हो गया। उनके बाद अलाउट्टोन खिलजाने आकर यहाँके मन्दिरो, विहारो, स्तूरो और मूर्तियोंका वृदी तरह विनाश किया। उसके कारण श्रावस्ती सण्डहरोंके रूप मे परिवर्तित हो गयी और फिर कभी अपने पूर्व गौरवको प्राप्त न कर सकी।

# पुरातस्व

यह नगरी प्रारम्भसे तीर्थ-क्षेत्रके रूपमे मान्य रही है तथा खब समद्ध रही है। अतः यहाँ विपूल संख्यामे मन्दिरो, स्तुपो और विहारोका निर्माण हुआ। मौर्ययगर्मे सम्राट अञ्चोकने कई स्तम्भ और समाधि स्तूप बनवाये थे। उसके पौत्र सम्राट् सम्प्रतिने भगवान् सम्भवनाथकी जन्म-भिमपर स्तप और मन्दिरोंका निर्माण कराया था। इसी प्रकार वहाँके श्रेष्टियोंने भी मन्दिरो आदिका निर्माण कराया था। किन्तु अलाउद्दीन खिलजी (१२९६-१३१६) ने इन कलाकृतियो और धर्मायतनोका विनाश कर दिया। उसके खण्डहर सहेट-महेट ग्राममे मीलो तक विखरे पडे है। भारत सरकारकी ओरसे यहाँ सन् १८६३से पुरातत्त्ववेत्ता जनरल कनिंघम, वेनेट, होय, फागल, दयाराम साहनी, मार्शल आदिकी देखरेखमे कई बार खदाई करायी गयी। इस खदाईके फलस्वरूप जो महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध हुई है, वह लखनऊ और कलकत्ताके म्युजियमोमे मुरक्षित है। इस सामग्रीमे स्तपो, मन्दिरो और विहारोके अवशेष, मृतियाँ, ताम्रपत्र, अभिलिखित महरे आदि है। यह सामग्री ई. पूर्व चौथी शताब्दीसे लेकर बारहवी शताब्दीके अन्त तककी है। एक ताम्रपत्रके अनुसार, जो कन्नौजके राजा गोविन्दचन्द्रका है, ज्ञात होता है कि सहेट प्राचीन जेतवन (बौद्ध विहार) का स्थान है और महेट प्राचीन श्रावस्ती है। महेटके पश्चिमी भागमे जैन अवशेष प्रचर मात्रामे मिले हैं। यह भाग इमिलया दरवाजेके निकट है। यहीपर भगवान सम्भव-नाथका जीर्ण-शीर्ण मन्दिर है जो अब सोभनाथ मन्दिर कहलाता है। सोभनाथ सम्भवनाथका ही विकृत रूप है। इस मन्दिरकी रचना-शैली इरानी छाप है। इसके नीचे प्राचीन जैनमन्दिरके अवशेष है। मन्दिरके ऊपर गुम्बद साबृत है। किन्तु दो तरफकी दीवारे गिर चुकी है। वेदीके स्थानपर एक पॉचफुटी महराबदार आलमारी बनी हुई है। गर्भगृह १०×१० फुट है। उत्तर, पूर्व

१ आर्कसर्वे रिपोर्टऑफ डण्डिया, भाग २, पृ० ३१६-३२३।

२ जर्नल रायल एशियाटिक सोमाइटी, सन् १९००, पृ० १।

३ अन्दुर्रहमान विस्तीकृत 'मिरातेमसऊरी' — मुहल्देवने उन्हें उनके पदाव बहराइचमं आ धेरा । यही ममऊद रज्जवुल मुख्जक २८वी तारील को ४२४ हिजरों में ( मन् १०३४ ई ) अपनी सारी सेना सहित मारा गया ।

और दक्षिण की ओर द्वार हैं। दीवार का आसार साढे तीन फुट है। गर्मगृह के बाहर चबूतरा है। उसके आगे नीचाई में दो आंगन हैं। ऐसा लगता है कि यह मन्दिर तीन कटनियोंपर बना था। इसका पूर्वी भाग कंकरोले फर्डावाला समचतुर्भुज आंगन है जो पूर्वि पिष्टम ५९ फुट और उत्तरसे दक्षिण ४९ फुट चैंडा है। इसके बारों ओर इंटोंकी दीवार है। इसमें मध्यकालीन मन्दिरोंकी बैलीकी गढी हुई लोडों हैंट लगी हैं। दीवारके अन्दरूक्ती माममें बेदियों बनी हुई हैं। खुनाईके समय यहां बहुतन्ती जैनमूर्तियां मिली थी। कहा जाता है, यहां चौबीस तीर्थकरोंकी मूर्तियां थी। इस मन्दिरके उत्तर-पश्चिमी कमरेमें प्रथम तीर्थकर ऋषभदेवकी एक मूर्ति मिली थी। एक विलाएटएपर पदासन मुदामें भगवान् विराजमान हैं। गीठासनके दोनों ओर सामने दो सिह वैटे हुए हैं। मध्यमे ऋषभदेवका लगन वृष्ट में प्रतिमांके दोनों ओर दो यक्ष छड़े हैं। उनके ऊपर तीन छत्र मुशाभित हैं। यह मूर्ति बड़ी भव्य है और लगभग एक हजार वर्ष प्राचीन है। शिलापट्टपर तेईस तीर्थकरोंकी भी मूर्तियां उकेरी हुई हैं।

कई मूर्तियोके आसनपर शिलालेख उत्कीणें हैं। इन लेखो के अनुसार प्रतिमाओका प्रतिष्ठा काल वि. सबत् ११३३, १२३४ है। इनके अलावा यहां चैत्यवृक्ष, शासन देवियोको मूर्तियां आदि पुरातत्त्व अवशेष भी प्राप्त हुए है। ये सब प्रायः मध्यकालीन कलाके उत्कृष्ट नमूने हैं।

सोभनाथ मन्दिरके बाहर पुरातत्त्व विभागकी ओरसे जो परिचय पट्ट लगा हुआ है, उस-पर इसका परिचय इस प्रकार लिखा है—

"यह एक जैनमन्दिर है। सोभनाय भगवान् सम्भवनायका अपभंश जात होता है। सम्भवनाय तीसरेजैन तीर्थंकर थे और उनकी जन्मभूमि श्रावस्ती थी। यहाँसे कितने ही जैन आवायों (तीर्थंकरों) की प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। इस मन्दिरके किसी विशेष भागको कोई निष्टिचत तिथि तय नहीं की जा सकती है। इसके उपरका गुम्बद, जो उत्तरकाळीन भारतीय अफगान शैळीका है, प्राचीन जैनमन्दिरके शिखरके स्थानपर बनाया गया है।"

किन्यम आदि पुरातत्ववेत्ताओं की मान्यता है कि इस मन्दिरके आसपास १८ जैनमन्दिर थे। इन अववेशोप रेड और झाडियों उग आयी है। चारो ओरका जंगल अववेशोप ही है। कुछ लोगोका विश्वास है कि भगवान् चन्द्रप्रभुका जन्मस्थान यही था और वह इन ब्बस्त मन्दिरोमे से कोई एक था।

सोभनाथ मन्दिरके निकट ही दो टीले हैं, एकका नाम है पक्की कुटी और दूसरेका नाम है कच्ची कुटी। दोनों टीलोंपर धनुषाकार दीवार बनी हुई है। दोनों ही टीलेका सूक्ष्म अवलोकन करनेपर प्रतीत होता है कि यहाँपर अवस्य ही स्तृप रहे होंगे।

### बौजतीर्थ

सहेट भाग बौद्धतीर्थं रहा है। महात्मा बुद्धके निवासके लिए सेठ मुदत्तने राजा प्रसेनजितके पुत्र राजकुमार जेतसे उसका उद्यान 'जेतवन' अठारह करोड़ मुद्रामें खरीदकर एक विहारका निर्माण कराया था। सेठानी विशाखाने भी 'पूर्वाराम' नामका एक संघाराम बनवाया था। सम्राट् अझोकने एक स्तूपका निर्माण कराया था। महात्मा बुद्धने यहाँ कई बातुर्मीस किये थे। इन सब कारणोंसे बौद्ध लोग भी इसे अपना तीर्थ मानते हैं। देश-विदेशके बौद्ध यहाँ यात्रा करने आते हैं। यहाँ बौद्धों के तीन नवीन मन्दिर भी बन चुके हैं। वैशाखी पूर्णमाको उनका मेला भी भरता है।

### वर्तमान जैनमन्दिर

बलरामपुरसे बहराइच जानेवाली सङ्कके किनारे नवीन दिगम्बर जैनमन्दिर बना हुआ है। मन्दिर शिखरबढ़ है। मन्दिरके बाहर तीन ओर बरामदे है। एक हालमें एक बेदी बनी हुई है। भगवान् सम्भवनाथकी रवेत वर्ण पद्मासन पीने चार फुट अवगाहनावाली भव्य प्रतिमा विराजमान है। इसकी प्रतिष्ठा सन् १९६६में की गयी थी। मूलनायकके अतिरिक्त र सम्भवनाथ-की, १ महावीर स्वागीकी नया १ सिद्ध भगवान्की घातु प्रतिमाएँ भी विराजमान है। भगवान्के चरण यगल भी अंकित है।

मन्दिर उद्यानके दाये बाजमें है। सामने यहीं जैन-धर्मशाला भी है।

# काकन्दी

सागं—पूर्वी उत्तर प्रदेशके देवरिया जिलेमें 'खुलुन्दू' नामका एक कस्वा है। यह तुनखार रेलवे स्टेशनसे दक्षिण-पश्चिमकी ओर ३ किं. मी. दूर हैं। सडक मागि देवरिया-सल्मेपुर सड़कसे १ मील कच्चे मागेंस लाना पडता है। मेन रोड लखनऊ-आसाम टाइवे हैं। पश्चिमसे आनेवालो-को देवरिया और पूर्वसे आनेवाचे प्रतियोधी सल्मेपुर उत्तरना चाहिए। दोनों ही स्थानोसे यह १५-१४ कि मी. है। इस कस्वेके पास ही कई प्राचीन तालाव और तीस टीले है। वहाँ प्राचीन मन्दिरो और भवनोक भग्नावशेष लगभग एक मीलमे बिवरे पडे हैं। ये ही टीले प्राचीन कालिन काकन्दी कहलाते हैं। काकन्दीका ही नाम परचाद्वर्ती कालमे किष्कन्धापुर हो गया था। और किर वह भी बदलते-बदलते खुलुन्दू हो गया है। इस गाँवमें थाना, पोस्ट आफिस, स्कूल, कालेज हैं।

जैनसाहित्यमे काकन्दीका भगवान् पुष्पदन्तके साथ सम्बन्ध बतानेवाले अनेक उल्लेख

मिलते हैं। तिलोयपण्णत्तिमे इस सम्बन्धमे निम्नलिखित उल्लेख आया है-

रामा सुरगीवेहि काकंदीए य पुष्फयत जिणो । मरगसिर पाडिवाए सिदाए मुलम्मि सजणिददे ॥४।५३४॥

अर्थात् रामा माता और सुग्रीव पिताके यहाँ काकन्दी नगरीमे मंगसिर शुक्लाको मूल नक्षत्रमे भगवान पुण्यत्त्वका जन्म हक्षा ।

भगवान्कें जन्मकें कारण इन्द्रों और देवोने महाराज भुप्नीवके राजभवनोंभे और नगरमें पन्द्रह माह तक रत्नवृष्टि की। भगवान्कें गर्भ और जन्मकत्याणकका महोत्सव किया। एक दिन उत्कापात देखकर भगवान्को एकाएक सासारिक असारताका बोध हुआ। उन्होंने जीवनको स्वाभगरा जातकर इस मनुष्य देहके द्वारा आत्मकत्याण करनेकी भावनासे मुनिन्दीक्षा छे की। उस समय भी इन्द्र और देव भगवान्का दौवाकत्याणक मनानेके लिए यहाँ मिक्सावनासे आये। 'तिलोयपणात्ति' मे इस सम्बन्धभ निम्मलिखित विवरण उपलब्ध होता है—

अणुराहाए पुरुसे सिदपन्खे कारसीए अवरण्हे । पव्यक्तिअओ पूष्पवणे तदिए खवणिम्म पूष्पयन्तजिणो ४।६५२ ॥

अर्थात् पुण्यदन्त भगवान् पौष शुक्ला एकादशीको अपराह्न् समयमे अनुराधा नक्षत्रके रहते पृष्यकवनमें तृतीय भक्तके साथ दीक्षित हुए।

उन्होंने दो दिनके उपवासके पश्चात् शैंकपुर नगरके अधिपति राजा पुष्पित्रके घर जाकर पारणा की।

भगवान् चार वर्षं तक विविध क्षेत्रों, बनो और पर्वतोंपर कठोर आत्म-साधन और तप करते रहे। चार वर्षं बाद विहार करते हुए वे काकन्दी नगरीके पुष्पकवन (वीक्षावन) में पथारे। उस वनमे दो दिनके उपवासका नियम छेकर वे एक नागवृक्षके नीचे ध्यान लगाकर वेठ गये। उन्हें आत्माकी निरस्तर विकासमान शुद्ध परिणतिके द्वारा कार्तिक शुक्का तृतीयाको केवल-क्षानकी प्राप्ति हो गयी। इस प्रसंगमे 'तिलोयपण्णत्ति' ग्रन्थ की निम्नलिखित गाथा उल्लेखनीय है—

कत्तिय सुक्के लड्ये अवरण्हे मूलभे य पुष्फवणे । सविह्रजिणे उप्पण्णं तिहवण संखोभयं णाणं ॥४१६८६॥

अर्थात् पुष्पदन्त ( मुविधिनायः) तीर्थंकरको कार्तिक शुक्ला तृतीयाके दिन अपराह्म कालमें मूल नक्षत्रके रहते पृष्पवनमे तीनों लोकोंको क्षोभित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ।

केवलज्ञान उत्पन्न होनेपर इन्द्रकी आज्ञासे कुबेरने समवसरणकी रचना की और भगवान्-का लोककल्याणकारी प्रथम उपदेश यहीं हुआ ।

इन कल्याणकोंके कारण यह स्थान तीयंक्षेत्र माना जाने लगा । प्राचीन कालमे अनेक जैनमृनियोंने यहाँवे तपस्या कर मुक्ति प्राप्त की । भगवती आराधना (गाथा १५५०) और 'आराधनाकथाकोंप' (कथा ६५०) में अभयधोष नामक एक मुनिकी कथा आती है। अभयधोष काकन्दीके
राजा थे। उन्होंने एक बार एक कछुएकी चारो टोंगें तल्वारसे काट दी, जिससे वह मर तथा और मरकर उनके घरमें ही उनका पुत्र बना। चन्द्रप्रहुण देखकर अभयधोषने मुनिन्दीक्षा ले ली।
एक बार वे काकन्दीके बाहर उद्यानमें तपस्यामे लीन थे। उनका पुत्र चण्डवेग भ्रमण करते हुए
बहाँसे निकला। जैसे ही उसने मुनि अभयधोषको देखा, उसके मनमे पूर्वजन्म सम्बन्धों संस्कार्यके कारण क्रोधकी प्रकल अग्नि प्रजबिलत हो उठी। उसने अपने देखके प्रतिकारके लिए इस
कवसरको उपयुक्त समझा क्योंकि वह जानता था क्षमामूर्ति मृनिराज उसके किसी अय्याचारका
प्रतिकार नहीं करेंगे। उसने तीक्ष्ण धारबाले किसी घरश्रमें निर्दयतापूर्वक उनके अंगोको काटना
प्रारम्भ किया। घ्यानलीन मुनिराज आत्मनिष्ठ थे। तिल-तिल करके जनका शरीर कट रहा था,
किन्तु उनका हर क्षण आत्मसानिक्यमें व्यतीत हो रहा था। उनका घ्यान एक पलके लिए भी
देहको और नही गया। ज्यों ही उनके अंगका अन्तिम भाग कटा, उनके आत्मामे असंख्य सूर्योंकासा प्रकाश फल गया। उपों ही उनके अंगका अन्तिम भाग कटा, उनके आत्मामे असंख्य सूर्योंकासा प्रकाश फल गया। उपों ही उनके अंगका अन्तिम भाग कटा, उनके आत्मामे असंख्य सूर्योंकासा प्रकाश फल गया। उपों ही उनके अंगका वित्तम भाग कटा, उनके आत्मामे असंख्य सूर्योंकासा प्रकाश फल गया। उपों ही उनके अंगका अन्तिम भाग कटा, उनके आत्मामे असंख्य सूर्योंकासा प्रकाश फल गया। उपों ही उनके अंगका अन्तिम भाग कटा, उनके आत्मामे असंख्य सूर्योंका-

यहाँ भगवान् महावीरका समवसरण कई बार बाया था। यह नगर साकेत-श्रावस्ती-वंशाली-नाळन्दा राजमार्गपर अवस्थित था। अतः प्राचीन कालमें यहाँ तीर्थयात्री भी तीर्थ-यात्रा के लिए निरन्तर आते रहते थे।

यहाँ मक राजपुरुषों और श्रेष्ठियोंने अनेक देवालयों, देवमूर्तियों, शासन देवताओंकी प्रतिमाओं, नैत्यवक्षों और स्तर्पोका निर्माण कराया था। किन्तु धर्मद्वेष और धर्मोन्मादने इन कलागारोको खण्डहर बना दिया। अब वे केवल पुरातत्त्वान्वेपकोंके अन्वेषणके लिए मिट्टीमें दवे पडे हैं।

पुरातस्य—यहां भग्नावशेषोंके तीस टीले हैं, जो मीलोमे बिखरे हुए है। स्थानीय लोग इन्हें 'देउरा' कहते है। 'देउरा' शब्द जैनदेबालयोके लिए ही प्राय. प्रयुक्त होता है। यहां उत्तवनन-के फलस्वरण जो पुरातस्व सामग्री उपलब्ध हुई है, उसमे तीन टीलोपर कुछ हिन्दू मूर्तियाँ भी मिली है जो बहुत आधुनिक है। शेष जितनी भी सामिय्यी उपलब्ध हुई है, सभी जैन है। और वह भी गुमकालकी या उसके पूर्वकी है। बौद्धमंसे समबन्धित कोई सामग्री यहां नही प्राप्त हुई।

ब्दाईके फलस्वरूप श्री आदिनाय, शान्तिनाय, पास्वेनाय और भगवान महाबीरकी मूर्तियों, तीर्थकरोंके सेवक यक, सिद्धार्थ यह, जैयावुक्ष और स्त्यांके भग्न भाग मिले हैं। चैर्यावृक्षीका सम्बन्ध केवल जैनधमंत्र ही है। दम्मित कभी-कभी जिनके साथ दो बालक होते हैं, एक वृक्षके नीचे बेठे हुए होने हैं। उनके ऊपर जैन-प्रतिमा रहती है। यह दम्मित प्रायः गोमेद यक और अध्वक यक्षिणी होते है, जो मुखासनसं बंठे होते है। प्रत्येक तीर्थकरके सेवक एक यक्ष और एक प्रक्षिणी होते है। जिन्हे शासन देवता कहते हैं। उनके रूप, सहुन, मुद्रा आदिके सम्बन्धमें जैन-शास्त्रोंमें विस्तृत विवरण मिलता है। यहांपर भी कई चैरावृक्ष मण्डित शिखापट, गोमुख आदि सको और यक्षियोंको मूर्तियां आह हुई है। टीला नं. ११ की खुराई करनेपर ८ फीट चौकोर फर्डो मिला, जिसमे फुलदार ईंटे लगी हुई है। बनिषमने इसे जैनमन्दिर बताया है।

निश्चय ही यह स्थान अनेक शताब्दियों तक जैन संस्कृतिका केन्द्र रहा है। अनः यहाँ विपुल परिमाणमें जैन पुरातत्व मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टिसे यह सामग्री ईसा पूर्वसे लेकर गुमकाल तककी है। अभी तक सब टीलोंकी खुराई नहीं हो पायी और जिन टीलोंकी खुराई हुई है, यह भी अधिक सहराई तक नहीं हुई। यदि सब टीलोकी गहराई तक खुराई की जाये तो कला, सम्कृति और डेतिहासके अनेक रहस्योपर प्रकाश पट सकेगा।

जैन मन्दिर—लुम्बेन्दू कस्बेके एक छोरपर खेतीके बीचमे दिगम्बर जैन मन्दिर बना हुआ है। भगवान पुणपत्त्वका जन्म यही हुआ था, ऐसा विद्यास किया जाता है। वर्तमानमे यद्याप मन्दिर बहुत बड़ा नहीं है किन्तु उसकी स्थिति अच्छी है। मनिक केवल एक ही बंदी है। यह वार स्तम्मोपर मण्डपनुमा बनी हुई है। एक खिलाफककमे भगवान नेमिनाबको कृष्ण पायाण-की पपासन प्रतिमा विराजमान है। अवगाहना र फुट ३ इच है। पादपीटके मध्यमे दाखका छाछन अकित है। इसर-उचर शासन देवता खड़े हैं। दोनो ओर इन्द्र बने हुए हैं, जिनके हाथमें बच्च है। उनके उपर दो-दो देव-देविया है। उपर गजाइब देव पुष्पवर्षा कर रहे है। सिरके उत्पर कोड अटकरण है। यही मुलनावक प्रतिमा है।

इसके अनिरिक्त एक स्वेत पापाणकी प्रधातन गुप्पवन्त भगवानकी ११ इंच ऊँची प्रतिमा विराजमान है। यह वि सवत् १५४८ की है। धानुकी एक चौबीसी है जो वि. सवत् १५५६ की है। धानुकी एक चौबीसी है जो वि. सवत् १५५६ की है। धानुकी एक अन्य प्रतिमा भगवान् पार्यनाथकी ९ इंच अवगाहनावाली है। भूगभंसे ८ इंच-की भूरे पाषाणकी एक देवीमृति प्रात हुई थो जा यहाँ रखी हुई है। देवीके बगलमें बच्चा है। इसके लगता है कि यह अम्बिका देवीको मृति है। इसके दायी और यक्ष-मृतिका अंकन है जो सम्भवतः सवहि (गोमेंद) यक्षकी है।

भगवान् नेमिनाथ और अम्बिकाकी उपरोक्त मूर्तियाँ गुप्तकाल या उससे भी पूर्वकी प्रतीत होती है। गर्अगृहके बाहर सन्नामण्डप, इधर-उधर कमरे और आगे सहन है। मन्दिरके चारो ओर कम्पाछण्ड है। कम्पाउण्डके बाहर दूसरा कम्पाउण्ड है, जिसमें पक्का कुओं, स्तानघर, एक कमरा बना हुआ है। मन्दिरसे दूसरे कम्पाउण्डमें आपर बापी और कम्पाउण्डके बाहर एक टीजा है, जिसके ऊपर एक छतरो बनी हुई है। उसमे पाषाण-क्रण विराजमान हैं। चरणोका माप ७ इंच है। इसके सन् १९५१ में विराजमान किया गया है।

इसी समय इस टीलेकी खुदाई करायी गयो थी। खुदाईके फलस्वरूप इसमे एक वेदी टिकली थी, किन्तु फिर वह बन्द कर दी गयी। यह टीला पुरातत्त्व विभागके संरक्षणमे हैं। यह टीला २०० $\times$ १५० फट है।

काकन्दीं के पुंचारी तथा कई अन्य प्रत्यक्षदिध्योसे ज्ञात हुआ कि पहले यहाँ भूगभेंसे भगवान् नेमिनाथकी एक खड्गासन प्रतिमा निकली थी, जिसका आकार लगभग सवा तीन फुट था। वह वेदीपर मूलनायकके रूपमें विराजमान थी। प्रतिमा बड़ी कलापूर्ण और सुन्दर थी। उस प्रतिमाका कान कुछ वर्षण्डत था। कुछ वर्ष पहले खण्डित मानकर उस प्रतिमाको घाघरा नदीमे प्रवाहित कर दिया गया। इस प्रकार गुमकाल अथवा उससे भी प्राचीन कालकी एक कला-पूर्ण प्रतिमासे समाज बंचित हो गया। सम्भवतः कनिषमने इसी मूर्तिको आदि बुढ़की मूर्ति लिखा था।

#### ककुभग्राम

मार्ग

ककुभ ग्राम वर्तमानमें 'कहाऊँ' गांवके नामसे प्रसिद्ध है। यह देवरिया जिलेमें परगना सलेमपुरसे ५ कि. मी., काकन्दीसे १६ कि. मी. और गोरखपुरसे ७३ कि. मी. की दूरीपर है। काकन्दीसे यहाँ तकका मार्ग कच्चा है। इस और जीप जा सकती है। यह एक छोटा सा गांव है, जो टैंटोंके खण्डहरोपर बसा हुआ है। जिस टीलेपर यह गांव आबाद है, वह लगभग आठ सौ वर्ग गज है।

### तीर्थक्षेत्र

भगवान् पुष्पदन्तकी जन्मभूमि काकन्दी यहाँसे केवल १६ कि मी. दूर है। पहले यहाँ ग्राम नहीं था, वन था, जो काकन्दी नगरीके बाहर था। भगवान् पुष्पदन्तने काकन्दीके इसी वनमें दीक्षा ली थो। उस वनमें डुटज जातिके बृक्ष अधिक थे। सारा बन उनके पुष्पोसे मुखरित और सुरक्षित रहता था। उन्होंने पीय घुक्का ११को इस वनमें दीक्षा ली थी। इस ऋषु में वन बारों ओर पुष्पित था। कुटज जातिक वृक्षोंके अतिरिक्त इस वनमें अर्जुनके वृक्ष अधिक संख्यामें थे। इसलिए इस वनको 'कुकुभ वन' कहा जाता था। देवों, इन्द्रों और मनुष्योने यहीपर भगवान्- का दीक्षाक्रस्याणक मनाया था। इसके चार वर्ष परवात् इसी वनमें कार्तिक घुक्ला तृतीयाको केवल्झान हुआ। यही प्रथम समवसरण लगा और यही धर्मकक्र प्रवतंन हुआ। अतः भक्त जनतामें यह कुकुभ वन् स्वाने स्थानमें ग्राम वस गया और वह कुकुभ वनके स्थानमें ग्राम वस गया और वह कुकुभ वनके सम्पर ककुभमाम कहलने लगा।

१. ककुभका अर्थ है, कुरज जातिके पुष्प, अर्जुन वृक्ष (हिन्दी विश्वकोष )।

यहां मगबान् महावीरका भी समवसरण आया था। जब भी भगवान्का विद्वार वैद्यालीसे आवस्तीको ओर होता था तो मार्गने इस स्थानपर भी पचारते थे। इदी प्रकार वेद्याकीसे विहार करते हुए भगवान् काकन्दी, ककुभग्राम होते हुए आवस्ती जाते थे। यह नगर आवस्तीसे सेतब्ब, कविन्वस्त, क्ष्रीनारा, हिस्तिमान, मण्डमाम, वैद्याली, पाटिष्युन, नालन्दा राजमार्गपर था।

पूर्वी भारतक इस महत्वपूर्ण राजमार्गपर अवस्थित होनेक कारण नगरकी समृद्धि भी निरन्तर वह रही थी। देश-विदेशके सार्थवाह बराबर आते-जाते रहते थे। भगवाण पुष्पदन्तका वीसा और केवरुजान करपाणकका स्थान होनेके कारण सुदूर देशोंके भी यात्री यहाँ तीर्थ वरनाको जाते रहते थे। इसिलए वर्ति प्राचीन कालसे ही यहाँ जैनमन्दिर, मानस्तम्भ और रत्युरोंका निर्माण होने लगा था। मोर्थ और गुनकालने इस प्रकारके निर्माण विवृक्ष परिमाणमें यहाँ हुए। फिर पता नहीं किस कालमें किस कारणें हम प्राचीन धर्मायतों और कलाकृद्दीयोका आकर्तिमक विनाश हो गया। सम्भवतः आवस्ती आदि निकटवर्ती तीर्योक्षी तरह सुल्तान अलाउदीनके विपाह हा गया। सम्भवतः आवस्ती आदि निकटवर्ती तीर्योक्षी तरह सुल्तान अलाउदीनके विपाह समक्ष्य स्थाप । सम्भवतः स्वाच सार्था सार्थ स्थाप । स्वाच स्थाप । स्थाप । स्वाच स्थाप । स्वाच स्थाप । स्वाच स्थाप । स्वच स्थाप । स्वच स्थाप । स्वच स्थाप । स्थाप । स्वच स्थाप । स्वच स्थाप । स्थाप । स्वच स्थाप । स्थाप । स्थाप । स्याप । स्वच स्थाप । स्थाप । स्थाप । स्थाप । स्वच स्थाप । स्वच स्थाप । स्थाप । स्थाप । स्थाप । स्थाप । स्वच स्थाप । स्वच स्थाप । स्थाप ।

ये अवशेष काफी बड़े क्षेत्रमें बिखरे पड़े हैं। एक टूट-फूट कमरेमे, जिसके उत्तर छत नहीं है, एक दीवालमें आलमारी बनी हुई है। उसमें ५ फुट ऊँची सिलेटो वर्णकी तीर्पंकर प्रतिमा कामोस्सर्गासनमें अवस्थित है। प्रतिमाका एक हाथ कुहनीसे खण्डित है। दोनों पैर खण्डित हैं। बाह और पेट केक हैं। छातीसे नीचे पेटका भाग काफी घिस गया है। मुख ठीक है।

ग्रामीण लोग तेल-पानीसे इसका अभिषेक करते है।

इस कमरेके बाहर एक भग्न चब्तरेपर एक मूर्ति पड़ी हुई है। यह तीर्थंकर मूर्ति है। रंग सिलेंटी है तथा अवगाहना ४ फुटके लगभग है। यह चड्गासन है। यह इतनी घिम चुकी हे कि इसका मुख तक पता नहीं चलता। मूर्ति-पाषाणमें परते निकलने लगी हैं।

इन मृतियोसे उत्तर दिशामे गांवकी ओर बढनेपर प्राचीन मानस्तम्म मिलता है। यह एक खुरु मेदानमे अवस्थित है। इसके बारों ओर प्राचीन भग्नावशेष विखरे पडेहै। यदि यहाँ बुदाई करायों जाये तो सगवान् पुण्यदन्तका प्राचीन जैनमन्दिर निकलनेको सम्भावना है क्योंकि मानत्तम्म सदा मन्दिरके सामने रहता है। यदि यहा जैनमन्दिर निकल सका तो उससे गुप्त-कालको कला और इतिहासपर नया प्रकाश एक सकता है।

मानस्तम्भ भूरे पाषाणका है और २४ कुट ऊंचा है। स्तम्भ नीचे चौपहुल, बीचमे अठ-पहुल और ऊरर सालह पहुल है। जमीनसे सबा दो कुट ऊपर भगवान पादवंनाधकी सबा दो कुट अवगाहनावाली प्रतिमा उसी पाषाणस्तम्भमे उकेरी हुई है। यह पिडचम दिशामे है। चरणोंके दोनों और भक्त स्त्री-पुरूष हाथोमे कलश लिये चरणोंका प्रक्षालन कर रहे है। मूर्तिके पीठके पीछे सर्प-कुण्डली वनी हुई है और सिरके ऊपर फणगण्डप है।

स्तम्भके मध्यमे, बारह पंक्तियोमे, उत्तर दिशाकी ओर बाह्यी लिपिमें लेख अंकित है, वो इस प्रकार है—

- १. यस्योपस्थानभूमिर्नृपतिशतशिर पातवातावधृता
- २. गुप्ताना वंशजस्य प्रविस्तयशसस्तस्य सर्वोत्तमदृष्टेः।

- ३. राज्ये शक्रोपमस्य क्षितिपश्चतपतेः स्कन्दगृप्तस्य शान्ते
- ४. वर्षे विशद्दशकोत्तरकशततमें ज्येष्ठमासि प्रपन्ने ॥१॥
- ५. स्यातेऽस्मिन् ग्रामरत्ने ककुभ इति जनैस्साधसंसर्गपते
- ६. पुत्रो यस्सोमिलस्य प्रचुरगुणनिधेर्भद्विसोमो महात्मा
- ७. तत्सून् रुद्रसोम (:) प्रयुक्तमतियशा व्याघ्र इत्यन्यसंज्ञो
- ८. मद्रस्तस्यात्मजोऽभृद् द्विजगुरुयतिषु प्रायशः प्रीतिमान् यः ॥२॥
- ९. पुण्यस्कन्धं स चक्रे जगदिदमिखलं संसरद्वीक्ष्य भीतो
- १०. श्रेयोऽर्थं भृतभृत्ये पथि नियमवतामर्हतामादिकत् न्
- ११. पर्चेन्द्रानस्थापयित्वा धरणिधरमयाने सन्निखातस्ततोऽयम्
- १२. शैलस्तम्भः सचार्शगरिवरशिखराग्रोपमः कीत्तिकर्ता ॥३॥

(इस शिलालेखमें, जो कि गुप्तकालके १४१वें वर्षका है, बताया गया है कि किसी मद्र नामके व्यक्तिने, जिसकी वंशाविल यहाँ उसके प्रिपतामह सोमिल तक गिनायी है, अहंन्तों (तीर्ध-करों) में मुख्य समझे जानेवाले, अर्थात् आदिनाथ, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पात्रवें और महावीर, इन पर्वोक्ती प्रतिमाओको स्थापना करके इस स्तम्भको खड़ा किया। लेखकी ११वी पिक्तके 'पंचेन्द्रान्' शब्दका इन्हीं पाँच तीर्थकरोंसे मतलब है।)

—इण्डियन एष्टिक्वेरी, जिल्द १०, पृष्ठ १२५-१२६ । —जैन-शिलालेख संग्रह, भाग २, पष्ठ ५९ ।

स्तम्मके उत्पर चौकी बनी हुई है। उसके उत्पर पांच तीर्थंकरों —आदिनाथ, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पाव्वंनाथ और महावीरकी प्रतिमाएँ विराजमान हैं।

बाह्मी लेखके अनुसार इस मानस्तम्भका निर्माण एवं प्रतिष्ठा जैन घर्मानुयायी मद्र नामक एक बाह्मणने गप्त संवत् १४१ (ई सन ४६०)मे सम्राट स्कन्दग्तके कालमे करायी थी।

ग्रामीण लोग अज्ञानतावद्य उसे भानस्तस्मको भीमको छडी' या 'भीमसेनको छाट' कहते है और दही-सिन्दूरसे इसकी पूजा करते हैं। इसके कारण नीचेके भी मागमे बनी हुई पादवनाय-प्रतिमा काफी विरूप हो गयी है।

# पावा (नवीन)

भगवान् महावीरकी निर्वाण भूमि पावा या पावापुरी बिहार शरीकके सात मील दिक्षण-पूर्वमें और गिरियकसे दो मील उत्तरमे अवस्थित हैं। दिगम्बर शास्त्र तिकोयपणांति, निर्वाण-काण्ड, निर्वाण-सिक, हिर्दिबंधपुराण, जयथवला, जरम-पूराण आदिमे महावीरका निर्वाण पावामें माना है। इन शास्त्रोमें पावाके लिए पावा, पावानगर, पावानुगरो, मध्यमे-पावा आदि शब्दोंका प्रयोग मिलता है। देवताम्बर शास्त्र—करुपसुत्र, आवश्यक-निर्युक्ति, रिरिश्वस्यत्रं, विविक्ष-तीर्थ-करण आदिमें स्व नगरका नाम मिलामा ( मध्यम ) पावा, मध्यमा, अपापा, अपापापुरी, पावापुरी आदि विपा है। निर्वाण-मिल ( संस्कृत ), उत्तरपुराणमें कमलेसे सुशोभित तालावके बीच भयवान्वे निर्वाणका उल्लेख मिलता है। विविध तीर्थकर्त्यमें ऐसा उल्लेख है कि उस तालाव-में अब भी सर्प किलोल करते रहते हैं।

जिस स्थानपर अभवानका निर्वाण हुआ था, वहाँ अब भी एक विशाल सरोवर है। इस तालाबके सम्बन्धमें जनतामें एक विचित्र किंवदन्ती प्रचलित है। कहा जाता है कि सम्बन्धके निर्वाणके समय यहाँ भारी जन-समूह एकत्रित हुआ था। प्रत्येक व्यक्तिने इस पित्रत्र भूमिकी एक-एक चटकी मिट्टी उठाकर अपने भालमें श्रद्धापूर्वक लगायी थी। तभीसे यह तालाब बन गया है।

यह भी कहा जाता है कि यह सरोवर पहले चौरासी बीघेमें फैला हुआ था। आजकल यह चौथाई मील लग्बा और दतना ही चौडा है। सरोवर अय्यन्त प्राचीन प्रतीत होता है। इसके मध्य-मे बेतत समामरमस्का जैनमन्दिर है जिस कल-मन्दिर कहते हैं। इसमें भगवानके पावन चरण विराजमान है। मन्दिर तक जानेके लिए तालाबमे उत्तरकी ओर एक पुल बना हुआ है। जिस टापूगर यह मन्दिर तना हुआ है, वह १०४ वर्ग गज है।

किन्तु कुछ लोगोका विश्वास है कि भगवान् महावीरका निर्वाण जिस पावामे हुआ या, वह पावा यह नहीं है जो वर्तमानमे मानी जा रही है। ऐसे लोगोंमे कुछ इतिहासकार और विद्वान् भो है। उनके मस्य तर्क ये है—

१—भगवान् महावीरेका निर्वाण मल्लोंकी पावामे हुआ था। वर्तमान पावापुरी मल्लोंकी पावा नही थी।

२—महात्मा बुद्धने अपना अन्तिम भोजन पावाके कमरिपुन चुन्दके घर किया था। उन्होंने सुकर मद्दब लाया। खाकर वे अस्वस्थ हो गये और वहाँसे वह कुकीनारा पहुँचे। पावा और कुकीनारा दोनों ही मन्ल्योंके प्रदेश थे।

३—मल्लोको यह पावा कहाँ थी, इसके सम्बन्धमे विद्वानोमे मतभेद है। कुछ लोग पडरौना-को प्राचीन पावा मानते हैं। पडरौना कुशीनाराले उत्तर-पूर्वकी ओर १९ कि मी है। कुछ विद्वान् पणउरको पावा मानते हैं। पपउर छएरा जिल्में सिवानले पूर्वकी ओर ५ कि मी है। तीसरे वे विद्वान् है जो फाजिलनपर-सिठ्यांको पावा मानते है। यह देवरियासे कुशीनारा होते हुए, लगभग ५६ कि मी. है। इसके चारो ओर कपिलबस्तुने लेकर कुशीनारा, पडरौना, फाजिलनगर, सिठ्याय, सरेया, बुक्कुरपाटी, नन्दवा, दनाहा, आसमानपुर डीह, मीरबिहार, फरमटिया और गागी टिकार तक प्राचीन भवनो, मन्दिरो और स्नुपोके ध्वसावशेष विवार पडे है।

इन अवशेषोको यात्रा भारत सरकारकी ओरसे मि. कॉन्यम, येगलर, कार्लाइल आदिने सन् १८७५ या उसके आसपास की थी। इन विद्वानोंके यात्रा-विवरण सरकारकी ओरसे प्रकाशित हो चुके हैं।

एक अन्य रिपोर्ट (Archeological Survey Report, 1905) में डॉ. बोगेलने बताया है कि कुशीनगर और सठियांव आदिमें कोई डमारत मीयैकालके बादकी नहीं है, सब इसके पहले की है।

किन्यमने अपनी १८६१-६२ की रिपोर्टमें और बादमें 'Ancient Geography of India' में पडरोनाको पावा माना है।

कार्लाइलका मत है कि पावा वैशाली-कुशीनारा मार्गपर अवस्थित थी। अत. वह कुशी-नारासे दक्षिण-पूर्वमे होनी चाहिए, जबकि पडरौना उत्तर और उत्तर-पूर्वमें १२ मील दूर है। वह

 <sup>(</sup>a) Report of tours in the Gangetic Provinces from Badaon to Bihar in 1875-76 and 1877-78 by Alexander Cunningham, Vol XI.

<sup>(</sup>b) Report of a tour in the Gorakhpur District in 1875-76 and 1876-77 by A. C. L. Carlleyle, Vol. XVIII

तो प्राचीन वैद्याली-कुशीनारा मार्गपर भी नहीं है। उनके मतसे फाजिलनगर-सठियांव पुरानी पावा होनी चाहिए। अब इसी मतको अधिकांघ विद्वानोंका समर्थन प्राप्त हो चुका है और फाजिलनगर-सठियांवको ही प्राचीन पावा मान लिया गया है।

'लंकाको बौढ अनुश्रुतियोंके अनुसार पावा कुसीनारासे १२ मील दूर गण्डक नदीकी और होनी वाहिए। अर्थात् कुशोनारासे पूर्व या दक्षिण-पूर्वमें। सिहली अनुश्रुति पावा और कुशीनाराके बीचमे एक नदी भी बताती है, जो ककुत्या कहलाती थी। यहाँ बुढने स्नान और जरू-पान किया या। सम्प्रवतः इसी नदीका नाम वर्तमानमे घागी है। यह कसियासे पूर्व, दक्षिणपूर्वकी ओर ६ मील टर है।"

माल दूर ह।''

'बृद्ध और महाकाश्यप कमशः मगध और वैशालीसे कुशीनारा जाते हुए पावामे ठहरे थे।'
फाजिलनगरमे एक भग्न स्पूप है। फाजिलनगर और सिंठ्याँव पावाके अवशेषोंपर बने
है, ऐसा लगता है। भग्न स्तूपसे लगभग डेड फलाँग उत्तर-पूर्वमे नदी है जो सोनुआ, सोनावा
या सोनारा कहलाती है। कुछ दक्षिणको ओर बढ़नेपर इसीका नाम कुकू पड़ गया है। सिंठ्यांक दिलामें १० मील परे एक चाट अथवा कुकू घाटी है। इस नदीके किनारे इससे मिलते-जुलते नाम
पाये जाते है, जैसे कर्जुटा, बुर्व्हरिया, कुट्या। लंका और बर्माकी अनुश्रुतियोमे इस नदीका नाम
कन्तुत्या या कन्नुरवा बताया है। यह पावा और कुशीनाराके बीच बहती थी। वर्तमानमें सिंठ्यांबसे
डेड मील परिचमकी ओर प्राचीन नदीके चिह्न मिलते हैं जो अन्ह्या, सोनिया और सोनाका कही
जाते हैं। मम्भवतः इसी नदीमे बृद्धने स्तान और जल-पान किया था। अन्ह्याके दो मील परिचममे
एक बड़ी नदी बहती है जो धागी कहलाती है।

पडरोनासे १० मील दूर उत्तर-पित्रममें सिया गांवके पास एक झील है। उसीमेन्से घागी, अन्हेया और सोनाका नदी निकली हैं। वस्तुतः घागी बड़ी नदी है। इसकी पित्र्यमकी शाखा अन्हेया है और पूर्वकी शाखा सोनावा है। घागीका अर्थ है कुक्कुट। कुक्कुट और ककुरया पर्यायवाची

शब्द है।

पावाके खण्डहर ही अब सिट्यॉब डीह कहलाते हैं। इन्ही टीलोपर सिट्यॉब गाँव बसा है। फाजिलनगर और सिट्यॉब दोनो एक प्राचीन गाँवके भाग हैं। सिट्यॉब डीहके पिंचवममे एक बड़ा तालाब है जो ११०० फुट लम्बा और ५५० फुट चौड़ा है। इसके आसपास छोटें बड़े कहें लालाब है। सिट्यॉब का बड़ा बीह उत्तरमें है जो १७०० फुट लम्बी एक सड़कसे जुड़ता है, जो किस्या-फाजिलनगर सड़क से मिलती है। इसके पासमें ही फाजिलनगर-पटकावली सडक जाती है।

सारा सिठयांव डीह प्राचीन नगरके ही अवशेष हैं। डीहपर सचन वृक्ष खडे हुए है। इसके दक्षिणी भागमे लगभग तीन चौचाई भागमें ईटे बिखरी पड़ी है। ईटोंके ऊँचे-ऊँचे डेर भी जहाँ-तहाँ मिलते हैं। सम्भवतः ये स्तूपोंके अवशेष है। एक टीलेपर लोगोंने देवीका थान बना लिया है। एक पेडके सहारे देवीकी मूर्ति खड़ी है। यहाँ जो ईटें मिलती है, उनमें कुछ ११ इंच लम्बी,

कुछ १३ और १४ इच लम्बी हैं। लुदाईमें १५ इंचकी भी ईटें मिली हैं।

फाजिलनगरमें थाना और पौस्ट-आफिस है। ये भी ईंटोंके टीलेपर बने हैं। इसके आसपास भी बहुत-से टीले हैं। मुख्य सड़कसे उत्तरकी और ३५० फ़ुटकी दूरीपर एक बड़ा टीला है। विस्वास किया जाता है, यह टीला किसे स्तुपका अवशेष है। टीलेके उत्तर सत्तपकी ऊँचाई २५ फुट है। स्तुपका उत्तरी भाग ४० से ४५ फुटके घेरेमे हैं। सन्भव है, बुद्धकी अस्थिमसमके उत्तर बता हुआ स्तुप यही हो। यहाँ मन्दिर या विहारके भी कुछ चिह्न मिले हैं। एक घ्वस्त भवन भी है। इन दोनों- के बीचमे मुसलमानोंने करबला बना लिया है। यह स्तूप सिठयॉव डीहके पूर्व, उत्तरपूर्वमे ३३०० फुट दूर है। स्तुपके उत्तरमे ३०० फुट दूरसे फाजिलनगर गॉव शुरू होता है।

फाजिक्तगर-सिठ्यांत्र डीहर्से बाबा राधवदासके प्रयत्नसे 'पाबानगर महावीर इण्टर कालेज' की स्थापना हो चुकी है। कुछ लोगोका विश्वस है कि महावीरकी निवाणमूर्ति पावा यही है। यहाँ एक स्वाप्त पावा महा है। यहाँ एक प्राचीन कुआ मिला है। इसकी चौडाई तीन फुट है। इसमे गोलाई लिये हुए क्षेरेमें तीन इंट लगी है। विश्वास किया जाता है कि यह कुआ गुस-काल या उससे भी प्राचीन होगा।

एक पेड़के नीचे एक देवी-मूर्ति मिली है। मूर्ति खर्णिडत है। एक दूसरे पेड़के नीचे एक मूर्ति रखी है, जिसके हाथ खर्णिडत है। यह मूर्ति धन-देवता 'कुचेर' की है। एक टीलेपर कुछ इंटे ब पत्थर रखे हुए है जिन्हें हिन्दू पूजते है। यह मुख्य टीला कहा जाता है। टीलेपर ऊँची घास उगी हुई है। डिन्हु लोग इस टीलेको पवित्र मानते है।

कालेंजने मृगर्भसे प्राप्त कुछ सामग्री रखी हुई है। इस सामग्रीमे कई पाषाण और मिट्टीकी मूर्तियाँ, सिक्के, मुहरे, मिट्टीके टूटे बरतन आदि है। एक देवीकी मूर्ति है जो खण्डित है। एक शिला-फलकमे एक देवी है। नीचे दानो ओर सेविकाएँ है। ऊपरकी ओर दो देवियाँ है।

Report of a tour in the Gorakhpur District in 1875-76 and 1876-77, by A C L. Carlleyle, Vol XVIII.

# वेदि ( बुन्देलखण्ड ) जनपद

वेवगढ़ सीरौन गिरार सैरोनकी पवाकी लालतपुर लेकपाल बालाबेहट चौवपुर-जहाअपुर पुष्पह बानपुर मसनपुर सदमुद



- १. भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभागीय मानचित्र पर आधारित ।
- २ मानचित्र में दिये गये नामो का अक्षर विन्यास विभिन्त सुत्रों से लिया गया है।

### अवस्थिति

देवगढ क्षेत्र उत्तर प्रदेशमें झांसी जिलेमे लिलनपुर तहसीलमे बेतवा नदीके किनारे अवस्थित है। यह लिलनुरसे दक्षिग-परिवममें ३१ कि. मो. की पक्की सड़करें दूरीपर है। प्रतिदित बस जाती है। लिलनपुरसे इसका मार्ग इस प्रकार है—लिलनपुरसे जीरोन १६ कि मी.। वहांसे जाखलीन ६ कि. मी.। वहांसे सेपुरा ३ कि. मी.। सेपुरासे देवगढ़ ६ कि. मी.। जाखलीन स्टेशनसे १३ कि मी. दर है। पक्का जामर रोड है।

मार्ग पहाडी घाटियों में से होकर जाता है। देवगढ एक छोटा-सा गांव है। जिसमें लगभग दे०० की आवादी है। यह बैदावाके मुहानेपर निचाईपर बसा हुआ है। विन्ध्यपर्वतकी अगियों-को काटकर बेतवा नदीने यहाँ बड़े ही सुन्दर दूरय उपस्थित किये हैं। देवगढका प्राचीन दुर्ग जिस पर्वतपर है, बेतवा नदी ठीक उसके ४०० फुट नीचेसे बहती है। यह पहाड़ उत्तर-दिक्याभ लगभग एक मील लम्बा और पूर्व-पिचम में लगभग छह फलोग चौडा है। इस पहाड़ी के नीचे एक दि. जैनधमंशाला, दिगम्बर जैनमन्दिर, और साह जैन संग्रहालय है। सग्रहालयको स्थापना माह जैन इस्टकी और से तद्द ६८ में हुई थी। धमंशालाके बराबरमें ही वन-विभागका विश्राम-गृह है। यामके उत्तरमें प्रसिद्ध दशावतार मन्दिर और अन्य जैनस्मारक है। पूर्वमें पहाड़ी-पर उसके दिस्या-पिचमों कोनेसे जैनमन्दिर और अन्य जैनस्मारक है।

पहाडोपर चढनेके लिए पूर्वकी ओर रास्ता बना हुआ है। रास्तेमे एक तालाब भी है। यहाड्यर जानेके लिए पक्का डामर रोड है। बस और कार ठीक मन्दिरके द्वार तक पहुंच जाती है। धर्मशालासे क्षेत्र ३९७१ फुटकी दूरोपर है। इसमे धर्मशालासे पहाडी तक १५५० फुट और उसके बाद चढाई प्रारम्भ होनेसे पुरानी दीबारोंमें जो दरवाजा है वह ७२१ फुट और इन दरवाजेंसे क्षेत्र १७०० फट की दरीपर है।

### दिग्दर्शन

पहाडीके नोचे जो धर्मशाला है, उसके पास ही एक पुराना मन्दिर दिखाई देता है जिसे गुप्त-मन्दिर कहते हैं। यह गुपकालीन स्थापत्य कलाके मुन्दरतम नमूनोमे से एक है। मन्दिरकी बहारावारी और उसके चारो और के अवशेषोको देखनेसे प्रतीत होता है कि इसके चारो और कोर में कही मन्दिर होता है है। पहाडीको तलहटीमें स्थित ये सब भवन, मन्दिर, धर्मशाला, विश्वामन्द्र आदि अवश्यत मनोरस स्थानपर अवस्थित है। पीछेकी ओर बेतवा नदीन केकल बहुती हुई दिखाई देती है अपितु उसकी कलकल ध्वान भी कानों में पडती है। क्षेत्रपर पहाड़ी-की बढ़ाई समाप्त होते ही पहाड़ीको अधियकाको घेरे हुए एक विशाल प्राचीर मिलती है, जिसके पिचममें कुंब हार तथा पूर्वमें हाथी दरवाजा है। हुगंकी दीवार स्थान-स्थानपर दूटी हुई है। इस प्राचीरके मध्यमें एक प्राचीर और है जिसे हुमरा गेट कहते हैं। इसीके मध्य जैन-स्मारक हैं। दूसर कोटके मध्यमें भी एक छोटा प्राचीर है जिसके अवशेष अब भी मिलती है,

इस प्राचीरके मध्यमे भी एक दीवार बनायी गयी है जिसके दोनों ओर खण्डित-अखण्डित मूर्तियाँ पड़ी है। सभी मन्दिर पत्यरके है। विवाल प्राचीरके दक्षिण-यदिचममे बराह-मन्दिर और दक्षिणमें बेतवाके किनारे नाहर घाटी और राजधाटी है।

यविष यहाँ छोटे-बडे ४० जैनमिन्दिर हैं, किन्तु इनमें ३१ मन्दिरोंका कला-सौष्ठव उल्लेखनीय है। मन्दिरोंकी अपेक्षा यहाँकी मूर्तियाँ शिल्पचातुर्यके उत्तम नमूने हैं। इन मन्दिरों-के अतिरिक्त यहाँ १९ पापाण-स्तम्भ है और लगभग ५०० अभिलेख है।

# इतिहास

गुर्जर प्रतिहार नरेश भोजदेवके शासनकालीन वि. स. ९१९ के शिलालेखसे पता चलता है कि पहले इस स्थानका नाम लुजच्छिगिर था। १२वी खताल्यीमे जन्देकवशी राजा कोतिवर्माकं के मन्त्री वस्तराजने इस स्थानपर एक नवीन दुगंका निर्माण कराया और अपने स्वामीके नाम-पर इसका नाम कीतिगिर्दि रखा। सम्भवतः १२५३वी शताल्योमे इस स्थानका नाम देवमद्य वृत्र गया। देवगद्व के इस नामकरणका कारण क्या है, इस सम्बन्धमे विद्वानीमे ऐकमस्य नहीं है। श्री पूर्णचन्द्र मुखर्जीका अभिमत है कि इस स्थानपर सन् ८५० से ९९९ तक देववश का शासन रहा। इसलिए इस गढको देवगढ कहा जाने लगा। किन्तु यह मान्यता निर्दोष नहीं है क्योंकि इस कालमे यहां गुर्मर प्रतिहारक्शी राजाओं का राज्य था।

एक स्तरभपर वि संवत् ९१९ का एक अभिलेख है। उसके अनुसार उस स्तरभके प्रतिष्ठापक आवार्य कमलदेवके शिष्य श्रीरेव बड़ प्रभावशालो थे। उन्होंने यहाँपर भट्टारक गढ़ी-की स्थापना की थी। अत यह स्थान भट्टारकोका गढ़ रहा है और उनके नामके अन्तमे देव शब्द रहुता था। इस कारण इस स्थानका नाम देवगढ प्रसिद्ध हो गया।

तीसरी मान्यता, जो अधिक बुद्धिगम्य प्रतीत होती है, यह कि यहाँ असस्य देव-मूर्तियाँ है। इसीसे इसका नाम देवगढ़ पढ़ गया।

देवगढ नामके सम्बन्धमे एक किंवदन्ती बहुप्रचलित है। देवपत और क्षेमपत नामक दो भाई थे। उनके पास एक पारसमणि थी, जिसके प्रभावसे वे असख्य धनके स्वामी वन गये थे। उस धनसे उन्होंने देवगढका किला और मन्दिर बनवाये। तत्कालीन राजाको जब इस पारसमणिका पता चला तो उसने देवगढ़पर चढ़ाई करके उसपर अपना अधिकार कर लिया। किन्तु उसे पारसमणि नही प्राप्त हो सकी क्योंकि उसे तो उन धर्मात्मा भाइयोंने बेतवा के गहरे जलमें फेंक दिया था।

सम्भवत उसी देवपतके नामपर इसका नाम देवगढ पड गया।

ऐसी भी मान्यता है कि इस स्थानकी रचना देवोने की थी। इसल्एि इसे देवगढ़ कहा जाने लगा।

ऐतिहासिक दृष्टिसे देवपत और खेमपत कब हुए अथवा उपर्युक्त किवदन्ती मे कितना तथ्य है, यह तो विस्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता। किन्तु यह निश्चित है कि बुन्देलखण्ड मे ऐसा भी एक समय आया था, जब यहाँ जैनोका पर्याप्त प्रभाव और वर्चस्व था। इसे हम इस प्रदेशका स्वर्ण-काल कह सकते हैं क्योंकि इस समय कलाको सभी दिशाओंमे खुलकर विकास

१ मन्दिर न १२ के अर्धमण्डप के दक्षिण-पूर्वीस्तम्भपर उल्कीर्ण अभिन्टेस ।

२ राजवाटीमे विस ११५४ का अभिलेखा

करनेका पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ और कलाविदोने कठिन पाषाणोंमें सूक्ष्म ललित कलाका अंकन करनेका सफल प्रयत्न किया।

## जैन देवारूव

यहाँपर स्थित मन्दिरोंका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

मन्दिर नम्बर १—ऊगर जाते समय सीधे हाचकी ओर हमे पहला मन्दिर मिलता है। यह मन्दिर पूर्विभामुल है। यह चार-चार स्तम्भोंको दो पीक्तयोपर आधारित एक मण्डप के समान है। पुरातस्व विभागने स्तम्भोंको प्रथम पीक्तमें यहां मृत्तियाँ जड़ दी हैं। इनमे खड्गासन और प्रथम पान है। अर्पातस्व विभागने स्तम्भोंको मृत्तियाँ है। पश्चिमको दीवारपर पंच परमेडियोंको मृत्तियाँ भिन्न-भिन्न अवस्थामे उकेरी हुई हैं।

मन्दिर नम्बर २—विन्दरके मध्यमे केवल दो स्तम्भ खड़े हुए हैं। ये स्तम्भ दीवारके अग वन गये हैं। इस मन्दिरके पश्चिममे एक द्वार है जो पत्खरकी जालीसे बन्द है। इसके

भीतर पद्मासन और खडगासन १० मृतियाँ विराजमान है।

मन्दिर नम्बर २ — यह उत्तराभिमुख है। यह पूर्व-पिश्वमकी तीन और सात स्तम्भोंकी वार पिकियोपर आश्वारित है। इसमें कुला मण्डप और मन्दिर है। आगेके भागमें दालान है। पहले यह मन्दिर मौजिलका था किन्तु असकी भीजिल गिर जानेसे अब यह एक मिजलका रह गया है। इस मन्दिर के दो भाग है। पहले भागमे ११ खण्डित मूर्तियाँ है जिनमें भगवान् पावनेनाथकी मूर्ति अल्यन्त मध्य है। दूसरे भागमें २६ शिलाफ्तकक हैं। उत्तर मृतियाँ अकित हैं।

मन्दिर नम्बर ४—यह १८ स्तम्भोपर आधारित है। इन स्तम्भोमेसे २ स्तम्भ मण्डपने कं अन्तर्गत हैं, १२ को दीवारमे चिन दिया गया है। शेष ४ स्तम्भ मन्दिरके बीच मे स्थित हैं। दीवारोमे भीतरकी ओर अनेक मूर्तियाँ जड़ी हुई है। बाहर स्तम्भमे चारो ओर तीर्थंकरों और उपाध्यायोकी पसासन मूर्तियाँ अंकित है। दायें स्तम्भमे ये विभिन्न आसनोमे अंकित हैं। सम्बर्ग वेदीमे विराजमान ऋषभनाथ तथा तीर्थंकर-माता की प्रतिमा दर्शनीय है। मन्दिरके आगे दुर्मीलला मण्डप है, जिसमें नीचे और उपरके स्तम्भोमे चारो ओर मूर्तियाँ अंकित है। शेषश्रत्यापर लेटी तीर्थंकरकी माताका अंकन अद्भूत है।

मन्दिर नम्बर ५ – अत्यन्त सुन्दर सहस्रकेट चेत्याल्य है। पूर्व और पश्चिमकी ओर दो द्वार हैं। दोनो द्वारोंपर सुन्दर अलंकरण है। उत्तर और दक्षिणके द्वारके पाषाण मोड़दार हैं। चैत्यालयमें १००८ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मन्दिरके द्वारपर चमरधारी यक्ष-पक्षिणी और द्वारपाल-

की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ऐसा सुन्दर सहस्रकृट चैत्यालय अन्यत्र अप्राप्य है।

मन्दिर नम्बर ६ – यह चार स्तम्भोंपर बना हुआ है। इसमे ७ तीर्थंकर मूर्तियाँ दीवार-में जड़ी हुई हैं। इस मन्दिरमे एक मूर्ति भगवान पार्क्नाथकी है, जिसके सिरपर सर्प-फण नही है किन्तु दोनो ओर दो विज्ञाल सर्थ बने हुए हैं। कहा जाता है कि पुरानी रीति यही है।

मन्दिर नम्बर ७ –चार स्तम्भोंपर आधारित यह चारों ओरसे खुला हुआ है। सीढ़ियाँ उत्तर और दक्षिणमे है। इसमें चरणोंके दो फलक हैं।

मन्दिर नम्बर ८--यह आठ स्तम्मोंपर बना हुआ लम्बाकार मण्डप है। इसमे तीन द्वार हैं। बायी ओरके द्वारकी चौखटके ऊपर पद्मासन तीर्थंकर मृति अंकित है।

मन्दिर नम्बर ९-इसके आगे एक चबूतरा है। मन्दिरका प्रवेश अलंकृत है। द्वारपर गंगा,

यमुनातथा अन्य देवी-देवताओका अकन है। मन्दिरमे वेदीपर १२ शिला-फलकोंपर विभिन्न मृतियाँ अकित है।

मित्दर तम्बर १०—यह चार स्तम्भोंपर आधारित गुमटीनुमा मण्डपके रूपमे बना हुआ है। इसके मध्यमे एक पित्रमे तीन चतुष्कोण स्नम्भ है। इनमे प्रत्येककी गुमटी खण्डित है। स्तम्भ ६ फुट ऊँचे हैं। जीणाँढारके समय दो स्तम्भोंमे दो ताम्रपत्र मिले थे। इन तीनो स्तम्भोके चारो ओर देव-कृतिकाओमे तीर्थंकरों, सामु-माध्यियो और श्रावकोंकी मूर्तियाँ और शिलालेख है।

मन्दिर तम्बर ११—यह दो मजिलका पत्रायतन शैलीका मन्दिर है। आठ स्तम्भोषर इसका मण्डप बना हुआ है। प्रवेशन्द्वार सुन्दर एव अलकृत हे। इसमे एक महामण्डप है। दीवालोमे १२ स्तम्भ चिने हुए है। ४ स्तम्भ बीचमे हैं। गर्भगृहमे तीन तीर्थकर मूर्तियाँ है।

दूसरे खण्डपर भी द्वार अलकृत है। उसपर मूर्तियां बनी हुई हैं। यहां २५ शिलाफलक है, जिनमे १८ पर लड्गासन और ७ पर पद्मासन तीर्थंकर मूर्तियां बनी हुई है। गर्भगृहमे वेदीपर ५ मूर्तियां विराजमान है। इनमे स्वेन सगमरमरकी १ मूर्ति नयो है। गर्भगृह दक्षिणकी आर है। इसरो मंत्रिकका गर्भगृह इसीके क्रयर है।

इस मन्दिरके सामने मण्डपमे भगवान् ऋषभदेवके पुत्र बाहुबलोकी ११वी जताब्दांकी मूर्ति है। दक्षिण भारतमे पायी जानेवालो गोम्मटेखर बाहुबलोकी मूर्तिके इस मूर्तिमें कुछ विशेषता भी है। इस मृर्तिपर वामी, कुक्कुट, सर्प और लताओंके अतिरिक्त विच्छू, छिपकली आदि भी अकित किये गये है। देवपुणल लताओंको हटाते हुए दिखाये है जो कि दक्षिणकी मूर्तियोमें देखनेको नहीं मिलती हो।

माना जाता है। यह परिचमाभिमुल है। पहले अर्थाण्डव बना हुआ है। फिर मण्डल मन्दिर माना जाता है। यह परिचमाभिमुल है। पहले अर्थाण्डव बना हुआ है। फिर मण्डल आता ह जो ६६ बन्मोको ६ पिक्नयोपर आधारित है। बरामदेमे बायो फोर १८ शिलाफलक है। दोपर पद्मासन और शेषपर खड़्गासन मूनियां है। यह बरामदा ४५ फुट ३ डच बनांवा है।

इस मन्दिरमे भगवान् शान्तिनायकी मुलनायक प्रतिमा विराजमान है, जो १२ फूट ऊँची खडुगासन है। यह प्रतिमा अत्यन्त चित्ताकर्षक और अतिवाय मम्पन्त है। इसके मम्बन्धमे अनुश्रृति है कि पहले इस प्रतिमाके सिरपर पाषाणका छत्र एक अनुलके कासलेपर था किन्तु अब वह दो हापणे कासलेपर है।

मन्दिरकी उत्तरी दालानमे एक महस्वपूर्ण बिलालंख है। इसमे ज्ञानिशला लिखा हुआ है। यह १८ भाषाओं और लिपियोमे लिखा हुआ है। इस साखानामदी नामक व्यक्ति ने लिखाया था। भगवान् ऋषभदेवकी पुत्री ब्राह्मीने जिन १८ लिपियोका आविष्कार किया था। वे सभी लिपियाँ इसमें लिखी हुई है। इसमें मौर्यकालकी ब्राह्मी और द्वाविडी भाषाएँ भी हैं।

अर्थमण्डपके एक स्तम्भपर गुर्जर प्रतिहारवशी राजा भोजका संवत् ९१९ का एक शिलालेख है।

इस मिन्दरका प्रवेश-द्वार और शिक्षर बडे भव्य और कलापूर्ण है। गर्भगृहके प्रवेश-द्वारके ऊपरके शिलाफलकोमे भगवानकी माताके सोलह स्वप्तो एव नवग्रहोका अनुठा अकृत है।

इसके प्रदक्षिणा-पथकी बर्हिभित्तियोपर जैन राष्ट्रानदेवियोंकी सुन्दर मूर्तियाँ वनी हुई है। प्रदक्षिणामे ५४ शिलाफलक है। इनमेसे ६ पर पद्मासन और शेपपर खडगासन मृर्तियां अकित है। इनमें १५ पर अभिलेख है। इनमें जो बड़ी मूर्ति हैं; उसके दोनों और एक-एक चमरवाहक और एक-एक अभ्विकाकी मुर्ति हैं (जिल्लान राज्या का प्रदेश प्राप्तिक राज्या का का

इस मन्दिरके बरामदेमे जो २४ जासनदेवियों (यक्षियों)की मूर्तिया पाषाणमे उत्कीर्ण है ऐसी मुन्दर यक्षी-मूर्तियाँ अन्यत्र कही नहीं मिलती । प्रत्येक मूर्तिके नीचे उसका नाम भी लिखा

हआ है।

मिन्दरके बरामदेमे एक चार फुट कँची मूर्ति है जो चीनी शिल्प-कलाकी प्रतीक है। यहाँ पहले २० भुजी चक्रेश्वरी और पद्मावतीको मूर्तियाँ थी, जिन्हे माहू संग्रहालयमें पहुँचा दिया गया है। इस मन्दिरकी दीवारोका जोणेंद्वार, ऐसा लगता है कि एक हजार वर्ष पहले हुआ हो। बहुत-स भारतीय और भारतीयेतर विद्वानीने भिन्न-भिन्न प्रकारसे इस मन्दिरकी विशेषताओं का वर्षन किया है। इस मन्दिरका कोट आगरानिवासी सेट पद्मचन्द्रजीने बनवाया था, जिसमे ११ से १५ नम्बर तकके मन्दिर हैं। इसकी दीवारमें अनेक मूर्तियाँ, जो इथर-जथर पड़ी हुई थीं, लगा दी गयी है। इससे अधिक हानि नही हो सकी।

मन्दिर नम्बर १३—यह उनराभिमुख है। इसके मण्डपमे २० शिलापट्टोपर तीर्थंकर मूर्तिया हैं। गर्मगृही चार वेदियोपर सात शिलापट्ट और आठ तीर्थंकर मूर्तिया है। यहां जो मूर्तिया है। त्रें हो। यहां जो मूर्तिया है, उनसे केश-कला की विभिन्न शैलियां दर्शनीय है। देवगढके मन्दिरामें जो १८ प्रकारकी का-कला के नम्ते प्राप्त होते है, कहा जाता है कि ये अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं है। यहांसे ही इस कलाको विदेशों में ले जाया गया है। एक फलक दोनों ओर खडगासन मतिया है।

मन्दिर नम्बर १४—आठ स्तम्भोपर मण्डप है। फिर गर्भगृह है। इसमे दो कमरे है। दाये कमरेमे छह शिळापट्टोंपर ६ लङ्गासन मूर्तियां हैं। बायें कमरेमे सात शिळाफळकोंपर मूर्तियाँ है। कुळ ४ मूर्तियोपर लेख है।

मन्दिर नम्बर १५—यह पिश्वमाभिमुख है। आठ स्तम्भोपर अर्धमण्डप बना हुआ है। यहाँ ५ शिलापट्ट हैं। ४ शिलापट्टोंपर तीर्थकर मूर्तियाँ है तथा एकपर शिलालेख है। द्वारकी जीवट कलापणें है।

महामण्डपमे १६ स्तम्भ हैं। यहाँ १८ शिलाफलक है। ६ छोटी बेदियोपर हैं। दोपर एक-एक पिकता लेख है। बारो दिशाओं में एक-एक गर्भगृह है। अर्धनण्डप परिचममे है। इसमे २ बेदियों है। उत्तरके गर्भगृहमे ३ मूर्तियाँ और मूर्तिबण्ड हैं। यूवीं गर्भगृहमे द्वारपर गगा-यमुना और द्वारके भीनर एक पद्मासन प्रतिमा तथा उसके दोनो ओर खड्गासन प्रतिमा है। भगवान् नीमनाथकी मूर्ति अत्यन्त भव्य हैं। इसके दायी और पाइनैनाथ-मूर्ति है।

दक्षिणों गर्भगृहमे बाहरी ओर दो खड्गासन मूर्तियां है। भीतर अनेक मूर्ति-खण्ड हैं।

मन्दिर नम्बर १६—चार स्तम्भोपर मण्डप बना है। एक महामण्डप है जिसमें ६-६ खम्भोकी २ पेकियों हैं। महामण्डपमे २५ विद्याल शिलापट्ट है। ८ पर पद्मासन और १६ पर खड़गासन तीर्यंकर मृतियों हैं। एक शिलापट्टपर अम्बिकाकी मृति है।

मन्दिर नम्बर १७—मण्डप ८ स्तम्भोपर खडा है। यहाँ ३ शिलापट्टोपर खडगासन मृतियां हैं। महामण्डपमे ३१ शिलाफलक हैं। २२ पर खड्गासन और ९ पर पद्मासन मृतियां है।

मन्दिर नम्बर १८—यह दक्षिणाभिमुल है। इस मन्दिरकी शैली खबुराहोसे मिलती है। बहुतरेक्ट, त्र-स्तम्भ खड़े हैं। मण्डप ८ खम्भोपर आधारित है। मण्डपमे ३ फलकोपर पद्मासन और ४ पर खड़ास्तक मृतियाँ बनी हुई हैं। महामण्डपके प्रवेश द्वारपर दो गर्दानका अंकित हैं तथा संगीत सभाका दुरुष बना हुआ है। यह मण्डप १६ लम्मोपर ठहरा हुआ है। इसमें १६ शिलाफलक हैं। गर्भगृहका द्वार नीचा है। द्वारपर गगा-यमुनाका अंकत है। गर्भगृह में ५ शिलापट्ट हैं। एक ७ फुट ७ इंचकी विशाल

मित है।

मिन्दर नम्बर १९—यह दक्षिणाभिमुख है। मण्डपमे ८ स्तम्भ हैं। प्रवेशद्वारपर गंगा-यमुना, नाग-नागी, तीर्षकर मूर्तियों तथा भरत और वाहुबलीकी मूर्तियोका सुन्दर अंकन है। महामण्डपमे १६ स्तम्भ है। १२ शिलाफलक रखे हुए हैं। इनमेसे ७ के शीर्ष कटे हुए हैं। मन्दिरके बरामदेने चारभुंजी खड़ी हुई सरस्वती, थोड़शभुंजी गरुड़ासीना चक्रेस्वरी, वृषभासीना अष्टमुखी ज्ञालामालिनी और पद्मावतीकी मूर्तियां बढ़ी मनोश्च है। इनमेसे एकपर विक्रम सं. ११२० खुदा हआ है।

ें मन्दिर नम्बर २० — यह दक्षिणाभिमुख है। प्रवेश-द्वार पर गगा, यमुना और तीर्थंकर-मृतियोका अकत है। मण्डपमे २४ स्तम्म है तथा २७ विलापटु रखे हैं। इनमे १४ पर खड्गासन और १३ पर पद्मासन प्रतिमाएँ अंकित है। गर्मगृहमें ५ विलापटु हैं जिनमे ३ पर पद्मासन और २ पर खड़ासन मृतिया हैं। यगवान महाबीरकी पद्मासन मृति अस्यन्त मुख्द है।

मन्दिर नम्बर २१ — मण्डप ८ स्तम्भोंपर आधारित है। यहाँ एक स्तम्भ खण्ड रखा हुआ है जिसपर ६ पंक्तियोका एक लेख है। मण्डपमे एक कायोत्सर्ग मृति है जो खण्डित है।

पश्चिमी कमरेमे ८ शिलाफलेक है, जिनमे ३ पर अभिलेख है। एक मूर्तिका सिर कटा

पूर्वी कक्षमे भी ८ शिलाफलक हैं। इनकी मृतियाँ बडी सुन्दर हैं। किन्तू ४ मृतियों के सिर

कटे हए हैं।

सन् १९५९ में मूर्ति-चोरोने इस मन्दिरको बहुत क्षति पहुँचायी थी। अनेक मूर्तियोके सिर काट ले गये। इन्द्रकी पूरी मूर्तिको ही छैनीसे काट दिया। इस मामलेमे मोहनजोदड़ो दिल्ली फर्म-के शिवचन्द आदिको सुप्रीम कोर्टसे कारावासका दण्ड भी हुआ।

मन्दिर नम्बर २२ — यह दक्षिणाभिमुख है। मण्डप दो स्तम्भो और प्रवेश-द्वारपर स्थित है। द्वारके ऊपर एक पंक्तिका लेख है। बाहरी दीवारोंपर शिखराकृतियाँ बनी हुई है। गर्भगृहमे

३ शिलापट्टोपर ३ पद्मासन मूर्तियाँ बनी हुई है।

मन्दिर नम्बर २३—प्रवेश-द्वार सुन्दर है। गर्भगृहकी वेदी सूनी है। यहाँ ५ शिलापट्ट हैं— ३ पर कायोत्सर्गे और १ पर पद्मासन तीर्थंकर मूर्तियां अंकित है। अन्य १ शिलापट्टपर अम्बिका-की मृति है।

ें मन्दिर नम्बर २४—मण्डपसे आगे द्वार है जिसपर गंगा-यमुना और तीर्थंकर मूर्तियोंका भव्य अकन है। द्वारके सिरदलपर १ पक्तिका लेख है। गर्भगृहमें ५ शिलापट्ट है—३ पर पदासन,

१ पर खड्गासन मूर्तियाँ है तथा १ पर घरणेन्द्र-पद्मावती बने हुए है।

मन्दिर नम्बर २५—यह पूर्वाभिमुख है। मण्डप चार स्तम्भोपर आधारित है। प्रवेशहारके अपर खड्गासन पार्वनाथका अंकन है। इसके वगलमे एक पंक्तिका लेख है। गर्मगृहमें ५ शिला-फलक है जिनमे २ पर पद्मासन और ३ पर खड्गासन प्रतिमाएँ हैं।

मन्दिर नम्बर २६ - यह पूर्वाभिमुख है। मण्डप ८ स्तम्भोपर खड़ा है। मण्डपमे ५ शिलापट्ट है। १ पर केवल भामण्डल है। प्रवेश-द्वारके सिरदलपर पाँच फणावलीवाली सुपावनायकी मूर्ति है। गर्भगृहमे कुल १२ स्तम्भ है। यहाँ १३ शिलाफलक है, जिनमें ७ पर अभिलेख है। सन् १९५९ में मूर्ति-बेचकोंने यहाँकी कुछ तीर्थंकर मूर्तियो और १ धरणेन्द्र-पद्मावतीके सिर काट लिये थे।

मन्दिर नन्दर रुज्यह पूर्विभिमुख है। मण्डप दीवारोंपर आधारित है। प्रवेश-द्वारकै सिरहरूपर नेमिनाय प्यासन मुद्रामे आसीन हैं। उनके इवर-उघर पाउवेनाथ और सुपाउवेनाथ है। दायी ओर १ पंक्तिका अभिलेख है। गर्भगृहके द्वारके ऊपर ऋषभदेव अंकित है। गर्भगृहमे २ जिलापड है। १ पर चौबीसी बनी हुई है।

मिन्दर नम्बर २८—यह दक्षिणाभिमुल है। गर्भगृह २ सीढी उत्तरकर निचाई पर है। इसमें ७ शिलापट्ट हैं, जिनमे २ पर पद्मासन और ५ पर लङ्गासन मूर्तियाँ है। ३ पर लेख है। मन्दिरपर शिखर है। प्रवेश-द्वारपर भव्य शिखर है। जीर्णोद्धारके समय यथावत् मूर्ति लगा दी

गयी है।

मन्दिर नम्बर २९.—यह पिरचमाभिमुख है। सिरदलपर तीन तीर्थंकर मूर्तियाँ हैं। इसकी वैदीपर ६ शिलापट्ट है। इनमेंसे एकपर सं. १२०३ का लेख है। एक शिलाफलकपर चौबीसी है और एकपर केवल भामण्डल और सिंहासन बना हुआ है।

मन्दिर नम्बर ३०—यह पश्चिमाभिगुख है। मण्डप ८ स्तम्भोपर आधारित है। प्रवेश-द्वारके ऊपर तीन तीर्थंकर मूर्तियां है। गर्भगृहमे ३ वेदियां बनी हुई हैं। इनपर १२ शिलापट्ट रखे हुए हैं। ३ पर लेख है। एक सिहासनपर लेख खदा हुआ है। इसपर कोई मृति नही है।

मन्दिर नम्बर ३१—यह दक्षिणाभिमुख है। प्रवेश-द्वारके दोनो ओर गगा-यमुनाका अंकन है। सिरदलपर बीणा-पुस्तकथारिणी सरस्वती तथा शान्तिनाषकी मूर्ति बनी हुई है। बायी ओर कोई देवी-मूर्ति थी जो खण्डिन कर दी गयी। गर्मगृहकी वेदीमे एक शिलाफलकपर नेमिनाथकी मृति है।

## लघू मन्दिर

जपर्युक्त मन्दिरोके अतिरिक्त कतिपय लघु मन्दिर भी हैं, जिनका परिचय इस प्रकार है— मन्दिर नम्बर १—मन्दिर सस्या १२ के दक्षिणमे है। मण्डप चार स्तम्भोपर खडा है। दीवारके बाहरी भागपर चार शिखरयुक्त देवक्रुलिकाएँ बनी हुई हैं। जिनमे एक-एक तीर्थंकर प्रतिमा है। गर्भगृहमे ५ शिलापट्ट है, जिनमे २ पर पदासन और ३ पर खड्गासन मूर्तियाँ है।

मन्दिर नं. २—यह मन्दिर नं १२के दक्षिणमे बीचमे है। इसमे मण्डप नहीं हैं। पश्चिम भित्तिपर पाँच और पूर्व एवं दक्षिणकी दीवारपर चार-चार अलंकून स्तम्भाकृतियाँ हैं। गर्भगृहमें तोन शिळापट्ट है। १पर खड़गासन और २पर पद्मासन मृतियाँ हैं।

मन्दिर नं २—मन्दिर नं १२ के दक्षिणमें पश्चिमकी ओर स्थित है। यह मन्दिर मण्डपा-कार है और तीन ओरसे खुळा हुआ है। इसमे एक मूर्ति सवा मात फुट ऊँची है। दोनो ओर

चमरवाहक है, किन्तु बायी ओरका चमरवाहक नही है, कट गया है।

मिन्दर नं ४ — यह मन्दिर नं १३के सामने है। प्रवेशद्वारपर गंगा-यमुना और सिरदक-पर पदमासन तीर्थंकर मृति है। पिंचमी मितिपर एक शिलरपुक्त मण्डपाकृति बनी हुई है, जिसमें बहुगासन तीर्थंकर प्रतिमा अंकित है। इसी प्रकार पूर्वी वीवारपर मी तीर्थंकर-मृति बनी हुई है। गर्मगृहमें वेदीपर दो शिलापट्ट और खड़गासन पार्श्वनाथ मृति है। शिलापट्टोमे पदमासन मृतिया हैं।

मन्दिर नं ५—यह मन्दिर नं. १५ के पीछे है। प्रवेश-द्वारके सिरदलके मध्यमें एक

सङ्गासन तीर्थंकर प्रतिमा है। इसकी पूर्वी दीवालके उत्तरकी ओर नवर्निर्मित चहारदीवार मिलती है। इसके गर्भगृहमें तीन ओर वेदियाँ बनी हुई हैं। उनपर ६ शिलापट्ट हैं, जिनमें ३ पर

खड्गासन और ३ पर पद्मासन-प्रतिमाएँ हैं।

मन्दिर नं. ६—इसके सिरहलके मध्यमें पदमासन तीर्थंकर प्रतिमा है। इसकी दीवालों-पर स्तम्भोंके आकार बने हुए हैं। स्तम्भोंपर सुन्दर बेल-बूटे हैं। इसकी छत एक ही पत्थरकी है। इसके गर्भगृहमे तीन ओर नवनिर्मित बेदियाँ है, जिनपर ५ शिलापट्ट है। १ पर पदमासन और शेषपर खड़गासन प्रतिमाएँ हैं।

यह मन्दिर नं १५के पीछे छोटी मढिया कहलाती है।

मन्दिर नं. ७—यह मन्दिर १९के सामने स्थित है। बर्हिभितियोंपर चार-चार स्तम्भा-कृतियाँ बनी हुई हैं। गर्भगृहमे चार शिलाफलकोमे १ पर पद्मासन और शेषपर खड्गासन

प्रतिमाएँ बनी हुई है।

मिन्दर तं, ८—यह मिन्दर त. २६के उत्तरमे है। प्राचीन मिन्दरका जीणोंद्वार करके मह बनाया गया है। प्रवेश-द्वारके शिरहरूमे एक खड्गासन तीर्थकर मूर्ति है। गर्भगृहमे चार शिकाफरूक हैं, जिनपर ५ प्रतिमाएँ बनी हुई है—४ खड्गासन हैं और १ पदमासन है। १ मूर्ति-पर लेख है।

मन्दिर तं. २.—मन्दिर तं. २७के दक्षिणमे है। पुराने मन्दिरके स्थानपर यह बनाया गया है। इसमे दो कक्ष हैं। बायें कक्षमे २ घिलाखण्ड हैं, जिनपर २ पदमासन और २ खड्गासन मृतियां बनी हुई है। दायें कक्षमे १ घिलापट्टपर खड्गासन प्रतिमा है और २ छोटे अभिलेख ऑफित हैं।

#### eren

यहाँ छोटे-बडे १९ स्तम्भ हैं, जिनका परिचय इस प्रकार है-

१—यह मन्दिर नं० १ के आगे बना हुआ है। इसके ऊपर ४ देव-कुलिकाएँ बनी हुई है, उनमें ४ खड़गासन प्रतिमाएँ अंकित हैं। दक्षिणी देवकुलिकाके नीचे अर्थनद्र लांछन बना हुआ है, जिससे जात होता है कि यह मृति स्वप्तप्त भगवान्की है। इस स्तम्भके पूर्वी भागमें १० ईच लम्मी ९ पीक्योका एक लेख है। इसके अनुसार वि. सं. १४९३में महेन्द्रबन्द्र नामक एक श्रावकने मृति-प्रतिष्ठा करायी थी। स्तम्भकी ऊँचाई ५ फूट ३ ईच है।

२—मन्दिर नं. १ के पीछे उत्तरमें स्थित है। इस स्तम्भके नीचेके भाग में चार देव-कुलिकाओंमे अम्बिका, चक्रदेवरी, घरणेन्द्र और पदमावती बने हुए हैं। स्तम्भके मध्य भागमे कीतिमुखोके चारों ओर घष्टियों छटक रही हैं। इसके ऊपर ४ देवकुष्ठिकाएँ बनी हुई है, जिनमे ३ पदमानत नीयंकर मृतियां बनी है और दक्षिणी देवकुष्ठिकामे उपाध्याय परमेष्टिजी मृति है। उपाध्याय उपदेश मुदामें है। उनके निकट एक चौकी है। पीछी-कमध्वरू भी स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। उनके बायों ओर हाथ जोड़े हुए एक भक्त बैठा है। पिडचमी देवकुष्ठिकामे पंच फगाविलयुक्त भगवान् मुपारबेनायकी मृति है। शेष दो मृतियां चिह्न रहित हैं।

इस स्तम्भकी ऊँचोई संवा दस फूट है।

२—मन्दिर नं. १ के पीछे बना हुआ यह मानस्तम्भ है। इसके नीचेके भागमें ४ देव-कुलिकाएँ बनी हुई है। उत्तरकी देवकुलिकामें सिहासनारूढ़ा अम्बिका अपने दोनों बाळकों और आ झमुच्छक सहित विराजमान है। पूर्वमें गरुक्पर बैठी हुई बकेरवरी है। दक्षिणमें नाग और पिक्वममें नागी की हुए हैं। इनके उभर कीर्तिमुखोंने कलापूर्ण विण्टमी लटक रही हैं। कीर्तिमुखोंने के उभर देवकुलिकाएँ बनी हुई हैं। पूर्वमें पीछी-कमण्डल सहित ६ मूनि उपदेश मुद्रामें बने हुए हैं। दक्षिणमें पीछी-कमण्डल सहित, विनय मुद्रामें ६ अर्जिकाएँ, परिचममें २ साधु, ३ अर्जिकाएँ, कमसे पीछी सहित और उत्तरकों और वायसे आवक-आविका और साधु हाथ जोड़े हुए हैं। इनके मध्यमे आवार्ण एमोर्ग एमोर्ग परिचेत मुद्रामें आहें।

यहाँ तक स्तम्भ चतुष्कोण है। इसके परेचात् पाषाण गोल हो गया है। फिर कीवकोंके ऊपर चार देवकुलिकाओमे चार पद्माधन-मूर्तियाँ हैं। पूर्व और दक्षिणमे हरिण चिह्नवाली शास्ति-नायकी प्रतिमा है। परिचममे फणयुक पार्श्वनाथ है। उत्तरको देवकुलिकामे उपदेश मुद्रामें आचार्य

परमेष्ठी विराजमान है। उनके समक्ष श्रावक बैठे हुए है। इनके ऊपर और भी देवकल्लाकाएँ बनी हुई हैं।

मानस्तम्भ अत्यन्त भव्य है। इसकी ऊँचाई चौकी सहित १६ फट है।

४—यह मन्दिर १के पीछे हैं। चौकी समेत इसकी ऊँचाई १० फीट १० इंच है। अधोभाग-में ४ देवकुलिकाएँ बनी है। इनमें क्रमशः नाग, नागी, अम्बिका और महाकाली है। मध्य भागमे कोर्तिमुलोसे घण्टिकाएँ लटक रही हैं। इनके ऊपर ४ देवकुलिकाएँ बनी हुई हैं। दक्षिणकी देव-

कुलिकामे उपाध्याय और शेषमें पद्मासन तीर्थकर मृतियाँ हैं।

— यह मन्दिर नं. २-२-४ के बीचमे बना हुआ है। इसमें अघोभाग और मध्यभागमें कीर्तिमुख बने हुए हैं। उत्तरी भागमें ४ देवनुष्ठिकाएँ बनी हुई हैं। उत्तरी भागमें ४ देवनुष्ठिकाएँ बनी हुई हैं। उत्तरी भागमें ४ देवनुष्ठिकाएँ बनी हुई है। उत्तरमे आखार्च परमेच्छी उपदेश मुद्रामे आसीन हैं। एक हाथमें ग्रन्थ है। पीछो-कमण्डल पासे रखे हुए है। पूर्वमे सप्त फणाविष्ठियुक्त पार्श्वनाय, दक्षिणमें ऋष्यभदेव और पश्चिममें अजितनाथ पद्मासनमें विराजमान हैं। सबके नीचे एक-एक पिकका लेख है। इस स्तम्भपर वि, संबत १९०८ अक्तित है।

६—मन्दिर न, ५ के पिरवममें बायी ओर है। यह स्तम्भ केवल ४ फुटका है। इसमें चार देवकुलिकाएँ बनो हुई है। दक्षिणकी देवकुलिकामें पीछी-कमण्डल लिये हुए अर्जिका है। शोष ३

पर पोछी-कमण्डलु लिये हुए मुनि कायोत्सर्गमे लीन हैं।

७—यह स्तम्भ मन्दिर नं. ६-७-९के मध्यमे है। इसमें पूर्व और पश्चिममे देवकुलिकाएँ बनी हुई हैं, जिसमें गलेमे माला धारण किये हुए कायोस्सर्ग मुद्रामे भट्टारककी एक-एक मूर्ति है। पूर्वमें एक पंक्तिका तथा पश्चिममें तीन लाइनका लेख है।

यह चौको सहित पौने पाँच फूट ऊँचा है।

८—यह स्तम्भ मन्दिर नं. १२के सामने चब्तरेपर है। अधोभागमे चार देवकुलिकाएँ हैं। उत्तरमें सिहवाहिती, पूर्वमें मयुरवाहिती, दिश्वणमें तराख्वा और पश्चिममें वृषभाख्वा चतुर्युजी देवी-मृतियां है। सम्भवतः ये महावार तीर्णकरकी सिद्धायिका, शान्तिनाथकी महामानसी (कन्दर्या), सुपार्यनाथकी काली (मानवी) नामक देवियाँ होंगी। किन्तु दिगम्बर शास्त्रोमें किसी नराख्वाँ देवीका वर्णन देखनेमे नही आया।

१—श्री उक्कुर फेर विरचित 'वास्तुसार प्रकरण' प्रन्थके अनुसार पद्मप्रभु भगवान्की यक्षी अच्युता (श्यामा) करवाहना मानी यथी है।

मध्य भागमं कीर्तिमुखोसे लम्बी-लम्बी तीन श्रृबलाओमें वैंथी हुई षण्टिकाएँ लदक्ती हुई अंकित हैं। इससे ऊपर भागमे चार देवकुलिकाएँ बनी हुई है जिनमे एक-एक खड्गासन तीर्षंकर मर्तियाँ है।

यह १३ फूट ८ इच ऊँचा है।

्र—यहस्तम्भ मन्दिर ने १२ के सामने है। यह ८ फुट ७ इंच ऊँचा है। इसके ऊपर कोई अंकन या अलंकरण नहीं है।

१० — यह मन्दिर न १२के महामण्डपमे रखा हुआ है। इसपर दो अभिलेख है — एक दो पवितका और दसरा १० पवितयोंका। उसके ऊपर देवकालकामे तीर्थंकर मति बनी हई है।

यह ६ फट २ इच ऊँचा है।

११—यह मानस्तम्भ है जो मन्दिर न. ११के सामने और मन्दिर न १२के दक्षिणमे है। यह तीन कटनीदार चौकीपर स्थित है और कुळ ८ फुट ५ इच ऊँचा है।

इसके अधोभागमं चार देवकुलिकाएँ बनी हुई है। इसमे उत्तरकी ओर धरणेन्द्र-यद्मावती, पूर्वमं गरुडवाहिनी दशभुजी चक्रेस्वरी, दक्षिणमे द्वादशभुजी सयूरवाहिनी महामानसी, पश्चिममे वयभारूडा अष्टभजी कालीदेवी उत्कीण है।

स्तम्भपर फूल-पत्तियां, गृह्वलायुक्त घण्टियोका अकत बहुत मुन्दर है। उत्परके भागमें कार्यो हिवाओं में बार कोष्टक हैं। उत्तरकों ओर आचार्य परमेष्टी उपदेश मुद्रामे पदमामनमें विराजमान है। उनके दोनो ओर पीछीचारी एक मायु और अलिखबद दोन्दो भवत देहें है। पूर्वकी ओर कि, मक्त्र १९११ का एक अभिलंख है। उसके उपर एक उपदेश देती हुई अजिका अकित है। उसके दोनो ओर वस्त्राभूषणधारिणी अजिलबद्ध तीन-तीन आविकाएँ बैठी हुई है। दिवाणमें उपदेश मुद्रामें अजिका अकित है। उनके दोनो ओर एक-एक साईका और वो-दो आविकाएं प्रतिकृति के अपिकाल प्रतिकृति है। प्रतिकृति के अपिकाल प्रतिकृति के

इनके भी ऊपर चार देवकूर्णिकाएँ बनी हुई है। इनके शिखरोके ऊपर लघु आमलक और कलरा बने हुए है। इन कुलिकाओमे दक्षिणमें सार फणाच्छादिन पारवैनाय कायोत्सर्गमें स्थित हैं। शेष तीन ओर तीर्थकर प्रतिमाएँ खड्गासनमें अकित है।

१२—यह मन्दिर न. १२के दक्षिणमे स्थित है। इसके चारो ओर ११-११ पक्तियोमे ४–४ तीर्थंकर मूर्तियाँ अकित है। सभी पदमासनमे है।

यह स्तम्भ चौकी समेत ११ फुटका है।

१२ — मन्दिर न. १४के सामर्ने दायी ओर है। इसके अप्रोभागमे चारा ओर देवकुलिकाएँ बनी हुई है। पिश्चमकी देवकुलिकामे अध्वका है तथा शेषमे यशी है। इनके उत्पर चारो और १८-११ (मिक्योमे ४-४ तीर्थकर प्रतिमाएँ अकित है। देवकुलिकाओके उत्पर कलश भी बने हुए है। यह ११ फुट जँचा है।

१४—पह स्तम्भ मन्दिर न. १५के सामने स्थित है। इसकी बनावट बहुत सुन्दर है। अधोभागमे १८ मेखलाएँ बनी हुई है। कीर्तिमुखोके ऊपर लताओ और पत्रोका सुन्दर अकन किया गया है। ऊपरी भागमे खड्गासन सर्वतोभद्रिका प्रतिमाएँ है।

इसकी ऊँचाई ६ फुट ९ इच है।

१५, १६ – ये दोनो स्तम्भ मन्दिर न १८के सामने है। अधोभागमे मंगल घट बने हुए हैं,

जिनके ऊपर पत्र-पुष्पोंका अलंकरण है। मध्यभागमें जंजीरोंमें घण्टियां लटकी हुई है। दायी ओर-

के स्तम्भपर वि. सँवत् ११२१का एक लेख है।

प्रधूं बलाओं के उसर की तिमुख हैं। उसरी भागमे चारों ओर कोष्ठक बने हुए हैं। उसरकी ओर ग्रन्थ हाथमें लिये आचार्य परमेष्ठी है, पावपीठमे पीछी-कमण्डल है। इनके नीचेकी ओर आर्थिकाएँ हैं। जेप तीन ओर पदमावन तीर्थंकर मृतियाँ हैं।

बाये स्तम्भपर आचार्य परमेष्ठीके सामने साधु और आर्यिकाएँ उपदेश श्रवण करते हुए

दिखाये गये हैं। ये १३ फूट १० इंच ऊँचे है।

१७—यह स्तम्भ मन्दिर नं. २०के सामने है । इसमे एक सुसज्जित हम्यंका दृश्य अंकित है । कीर्तिमुख और पुष्पमालाओंका भव्य अंकन किया गया है । मध्यमे शिखराकार देवकुलिकाएँ है, जिनमे पद्मासन सर्वतोर्भाद्रका प्रतिमाएँ हैं ।

केवल यही मानस्तम्भ गोलाकार है। इसकी सूक्ष्म कला दर्शनीय है। यह चौकी समेत

११ फट ११ इंच ऊँचा है।

१८—यह स्तम्भ मन्दिर नं. २६-२७के मध्यमे है। इसके अधोभागमे देवकुलिकाएँ बनी हुई है। जिनमे घरणेन्द्र-यद्गावती, अभिका आदि देविया उल्लीणे है। इनके ऊपर पत्राबली, लताएँ है। उनके मध्यमे कीतिमुखासे पण्टिकाएँ लटक रही हैं। उनके ऊपर देवकुलिकाएँ हैं लिनमे पदासन तीर्षकर मृतियाँ है।

यह पौने पांच फट ऊँचा है।

१९.—यह स्तम्भ मन्दिर न. २६-२८-३०के मध्यमे है। अधोभागमे देवकुलिकाएँ है। इनमें धरणेन्द्र, पदमावती, अम्बिका आदि यक्ष-यक्षी है। इनके बाद ऊपर नारो ओर चौबीसी बनी हुई है। पाँच-पाँच पिक्तमें में ४-४ पद्मानन मूर्तिया है नथा छठवी पिक्तमें खड्गासन मूर्तिया है। यह ५ फुट ८ इंच ऊँचा है।

क्षेत्रपर बहुत-सी खण्डिन मूर्तियाँ इधर-उधर बिखरी पड़ी है।

## कुंजद्वार

यह द्वार पर्वतके परिचमकी ओर है और प्राचीन दुर्गका मुख्य द्वार है। यह १९ फुट जैंचा और १० फुट चौडा है। यह जीर्ण दशामे है। इस द्वारके दोनो ओर १५ फुट चौडी प्राचीन प्राचीर है। इसका तोरण भव्य और कलापूर्ण है।

इस द्वारके दक्षिणमे लगभग १०० गजकी दूरीपर मुख्य सड़क और मन्दिरोके बीच एक

पक्कामार्गबन गया है।

## हाथी दरवाजा

दुर्गके प्रथम प्राचीरमें पूर्वकी ओर यह दरवाजा है। हाथियोंका आवागमन इसी द्वारसे होता था, इसिलए इस दरवाजेका नाम ही हाथी दरवाजा हो गया। द्वारके भीतर बायी ओर एक सिलाफलक ८ फुटकी ऊँवाईपर लगा हुआ है। इसमें उपाध्याय परमेच्छी अंकित हैं। हाथ में प्रत्य किये हुए हैं, किन्तु वह कुछ खण्डित हो गया है। इनके दोनों ओर अंजिलबद्ध साधू कहे हुए हैं। उनके हाथोंमें पीछी है। उपाध्यायके उपर प्रसासनमें एक तथा उसके दोनों ओर खहगासन- में एक-एक तथिबंकर प्रतिमा है। इसके प्रकोच कार्यके कर प्रतिमा है। इसके प्रकास कर प्रतिमा है। इसके साध्ये अध्यापक अपर प्रकास कर प्रतिमा है। इसके प्रकास कर प्रतिमा है। इसके साध्ये कर प्रतिमा है। इसके साध्ये स्वाप्ति कर प्रतिमा है। इसके प्रकास कर प्रतिमा है। इसके साध्ये साध्ये स्वाप्ति हो। इस प्रतिमा है। इसके प्रकास कर प्रतिमा है। इसके साध्ये साध्ये स्वाप्ति हो। इस प्रतिमा है। इसके साध्ये साध्ये स्वाप्ति हो। इस प्रतिमा के कर्योपर जटाएँ

बिखरी हुई है। श्रीवत्स और अष्ट प्रातिहार्यका अंकन बहुत भव्य है। इसके दोनों ओर एक-एक पदमासन तीर्थकर मति है।

. दारके भीतर दायी ओर ७ फुट ८ इंचकी ऊँचाईपर एक घिलापट्ट है। एक देवकुलिकामें सप्तफ्ल युक्त पार्श्वनाथ लक्ष्मासनमें विराजमान हैं। पादपीठके दोनों ओर दोनों मानवाकृतियाँ है, जो खण्डित है। उनके ऊपर पदमासनमें एक तीर्षकर मूर्ति है, जिसके दोनो ओर चँबर-बाहक है।

शिलापट्टके भीतरकी ओर देवकुलिकामे लिलतासनमे बैठे हुए यक्ष-पुगल अंकित हैं। एक तीर्थंकर मति कमलासनपर विराजमान है। यह पद्मासनमें है। सिरके ऊपर दो क्षत्र हैं।

#### घाटियाँ

पर्यंतके दक्षिणकी ओर दो घाटियाँ है। इनमे-से नाहरघाटी पहाड़की ऊँची दीवारको काट-कर बनायी गयी है। इस घाटोमे अनेक गुकाएँ और खिलाओपर अनेक देवकुलिकाएँ बनी हुँई है। यहाँ एक गुकामें वि. सबन् ६०९ का एक खिलालेख मिला बताया जाता है जो गुप्तकालका प्रतीत होता है।

यहां बेतवाके तटपर उत्खननमे प्रागितिहासिक कालके अस्थिपजर प्राप्त हुए हैं। राजपाटी-की गुफामे एक घिलालेख वि सबत् ११९४ का है। इसकी चन्देल्वची राजा कीतिवसिक मन्त्री वत्सराजने उत्कीर्ण कराया था और उसने अपने राजाके नामपर इस स्थानका नाम कीर्तिगिरि रखा था।

#### अभिलेख

यहाँ लगभग २०० छोटे-बडे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख भित्तियों, स्तम्भो और मूर्तियोग र उत्कीण हैं। कुछ शिलाओंपर भी अभिलिखित है। कुछ बिताओंपर भी अभिलिखित है। कुछ बिताओंपर भी अभिलिखित है। कुछ बिताओंपर उत्कीण कराये यो है। जो स्मारकोंके लेखों में सबसे प्राचीन वि. संवत् ९१९ का है। यहां के एक अभिलेखकी लिपि मीयंकाओन बाह्यों लिपिस बहुत कुछ मिलती-जुलती है। यह अभिलेख साहू जैन संसहालम्मे रखा हुआ है। नाहुरघाटी और दशावतार मन्दिरमें दो अभिलेख ऐसे प्राप्त हुए हैं जो गुसकालके हैं। वि संवत् १९९ का एक अभिलेख गुजर प्रतिहार शासक भोजके कालका है। यह मन्दिर नम्बर १९ के अधेमण्डदमें एक स्तम्भपर उत्कीण है। वि. सवत् ११२१ में गुजर प्रतिहार शासक राज्याल हारा एक मठका निर्माण किया गया। (मन्दिर नम्बर १८ में) वि. सवत् ११२० के एक लेखके अनुसार महासामन्त उदयालने मृतियोके निर्माणमें आर्थिक सहयोग विया या।

कुछ अभिलेखोमे कुछ भौगोलिक नाम भी मिलते है, जैसे चन्देरीगढ़, पातीगढ़, लुअच्छिगिरि, गोपालगढ, वेत्रवर्ती, करनाटकी ।

जुछ अभिलेखोमे कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियोंके नाम भी मिलते है, जिससे अनेक इतिहास-प्रसिद्ध घटनाओंके काल-निर्धारणमे हमे सहायता मिलती है। इन पुरुषोमे कुछ इस प्रकार है— गुर्जर प्रतिहार शासक भोजवेद, भोजका महासामन्त दिल्युराम यिचन्द, राजपाल (गुर्जर प्रतिहार-वयाके अनिम शासकोंमेसे एक), उदयपाल देव, मुन्तान महमूद ( मालवाका शासक सन् १४३५-७५), उदयसिह उदेतसिह, देवीसिह दुर्गीसिह ( बुन्देला शासक)।

#### कला-वैविध्य

यहिंके सभी मन्दिर पाषाणके हैं और इनमें चूने-गारेका कोई उपयोग नहीं किया गया है। यहीं ककाकी विभिन्न कालोंकी विविध ग्रीलियोंके दर्शन होते हैं। यहां गुण और परिपाणकी दृष्टिसे बहुल विविध प्रकारको कला-वर्सुएँ मिलती है। इन विविध कलाकृतियोंको हम सुविधाकी दृष्टिसे ५ भागोंमें विभाजित कर सकते है।

(१) तीर्षंकर मूर्तियाँ—यहाँ तीर्षंकर मूर्तियाँ अन्य सब मूर्तियोंको अपेक्षा अत्यधिक हैं। तीर्षंकर मूर्तियोंमे कुछ मूर्तियाँ बहुत प्राचीन है। मन्दिर नम्बर १२ के महामण्डपमे एक सिहासन-पर एक खिलाफलक रखा हुआ है। उस फलकपर लगमग सबा चार फुट अबगाहनावाली एक मूर्ति है। यह यहाँकी सर्वाधिक प्राचीन मूर्तियोंमेसे है। सिहासनपर बिम्मे धर्मचक और उसके दोनों और सिंह बने हए हैं। मृतिके घटने और नाक कुछ खण्डित हैं।

मन्दिर नम्बर १५ के मण्डपमे एक पद्मासन मूर्ति गुप्तकालके तुरन्त बादकी है। वास्तवमें

यह मृति भारतीय मृतिकलामे अपने ढगकी अनुठी है।

सबसे विद्याल मूर्तियोंमें मन्दिर नम्बर १२ मे एक मूर्ति १२ फुट ४ इंच की है। यह भगवान् शान्तिनाथकी कहलाती है। मन्दिर नम्बर ६ मे पद्यासन मूर्ति, मन्दिर नम्बर ६ मे खहुगासन अभिनन्दननाथकी मूर्ति और मन्दिर नम्बर १५ मे पद्यासन नेमिनाथकी मूर्तियाँ सर्वाधिक सुन्दर मूर्तियोंमे मानी जाती है। ये मूर्तियाँ गुप्तकाल की है। मन्दिर नम्बर २,२१ और २८ मे भी कई मूर्तियों मुप्तकाल या उसके तत्काल बादकी है। १०-११वी शताब्दीकी तो अनेक मूर्तियाँ हैं।

यहाँ तीर्थंकर मूर्तियोंमें वैविध्य भी दर्शनीय है। यहाँ द्विमूर्तिकाएँ, त्रिमूर्तिकाएँ, सर्वतो-

भद्रिकाएँ, चौबीसी प्रतिमाएँ प्रचर संख्यामें उपलब्ध है।

जटाओ सहित प्रतिमाएँ भी यहाँ बहुत है। जटाओंके विविध रूप भी देखनेको मिलते है। कही गांच लटें कन्येपर लहरा रही हैं तो कही कन्येपर आती हुई दो लटे लटकते-लटकते बीसियों लटोमे बदल गयी हैं। कहीं सिरपर उठी हुई लटोंकी चोटी बँधी दिखाई पड़ती है तो कहीं ये लटें पेरों तक पहुँच रही हैं। ऐसा लगता है कि यहां आकर कलाकी धारा सारे विधि-विधानो और बन्धनोको तोक्कर उन्मक्त भावसे प्रवाहित हो उठी है।

फणावकीवाओं प्रतिमाएँ प्रायः पाश्वैनाधकी होती है। किन्तु कुछ ऐसी फणवाली प्रतिमाएँ भी यहाँ मिळती है जो पार्श्वैनाधके अतिरिक्त अन्य तीर्थंकरोंकी भी हैं। मन्दिर तम्बर १२ के महामण्डपमें (दायेसे बायो ओर तीसरी) नेमिनाध प्रतिमा, (जैन चहारदीवारीके प्रवेश-दारके वायी ओर वाहर ऊपर दूसरे स्थान पर) तथा सुमतिनाथ प्रतिमाके उपर फणावली है, जबकि इन दोनों तीर्थंकरोंका लाग्छन पार्द्योग्वर्ध रस्पृष्ठ अंकित है। पंच फणावलीवाली सुपार्वनाथ और सार फणावलीयुक पार्क्याव्यव अनेक मूर्तियाँ यहाँपर हैं। सर्प-कुणडलीके सासनपर बेठी पार्व्यनाथ प्रतिमाएँ भी कई हैं। सर्प-कुण्डली आसन बनाती हुई और पीठके पीछे होती हुई उपर गरदन तक गयी है। उसके बाद सिरपर फणावलीका छत्र तना हुआ है।

(२) देव, देवियोंकी मूर्तियाँ—यहाँ इन्द्र, इन्द्राणी, युज, यक्षी, विश्वादेवियाँ, लक्ष्मी, सरस्वती, नवग्रह, गंगा-यमुना, नाग-नागी, उद्भोषक, कीर्तिमुख, कीषक और क्षेत्रपाल आदिकी अनेक मूर्तियाँ मिळती हैं। इन्द्र-इन्द्राणी तीर्थंकरोंके साथ दिखाये गये है। उद्भोषक देव भी तीर्थंकर परिकरण प्रदिक्त साथ प्रदिक्षी का प्रतिकरण प्रदिक्त साथ भी और स्वतन्त्र भी मिळती हैं। येथ-देवियोंने सर्विधिक प्रतिकरण प्रदेशिक साथ भी और स्वतन्त्र भी मिळती हैं। देव-देवियोंने सर्विधक मूर्तियाँ विक्षयोंकी प्राप्त दुई हैं। यक्षोंमें केवल गोमुख, गोमेष

और धरणेन्द्र इन तीन यक्षोकी ही मूर्तियाँ मिली है। मन्दिर नम्बर ३७, १२, १०, २२ में गोमुख यक्ष, मन्दिर नम्बर १२,१३,१५ और २३ में गोमेक्ष यक्ष, तथा मन्दिर नम्बर १५,२८ और अनेक स्तम्भोपर पपाबती र्साहृत घरणेन्द्रकी मन्दियाँ मिली हैं। धरणेन्द्र मूर्तियोंमे एक और विचित्रता यहाँ देखनेमे आयो। धरणेन्द्र और पपाबती दोनोंकी गोदमे एक-एक बच्चा भी कही-कही दिखाया गया है।

यक्षियोंने चक्रेश्वरी, अस्बिका और पदावितीकी मूर्तियां बहुतायतसे मिछी है। ये तीयंकर मूर्तियोंक साथ भी हे और स्वतन्त्र भी। स्वतन्त्र मूर्तियांक अधिक है। ये सिरदळपर, देवकुष्ठिकाओं में और मित्योंपर भी बती हुई है। ये ळिळितासन, राजजोळानन और खड़गासनमें हैं। ये बहुगूल्य वन्त्रों और रतामरणोसे अलकृत है। वक्रेक्वरी और पदाविती बीसमुजों भी मिळती है। साहू जंन सम्बह्धाल्यमें ऐसी दो मूर्तियां रखी है। दोनोंके मिरपर तीयंकर मूर्तियां है। संग्रहालयने एक लक्ष्म यहालयमें ऐसी दो मूर्तियां रखी है। दोनोंके मिरपर तीयंकर मूर्तियां है। संग्रहालयने एक हाथमें यक्षमाला, एक हाथमें यां, सात हाथों में चक्र है। ११ हाथ खांचित है। उसके परिकर्म केळमी नामाला एक हाथमें वां, सात हाथों में चक्र है। ११ हाथ खांचित है। उसके परिकर-में लक्ष्मी, सरस्वती और मालाधारी विद्यापर गुगल है। सम्बहालयमें चक्रेकरीकी १ मूर्ति ४ फुट ४ डक्की है। मन्दिर ने, १९में दश्मुणों चक्रेकररीकी मूर्ति है। किन्तु इसके हाथ खांच्डत हैं।

यहाँ अभ्विकाकी कई सी मूर्तियाँ मिलती है। इसे तेमिनाथके अलावा ऋषभनाथ (मन्दिर तं. ४को भोतरी परिचमी दीवारमें) तथा पाउवेनाथ (मन्दिर न १२के महामण्डएमे तीसरी मूर्ति) के साथ भी दिखाया है। मन्दिर न. १२मे अभ्विकाको ५ फुट ७ इंच ऊँची एक मूर्ति अस्यन्त सुन्दर और कलापूर्ण है।

पदमावतीकी भी कई सौ मूर्तियां यहां मिलती है। गोदमे बालक लिये हुए तथा अकेली

दोनो प्रकारको मूर्तियाँ मिलती है।

मन्दिर न<sup>े</sup> १२की बाह्य भित्तियोपर यक्षियोंके २४ फलक है। नीचे यक्षीका नाम और ऊपर तीर्थंकर मृति है।

(३) साबु-माध्वियोक्ती मूर्तिया—यहां आचार्य, उपाध्याय, माधु परमेष्टियो और अजिकाओं की बहुत मूर्तियाँ है। सबके साथ पीछी तो अवस्य मिलती है, किन्तु कभी-कभी कमण्डलु नहीं दील पढता। आचार्य परमेष्टी पाठशालामें कुलपितके रूपमे पढाते हुए कभी मिलते है, कभी उपयेश मुझमें हाथ उठाकर उपदेश पुरामे हाथ उठाकर उपदेश पुरामे हाथ उठाकर उपदेश पुरामे हाथ पढते हैं।

उपाध्याय परमेरठी सदा एक हाथमे ग्रन्थ लिये हुए साधुओ या श्रावकोको पढानेकी मुद्रामे दिलाई देते हैं। साधु और साध्यिया प्राय तीयँकरो, आचार्यो और उपाध्यायोके समक्ष अविलब्ध खडे हुए या बेठे हुए दिखाई देते हैं। कभी पद्मामन या कायोत्सर्गामनमे ध्यानलीन भी मिलते हैं। भरत-बाहुबलीकी युगल मूर्तियाँ यहाँ अनेक स्थानांपर है।

(४) तीर्थंकर-माता एव श्रावक-श्राविका-मन्दिर त. ४कं गर्मगृहकी बायी भित्तिमे लेटी हुई तीर्थंकर-माताकी २ कुट १० ६च लम्बी एक मूर्ति जडी हुई है। माता मुकुट, कर्णकुण्डल, रत्नामाल, केयर, करूण, मेखला और पातक धारण क्रिये हुए है। वह दायी करवटसे लेटी हुई है। बालमे सबी एक देवी चेंबर डोल रही है, एक पांव डचा रही है। उसर तीर्थंकर मूर्तियाँ है। नीचेके भागमे एक पित्तवका अभिलेख है। इसमें निर्माण-काल वि सवत १०३० है।

मन्दिर नं ३०के गर्भगृहमे एक शिलाफलकपर तीर्थंकर-माताकी एक मूर्ति है।

श्रावक-श्राविकाओकी अनेक मूर्तियाँ मिलती हैं, किन्यु वे तीर्यंकर, आचार्य और उपाध्यायके निकट अंजलिबद्ध या विनयावनत मुद्रामें मिलती हैं। उनका स्वतन्त्र अंकन बहुत कम मिलता है।

(५) फुटकर मूर्तियाँ—इसमे हम प्रक्वति-चित्रण, प्रतीकांकन और उत्सव आदिको छे सकते हैं। यहाँक कछाकारोको कुछ धार्मिक तियम और मयावाको नातावरणये कार्य करान पडता था। किन्तु प्रकृतिक इस सुष्यमा-केन्द्रमें बैठकर प्रकृतिक सेन्द्रयेको व्यामिहित न हो, यह कैसे सम्मय था। पर्वतको सुरम्य अधियका, नीचे करुक्छ लाव्य करती हुई बेतवा, सुरमित समीर और पश्चियोका उन्मुवत कृतन। कलाकार मोहित हो गया। प्रकृति-सौन्दर्य हो तो उसकी प्रेरणा-शित्र है। प्रकृतिका स्वतन्त्र अकन करनेका अवकाश न सही किन्तु मृतियोके बहाने उसकी प्ररेणा-शित्र है। प्रकृतिका स्वतन्त्र अकन करनेका अवकाश न सही किन्तु मृतियोको के करता हुआ सन्द्रम्युगल, कश्मीका अधिक करता हुआ गज-युगल, अपनो ३२ सूँकोको छहराता हुआ ऐरावत हाथो, निर्मूम अपन, नागेन्द्र भवन, रत्तविहासिक, आम्रामुच्छक, कल्पलता, अशीक बृक्ष, कमल, पुण्पत्रावलो आदिका भन्य अकन किया। स्तम्भो, देवकुलिकाओ और मित्तियोपर मृतियो और शिरदलोमे उसने कृति चित्रण किया है। वास्तवमे यहाँ आकर उसकी कला अत्यन्त मुक्त हो उठी है। आनन्दमे मरकर उसने कोक जीवनके आनन्द पर्वोका भी, कठोर पाषाणको छैनी हथीडेसे अपनी इन्छातक रूप देवर, अकन किया है।

इसी प्रकार तीर्थंकर माताके १६ स्वप्न, चैत्यवृक्ष, सिद्धार्थवृभ, स्वस्तिक, अष्टप्रातिहार्थं आदि प्रतीकोका अकृत भी अत्यन्त भव्य हुआ है।

#### प्रेरक और प्रतिप्रापक

यहाँ स्थित अभिलेखोसे हम इस निष्कषंपर पहुँचते हैं कि यहाँ अनेक मूर्तियोका निर्माण साधुओ या अजिकाओकी प्रेरणा या उपदेश द्वारा हुआ है। आर्थिकाओमे इन्दुआ, आर्थिका गणी, आर्थिका समेशी, आर्थिका नवासी, आर्थिका मदनका नाम मिलता है। इसी प्रकार साधुओमे लोवनन्दीके शिष्य गणनन्दी, कमलतेमावार्य और उनके शिष्य श्रीदेव त्रिभुवनकीति, जयकीति, भावनन्दी, चर्चकीतिं, अवार्य नामसेनाचार्य, कनकचन्द्र, लक्ष्मीचन्द्र, हेमचन्द्र, धर्मचन्द्र, रत्नकीतिं, प्रभावन्द्र, पप्पनन्दी, नुभवन्द्र, देवेन्द्रकीतिं आदिने यहाँ मन्दिर निर्माणकी प्रेरणा की अथवा प्रतिष्ठा करायी।

## राजनीतिक स्थिति

उपर्युक्त विवरणसे सहज ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यहाँपर कला और पुरातत्त्वकी जो सम्पदा सुरक्षित है, वह अनुषम है। लगता है कि बुन्देलखण्डमे उस समय जैनोका पर्याप्त प्रमुख एवं प्रभाव रहा है। कलाकी दृष्टिसे इसे हम इस प्रदेशका स्वर्ण काल कहे तो अनुचित नहीं होगा।

इस प्रदेशपर किस बंशका कितने काल तक प्रभुत्व रहा, इसका कुछ आनुमानिक विवरण पुरातत्त्व विभागने देनेका प्रमत्न किया है। उसके अनुसार हजारों वर्ष पहले महाँ शवर जातिका आधिपरय वा। पश्चात् (पाण्डवो ( ईसासे २००० वर्ष पूर्व ), सहरी (समय अज्ञात ), गोड ( समय अज्ञात ), गुप्त वशा ( २०० से ५०० ई ), देववशा ( ९५० से ९६१ ई ), चन्देल वशा ( १०० से १२१० ई ), मुगल(१२५० से १६०० ई ), बुन्देल वशा ( १५०० से १८११ ई ) तत्परचात् मंत्रजाँका महाँ आधिपरय रहा । सन् १८११ में महाराज सिन्धियाने अपनी कीज मैजकर इसपर आधिपरय कर

लिया । कुछ समय पश्चात् महाराज सिन्धियासे अँगरेजोंने एक सन्धि की, जिसके अनुसार देवगढ़ अंग्रेजोने छे लिया और उसके बदले चन्देरी महाराज सिन्धियाको दे दिया ।

देवगढ़ के किलेकी दीवार कब किसने बनवायी, यह कहना कठिन है। किन्तु सुरक्षात्मक दृष्टिसे यह दुग्नं अत्यन्त सुदृढ़ है। इसकी दीवारकी मोटाई १५ फुट है। यह बिना गारे और चृत्ताके केवल पापाणकी बनी हुई है। इसमे बुज्ञं और गोला चलानेके लिए छेद भी बने हुए हैं। किलेके उत्तर-पश्चिमी कोनेमे दीवारकी मोटाई २१ फुट और लम्बाई ६०० फुट है। हो सकता है, यह दीवार किसी अन्य किलेकी रही हो, जो नष्ट हो गया।

एक विशेष दिशाकी और अवतक लोगोंका ध्यान नहीं गया। देवगढ़ सुरक्षा गढ अवक्य रहा है, किन्तु यह कभी किसीकी राजधानी नहीं रहा। प्रकृतिने एक और बेतवा नदी और दो और पहाडोंकी अभेष्ट दीवार खड़ी करके जो दसे सुरक्षा प्रदान की है, उसके कारण विभिन्न राजबराति दसे अभेष्ट दुनिक रूपमे रखा और उसकी रक्षाके लिए कुछ सेना भी रखी, किन्तु यहाँ दुनिक भीतर राजमहरू या सैनिकोकी वैरकोके कोई चिह्न दृष्टिगोचर नहीं होते। इक्का उद्देश्य इतना ही हो सकता है कि इन देवमूनियोको सुरक्षित रखा जाये। राजवशोने इस दुर्गपर आधिपत्य-के जो भी प्रयत्त किये, वे केवल इस गौरवक लिए कि वह उन असंख्य देव-प्रतिमाओका स्वत्या-धिकारों है जो कला सौष्टव और विशुच परिमाणकी दृष्टिसे दश-भरमे अनुपम है। सम्भव है, अपनी भौगोलिक स्थितिक कारण इस प्रदेशपर दृष्टि रखनेके लिए इक्का सैनिक महत्त्व भी रहा हो। लगता है, जब मुमलमान शासक यहां आये तो उन्होंने यहाँकी इस सास्कृतिक निधि देव-प्रतिमाओका खुक्कर विश्वस किया। बुन्देलखण्डमें लोग कहा करते है कि देवगढ़में इतनी प्रतिमाएँ है कि यदि एक वीरी भरकर चावल ले जाये और हर एक प्रतिमाक आगे केवल एक चावल ही चढ़ाते जाये तस भी चावल कम पड़ जायेगे। आज वहां चारों ओर विखरे हुए भन्नावशेषोंको देखे तो उक्त बन्देलखण्डी कहावन असरय नहीं जान पढ़ती।

## अतिहाय क्षेत्र

इस क्षेत्रके चमस्कारोके सम्बन्धमे भक्त जनोमे अनेक प्रकारकी किवदिन्तया प्रचलित हैं। कुछ लोगोका विश्वास है कि क्षेत्रपर रात्रिके समय देव लोग पूजनकं लिए आते है। वे आकर नृत्यागा-पूर्वक पूजन करते है। कुछ ऐसे प्रत्यक्षदर्शी भक्त लोग है, जिन्होंने रात्रिके समय मन्दिरो-से नृत्य और गानकी ध्वति आती है। इसी प्रकार भगवान् शान्तिनाथ मनोकामना पूर्ण करते हैं आदि अनेक प्रकारकी किवदिन्तयां यहाँ क्षेत्रके अतिशयोंको लेकर प्रचलित है। इसिलए यह क्षेत्र अतिशय क्षेत्र कहा जाता है।

## हिन्दु मन्दिर

यधिप कोटके भीतर केवल जैन मिन्दर, मूर्तिया आदि ही मिलते हैं, किन्तु इसके बाहूर दो हिन्दू मन्दिर और कुछ मूर्तियाँ हैं। नाहर घाटोमें जो गुफा है, उसमे एक सूर्य-मूर्ति, शिव लिंग और मार मातृकाओंके जिल्लू मिलते हैं। यही निकट ही किलके दिशाण-पश्चिम कोने पर बाराह्णी-का एक मन्दिर है। यह मन्दिर विध्वस्त एड़ा है। मन्दिर के पास बाराहणीनी मूर्ति एड़ा है। उसकी एक टोग खण्डित हैं। किलके नीचे एक विष्णु मन्दिर है। इसका ऊपरका अंदा नष्ट हो चुका है। यह मन्दिर गुमकालका कहा जाता है। यह मन्दिर पत्थरके जिन टूक्क्सेस बना है, उन- पर मूर्तियाँ खुदी हुई हैं। इसकी दीवारोंपर रामायणके दृश्य अंकित है। गुप्तकालकी कलाके प्रतिनिधि मन्दिरोंसे इस मन्दिरकी गणना की जाती है।

मेला

बीसवीं धाताब्दीमें इस क्षेत्रमें कई बार विशाल आयोजनके साथ मेले हो चुके है, जिनमें हजारों-लालों व्यक्तियोंने भाग लिया। पहला मेला सन् १९३४ में भरा था। उसके बाद सन् १९३६ में भरा। सन् १९३९ में गजरण महोस्सव हुआ। तरप्रचात् सन् १९५४ में, फिर बहुत बड़े स्तर-प्तर १९५६ में मेला हुआ। सन् १९६६ में सन् एक सिहत चातुमासं हुआ। उसके कारण क्षेत्रपर अकजनोंकी खूब उपस्थित रहती थी। इसी अवसरपर यहाँ एक शुल्कक दीक्षा भी हुई थी।

# सीरौन

महावरा नगरसे ६ कि. मी. पूर्वकी ओर सीरौन ग्राम है। गांवके मकानो और निकटवर्ती जंगरुमें अनेक खण्डित मूर्तियों विखरी पड़ी हैं। जो सामग्री यहाँ मिलती है, वह पुरातत्व एवं कलाको दृष्टिसे वहमूल्य है। इस सामग्रीम तीर्थकर प्रतिमाएँ, देवो-देवताओकी मृतियां, तोरण, पापाण स्तम्भ आदि विपुत्र मात्रामें मिलते है। मूर्तियाँ प्रायः ११वी शताब्दीसे लेकर १३वी शताब्दीसे लेकर एक मात्र है। यहाँ ५० पुट केंचा एक ममन जैन मन्दिर भी दिखाई पडता है। इसमें एक पद्मासन तीर्थकर प्रतिमा विराजमान है।

## गिरार

श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र गिरार मडाबरासे १६ कि. मी. उत्तर-पूर्वकी ओर है। इस क्षेत्रके अतिशयोंके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी किवदान्तियाँ प्रचलित है। अनेक लोग यहां अब भी मनीती मनाने आते हैं। इस स्थानके देखनेसे यह विद्यास करनेकों जो चाहता है कि यहां कमी जैनोंको बहुत वडी आबादों थी। किन्तु समय बदल गया। अब तो यहां केवल कुछ ही जैनोके घर वाकी बचे हैं। यहां भगवान् वृथमदेवका एक विशाल जैन मन्दिर है। इसोकी तीर्थं क्षेत्रके रूपमें प्रमिद्धि है। माध कुल्या १४को यहां जैनोका बार्षिक मेला होता है।

## सैरोन जी

श्री दिगम्बर जैन अतिषाय क्षेत्र सैरोन जी झाँसी जिलेमें लॉलतपुरसे झांसी की ओर २१ कि मी. है। २० कि. मी. सडक पक्की है। क्षेत्र गाँव से कुछ दूरपर स्थित है। क्षेत्रके पीछेकी ओर लगभग एक फलाँग दूरपर एक छोटी-सो नदी खैडर बहती है। यहाँ ठहरनेके लिए धर्मशाला है।

क्षेत्रकं वारों ओर २०० फुट लम्बा पक्का परकोटा बना हुआ है जिसका निर्माण २०० वर्ष पूर्व सि देवीसिंहने कराया था। क्षेत्रके द्वारमें प्रवेश करते हो सामने मानस्तम्भके दर्शन होते हैं। प्रागणमें घनेशाला बनी हुई है। एक ओर पुरानी बाबड़ी है। प्रागणमें पहले मन्दिरमें प्रवेश करके एक बड़ा गर्ममृह मिलता है जिसमें एक बेदी है। मूनियां प्रावीन हैं। बेदीके चारों ओर दीवालके सहारे अनेक खण्डित-अखण्डित प्राचीन मूनियां रक्षी है।

प्रांगणमेसे दसरे मन्दिरमे जानेपर एक अति भव्य प्रतिमाके दर्शन होते हैं। एक शिला-फलकमे १८ फूट ऊँची भगवान शान्तिनाथकी मूर्ति है। यही क्षेत्रकी मुलनायक प्रतिमा है। इसका प्रवेश-द्वार पौने तीन फट ऊँचा और डेढ फट चौडा है। द्वारके तोरणपर द्वादश राशियाँ अंकित है। चौलटपर सहगासन और पद्मासन तीर्थंकर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। दरवाजेके दोनों ओर दो शिलाओंपर सहस्रकट चैत्यालयका दश्य अंकित है। मलनायक प्रतिमाके हाथ और पैर खण्डित हैं। बादमे हाथोंको सुधार दिया गया है। भगवानके अभिषेकके लिए दोनों ओर जीने बने हए हैं। मलनायकके अतिरिक्त शेष २३ तीर्णंकरोकी प्रतिमाएँ भी है जिनमें कुछ खडगासन हैं, कुछ पदमासन हैं। इसी प्रकार तीसरे और चौथे मन्दिरोंमें भी प्राचीन मृतियाँ विराजमान हैं। मन्दिर-से बाहर धर्मशाला है। धर्मशालाके उस भागमे जहाँ बावड़ी है तथा प्रांगणमे दीवारके सहारे प्राचीन मृतियाँ रखी है। मृतियोमे तीर्थंकर प्रतिमाएँ, और देवी-देवताओकी प्रतिमाएँ हैं। देवी-मितयाँ इतनी भव्य हैं. जिनकी समानता शायद खजराहों और देवगढ ही कर सकेगा। देवी बस्त्रालकारोसे मुसज्जित हैं। हाथोंमे कंगन, गलेमें मौकिक माला, कमर में करधनी और कमर-पट्ट हैं। पैरोमे पायल है। इन सबका अंकन इतना सुन्दर हुआ है कि प्रतिमा ही सजीव प्रतीत होती है। बाहुबलोकी एक प्रतिमा तो सचमुच ही अदुभूत है। जहाँ यह मानस्तम्भ बना है, वहाँ खदाईके समय पापाणमें अभिलिखित एक मन्त्र और मंगलकलश उपलब्ध हुए थे। जो सरक्षित रखे हए है।

यहाँ परकोटेके बाहर एक नयी धर्मशाला बन रही है। उसके कमरोकी भीतरी दीवालोमे

अनेक मृतियाँ उनकी सुरक्षाकी दृष्टिसे चिन दी गयी हैं।

गावमे और आसपास २-३ मीलके घेरेमे प्राचीन मन्दिरोंके अवकोष बिखरे पढ़े हैं। एक टीलेयर एक प्रपासन जैन मूर्ति रखी हुई है। इस मूर्तिका सिर नहीं है। आम जनना इसे 'बेठा देव' कहकर पूजती है और मनीती मनाती है। इसके घड़ तकका भाग नो छुट ऊँचा है। इस प्रकारके टीलोकी संस्था ४२ है जो यहाँ चारे और विखरे हुए है। ये प्राचीन मन्दिरोंके घराशायी होनेसे बन गये है। 'बैठा देव' के पश्चिममें एक बावड़ी और कुओ है। उसके निकट आठ जैन मन्दिरोंके खण्डहर है। प्रत्येकमें धर्मचक्र है।

यहाँ मन्दिरके अहातेमें एक बरामदेकी दीवालमें ५ $\frac{1}{2} \times \frac{3}{2}$  फुटका एक शिला-फलक लगा हुआ है, जो अमिलिखित है। इसमें बि. संबत् ५६४ से १००५ तकका विवरण दिया गया है। इस शिलालंखसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि यह क्षेत्र दसवी शताब्दीमें विद्यमान था। यहाँ देवगढ़- के समान हो मूर्तियोकी दबना-क्षेत्र से अमिला मूर्तियोकी दबना-क्षेत्र से अमिला है। भूतियोकी दबना-क्षेत्र से अमुना होता है कि ये मूर्तियो मुप्तेसर कालको अर्थात् ७-८वी शताब्दीकी होनी चाहिए।

बाहर धर्मशालाके एक कमरेमे एक चौबीसी है। जिसमे मूलनायक महावीरको मूर्ति है। यह चौबीसी ६ फूट ऊँची है।

े इन मन्दिरोंने परकोटेसे लगभग आठ फर्लाग दूर सैकड़ोंकी संख्यामे मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। कही-कही तो भग्न मूर्तियोंका डेर लगा हुआ है। अनेक पुराने मन्दिरोंके भन्नावरोध भी पड़े हुए हैं। पुरातस्व और कलाकी दृष्टिसे इनका मून्याकन अभी तक नहीं किया गया है।

देवगढ़ और सेरोन निकट ही अवस्थित है। लिलतपुरसे देवगढ़ २९ कि. मी. है और सेरोन १९ कि. मी. है। देवगढ़की कला अनिन्छ है। सेरोनकी कलापर भी उसका प्रभाव पड़ा है। देवगढ़की कलाका बहुत बड़ा भाग जिस समय निष्पन्न हो रहा था, उसी कालमें सेरोनमें उन्हीं कलाकारीके खैनी-हबीडे मूर्तियाँ गढ़ रहे थे, मन्दिर उठा रहे थे। इसिलए देवगढ और सैरोनकी तत्कालीन कलामे बहुत साम्य दिखाई पडता है। देवगढ़में जिस प्रकार मूर्ति-बाहुत्य है, सैरोनमे भी मूर्तियोकी बहुलता है। देवगढ़में सबसे पुराना अभिलेख स ९१९ का है। लगभग उसी कालका अर्थात् स. ९५४ का एक अभिलेख सैरोनमें मिलता है, जो यद्यपि अभी तक पूरा नहीं पढ़ा गया। किन्तु जो अंश पढ़ा गया, उसमें बहाँकी राजबशावली दी गयी लगती है।

परकोटेंके बाहर दायी और सन् १९६१ में खुदाई हुई थी। उसके फलस्वरूप वेदी निकली, अनेक स्तम्भ, मृतियाँ और धर्मवक निकले। लगाता है, यहां कोई विशाल मन्दिर रहा होगा, जिसका विश्वंस हो गया। परकोटेंक बायी ओर कुछ आगे चलकर एक पाषाण द्वार खडा हुआ है। उसके ऊगर तीर्थंकर मृत्वियों अफित है। इसे लोग 'धोबीको पौर' कहते है। वस्तुत यह किसी प्राचीन मन्दिरका द्वार है। इसके पासम पत्यरोका बेर लगा हुआ है, जिसम मृत्तियों और मन्दिरके पाषाणीके खण्ड है। इस घोबीकी पौरके सामने जहां आजकल खेत बने हुए हैं, कभी मन्दिर बने हुए थे। हल चलाते हुए किसानोको यहां अनेक बार मृतियों मिली है, जो परकोटेंक अन्दर रखी हुई है। यहा मन्दिर थे, इस बातके स्पष्ट प्रमाण अब भी इन खेतांमें मोजूद हैं।

इसी प्रकार क्षेत्र के पीछे मन्दिरोके खण्डहर बिखरे पडे हैं। इन खण्डहरोको देखकर अनुमान होता है कि यहाँ लगभग बाईस जैन मन्दिर थे। ये खण्डहर भी धीरे-धीरे जमीनके बराबरमे होते जा रहे हैं।

गावमें कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा, जिसमें जैन मन्दिरोकी सामग्री न लगी हो। कई मकानोमें तो मूर्तियोके भाग लगे हैं। गाँवके दो हिन्दू मन्दिरोमें भी जैन मूर्तियाँ रखी है। अधिकाश पारवैनायनी प्रतिमार्ए है। हिन्दू लोग उन्हें पुजते हैं।

यहा देवी-मूर्तियोमें सरस्वती, चक्रेस्वरी, ज्वालामालिनी और पद्मावतीकी मृतियाँ बहुलता-से मिलती है। कुछ तो जैन मन्दिरीमे हैं और कुछ हिन्दू मन्दिरोमे रखी हुई हैं या फिर जगलमे पडी हुई है। पद्मावतीकी एक मूर्ति तो प्राय ९ फुट ऊँबी है। उसके ऊपर सर्प फणको चाडाई सवा पाच फुट है।

यहाँ एक बातकी ओर स्वत ध्यान आकुष्ट हो जाता है। यहाँ मूर्तिया तो सहस्राधिक है किन्तु लेख उनमें २४ पर ही है। यहाँ तक कि मूलनायक भगवान् वािनतायको मूर्नियर भी कोई लेख नहीं है। इसका कारण यह नहीं है कि ये मूर्तियाँ, जिनपर लेख नहीं है, चनुषे कारूकी होंगी। मूर्तियाँ तो निविषत रूपसे गुमोत्तर कार्लकी है। यहां जो लेख मिले है, उनमे प्राचीनतम उल्लेख में ९५१ का है जिस समय बावडी-का जीणोद्धार किया गया। सम्भव है, किसी मूर्तित पर स ९५४ से भी पूर्वका कोई अमिलेख हो। किन्तु इतना तो निश्चित है कि ईसाको नौवी शताब्दीसे लेकर कई सी वर्षों तक सेरोनका अपना सास्कृतिक और धामिक महत्व रहा है। इस काल्मे यहाँ प्रोचिवया, भोजवदा जोर चन्देलवशका शासन रहा और इन तीनो ही बद्दोने कलाके समुमयनमें विशेष श्रीच हो। लगता है, खजुराहो और देवाढक समान सेरोन भी मूर्ति-निर्माणका केन्द्र रहा है। रूपता है, मूर्तियोका निर्माण तो इस काल्मे सह साले से समान है। सह तीनो ही बद्दोने कलाके समुम्यनमें विशेष श्रीच हो। हमाता है विनरसर सुकाल स्वत्य होता रहा किन्तु उनकी प्रतिक्षाका अवसर प्राप्त नहीं हो सका। वे निरस्तर पूजी जाती रही। इस ताह उनकी प्रस्वाका अधिकार प्राप्त हो गया।

क्षेत्रके निकट ही खेडर नामक एक नदी और एक नाला बहता है। गाँवके निकटवाली बावडीका जल बडा घीतल है। यहाँकी कुछ विशेषताएँ हैं — जैसे बडे-बड़े बरगदके वृक्ष, विशाल शिलाएँ, टूटे हुए मन्दिर और मूर्तियाँ आदि । यहाँ आस-पासके क्षेत्रमें व्यवस्थित खुदाईकी आव-श्यकता है । उसमें जो वस्तुएं उपलब्ध हो, उन्हें संग्रहालयमें सुरक्षित रख देना चाहिए । इससे उन नष्ट प्राय मूर्तियोका जीवन मुरक्षित हो सकेगा।

# पवाजी ( पावागिरि )

दिगम्बर जैन क्षेत्र पावागिरि उत्तरप्रदेशमे झाँसी जिलेके अन्तर्गत है। इसका पोस्ट आफिस पाना है। यह जगह झाँसीसे ४१ कि. मी. और लिलतपरसे ४८ कि. मी. है। उन दोनो स्टेशनोके मध्यमे मध्य रेलवेके बमई अथवा तालबेहट स्टेशनपर उतरना चाहिए जो यहाँसे कमशः १३-१४ कि मी. की दूरीपर पूर्वमें है। यह क्षेत्र सिद्धोंकी पहाडीपर स्थित है। कडेसरा तक सिमेण्ट रोड है। यहासे क्षेत्र केवल ३ कि. मी. है। यहाँपर मोटर व जीप जा सकती है। कच्चे मार्गमे २ नाले पड़ते हैं। क्षेत्रके पश्चिममें बेतवा नदी बहती है। दो पहाडियोमें से एक पहाडी 'सिद्धोको पहाड़ी' कहलाती है जिसपर २ मिंद्रया बनी है। दोनोकी बनावट एक-सी है परन्त एक परानी प्रतीत होती है। दोनोंके बीच केवल २० फटका ही अन्तर है। जैसी महिया पहाडीकी चोटीपर है, वैसी ही क्षेत्रपालकी महिया मल भोयरेके पास है। इन दोनो महियोमे चरण चित्र बने होगे परन्त अब वे यहाँ नहीं है। इन महियोपर-से चारो ओरका दश्य अत्यन्त मनोहर लगता है। एक ओर बेतवा, दूसरी ओर चेलना, चारो ओर पहाडियाँ और उसके बीचमें क्षेत्र। यह दश्य अत्यन्त चित्ताकर्पक है। इन महियासे माता टीला बॉध और उससे रोका हुआ अगाध जल भी दिखाई देता है। उत्तरकी ओर जो नदी बहती है, उसे नाला कहा जाता है जिसके कई नाम है। नालेको बॉधके पास बेलानाला कहते हैं और दमरे बॉधके पास इसका नाम बैलोताल पड़ता है। यह ताल बहुत बड़ा है। आगे पहाड़की परिक्रमा करता हुआ यह नाला 'बैकोना' नामसे पकारा जाता है। किन्त थोड़ा और आगे चलकर इसे 'बेलना' कहते हैं। ऐसा कहा जाना है कि यह बेलना चेलना का ही अपभ्रश है। चेलना नदीपर रास्तेमे दो पुल भी बन चके हैं।

जहाँ सिद्धोंकी पहाडी और क्षेत्रकी परिक्रमा देनेवाली चेलना नदी मिलती है वही एक शिला रखी है जिसे 'मेघासन देवीकी शिला' कहते है।

#### किवदस्ती

कहा जाता है कि एक साधु सिद्ध पहाडीकी मिढियापर आकर रहा जो कभी भीचे नहीं आया। पहाडीके ऊपर हो उसकी मृत्यु हुई और बहीपर दाह-सस्कार भी हुआ। हो सकता है कि दूसरी मदिया उसकी म्यूतिमे बनायी गयी हो, क्योंकि वह सिद्ध पुरुप माना जाता था और उसीके कारण दसका नाम 'सिद्धोंको मदिया' पद्या।

नायककी गढ़ों —जहां सिद्धोंकी पहाड़ी प्रारम्भ होती है वहाँ लालाहैदोलका चबूतरा बना है, जहा कुछ खण्डित मूर्तिया पड़ो है। उसी चबूतरेंस 'नायककी गढ़ी' का बाहरी परकोटा गुरू हो जाता है। यहां गढ़ीके पूर निवान, परकोटा, बावड़ी, सीढ़ियाँ तथा कमरोके भग्नावशेष अब भी मिलते हैं। वस्तुत यह नायककी गढ़ी नहीं है बिल्क एक विवाल जैन मन्दिरका खण्डहर है। यदि इस खण्डहरका उल्बनन हो तो इसमें इतिहासके कई बोलते पृष्ठ देव पड़े मिलेगे। बावड़ीकी सीढ़ियाँ इस कारीगरींसे निकाली गयी है कि आजके डजीनियर भी उसे देखकर हैरान रह जाते है। यह विवाल मन्दिर 'सिद्धोंकी पहाड़ी' के उत्पर है। सात भोंघरे बुन्देलखण्डमें रहे हैं, जिनमें से १ भोंघरा पावागिरिका है। ये ७ भोंघरे इस प्रकार है—पावागिरि, देवगढ़, चन्देरी, सोरीन, करगुवाँ, पपौरा और यूवौन। कहा जाता है कि ये सातों भोयरे देवपत-केवपतके बनवाये हुए हैं। इस भोयरेमे कुछ ६ मूर्तियाँ है जो नीचेंकर मिल्कनाय, ऋषभनाव, पाववनाय तथा नेमिनाच आदिकी है। ये मूर्तियाँ वि. संवत् १२९९ एवं १३५५ की हैं। परन्तु जो मूर्तियाँ वावड़ीसे खुदाईमें मिल्को है उनमे एकपर वि. सं. १२९९ एवं हुआ है जिसकी प्रतिष्ठा यही हुई थी क्योंकि मूर्ति पर पवा शब्द लिखा हुआ है। इस प्रकार यहांकी प्राचीनता असन्दिग्ध है। यह सिद्ध लेत्र है।

हिन्दी निर्वाण काण्डमे कहा है-

स्वर्णभद्र आदि मुनिचार, पावागिरिवर शिखर मझार । चेलना नदी तीरके पास. मक्ति गये बन्दों नित तास ।

यहाँपर नवीन तीन जिनालय हैं। ३३ फुट ऊँचा एक मानस्तभ है। बाहुबली स्वामीकी एक भव्य मृति भी विराजमान की गयी है। सन् १९७० मे यहाँ गजरब महोत्सव हुआ था। उस समय इसकी प्रतिष्ठा हुई थी। पहाडीपर सुवर्णभद्र आदि मुनिराजोके चरण-चिह्न और उनके उत्पर ३० फुट ऊँची छत्तरी बनी हुई है।

यात्रियोके ठहरनेके लिए धर्मशाला बनी हुई है। क्षेत्रका वाषिक मेला मंगसिर कृष्णा २ से ५ तक होता है। यहाँके 'भूरे बाबा' सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ऐसी प्रसिद्धि है।

## आवड्यक निवेदन

पावागिरि सद्धक्षेत्रके स्थानके सम्बन्धमे विवाद है। प्रचलित मान्यता उनके निकटवर्ती पावागिरिकी है। पवाजी अतिशय क्षेत्रके रूपमे प्रसिद्ध रहा है, किन्तु कुछ समयसे बुन्देलखण्डका प्रबुद्ध वर्गे यह दावा कर रहा है कि 'पवाजी ही वास्तविक पावागिरि है। वेतवा नदी ही वास्तवमें चेलना नदी है। इसलिए स्वणेश्वह आदि चार मुनि जिस पावागिरिसो चेलनाके तटपर मुक्त हुए हैं, वह पावागिरि और चेलना यही है। विस्तारमयसे इस सम्बन्धमें यहां अधिक कुछ नही लिखा जा सकता। मध्यप्रदेश सम्बन्धमें प्रत्यके पुरुष्ठ के तताय मागमें, जहाँ पावागिरिको सम्बन्धमें विवेचन किया है, इस विषयपर विस्तारपुर्वक चर्चा की गयी है।

# ललितपुर ( क्षेत्रपाल )

## स्थिति

मध्य रेलवेके झाँसी-बीना जंकशनके बीच ललितपुर स्टेशन है जो उत्तरप्रदेशके जिला झाँसी मण्डलके अन्तर्गत बुन्देलखण्डका प्रमुख नगर है। भारतीय इतिहासके आघारपर यह स्थान चन्देल कलचुरी बंशके शासकोंके अधीन था। वर्तमानमें यहाँपर लगभग एक हजार दि. जैन परिवार हैं।

यह नगर दि. जैन तीर्थ क्षेत्रोंका जंकशन है। क्योंकि इसके चारों ओर यहांसे लगभग ३० कि. मी. दूरीपर श्री दिगम्बर जैन अतिकाय क्षेत्र देवाउ जी, ३० कि. मी. की दूरीपर श्री दि. जैन अतिकाय क्षेत्र सेरोन जी, ३६ कि. मी. की दूरीपर दि जैन अतिकाय क्षेत्र चन्देरी, २० कि. मी. पर यूबीन जी एवं ६० कि. मी. की दूरीपर श्री दि. जैन अतिकाय क्षेत्र पारीरा जी, अहार जी आदि विक्यात क्षेत्र हैं। इन्हीं दिवस विक्यात क्षेत्रोस पिरे हुए लिलनपूर नगरके बीच विकाल एवं आचीन चार शिखरवत् जिनालय तथा तीन चेत्यालय हैं। (श्री दि. जैन बड़ा मन्दिर, श्री दिगम्बर जैन नया मन्दिर, श्री पारवंनाय अटा मन्दिर, श्री दि. जैन क्षेत्रपाल जी )। श्री दिगम्बर जैन क्षेत्रपाल जी स्टेशनसे चार फलाँगकी दूरीपर एक विशालकोटके अन्दर अद्भुत जिनबिम्ब एवं चेत्यालयोसी सुशोभित है। इसके प्रमुख हाणीद्वारसे प्रवेश करते ही सामने अच्य उत्तुंग मानस्तम्म है। मानस्तम्म के वाद ही जमीनके समतलके लगभग १० मिटकी कैनाइपर एक टीलेगर विशाल परकोटेसे वेटित मन्दिर हैं जहाँ ९ प्राचीन वेदियाँ है। मन्दिर नं. २ दरवाजेंके सामने ही है। यह भगवान अभिनन्दननाथको हमाम वर्ण पाषाणको ४ फीट उत्तुंग पद्मायन अन्य प्रतिमा सं १२४३की प्रतिष्ठित है, जो अत्यन्त मनोज्ञ है।

हुनीके नीचे क्षेत्रपाल जीके नामसे एक शिलाखण्ड विद्यमान है। जिसके निकट एक कुण्ड है। ऐसी जनश्रुति है कि यह कुण्ड सतत थी डाले जानेपर भी कभी भरा नहीं जा सका। इसी मन्दिरकी दालानके खन्मेमे नीचे व ऊँचे खण्डमें भी चन्द्रप्रभ निवासीकी एक प्राचीन मूर्ति है। मन्दिर न. ४ में वि. स. १९२३ को सफेद पाराणको सुन्दर मृति हैं जिसमें आवाज जाती है।

मन्दिर जी के प्रागणमे एक विशालकाय हाथी विद्यमान है। जिसके सम्बन्धमें जनश्रुति है कि मध्य रात्रिके समय श्री क्षेत्रपाल जीकी सवारी नगर परिक्रमा हेत् निकलती थी।

मन्दिर नं ७ में लगभग ७ फुट उत्तुंग बि. सं १७०६ में निर्मित भगवान् पार्श्वनाथकी खड़गासन मूर्ति बट्टानेंग उत्कीण है जिसके चरणसे लेकर मस्तकके उत्तर तक ७ फणोसे युक्त सर्ग चिह्न बना हुआ है। इसकी पालिश चमकदार है। प्रतिमा अत्यन्त मनोज्ञ एवं आकर्षक है। स्मरण करनेंग्ने मनोकामना सिद्ध होती है।

इसीके निकट प्राचीन भोषरा है जिसमे चट्टानमे उत्कीण १२ तीर्थंकरोको तथा २५ देव-देवियोको एकसे एक मुन्दर मूर्तियाँ हैं। भगवान् बाहुबळीको अत्यन्त मनोहर मूर्ति देखते ही बनती है। चट्टानमे उत्कीर्ण पार्वनाथ स्वामोकी ६ फुट ऊँची एक खड्गासन मूर्ति भी है।

मन्दिर मं. ९ तनिक ऊँचाईपर स्थित है। इसके भीतरकी वेदिकाके पीछे अति प्राचीन विशाल लड्गासन प्रतिमा आवरणसे आवेष्टित है। वेदीके सामने ही द्वारके ऊपर एक आलेमें भोनरकी ओर एक जिनप्रतिमा विराजमान है जो अपनी प्राचीनताकी स्वयं साक्षी है। पासमें ही एक वेदिकामे भगवान् पार्श्वनाथकी मूर्ति विराजमान है।

ये सभी मन्दिर अतिशययुक्त है। यहांपर एक विवाल प्रवचनहांल है जहां अनेक आचार्यों, मुनियोके चातुर्मास तथा समय-समयपर धार्मिक प्रवचन होते रहे है। आध्यात्मिक सन्त पूज्य श्री शुल्लक गणेशप्रसाद जी वर्णीने अपने चातुर्मासके समय कहा या कि भारत भ्रमणके बाद मैं कहता हूँ कि इस क्षेत्रपालजीमें अधिक सुल-जान्तिदायी मुझे अन्य क्षेत्र प्रतीत नहीं हुआ।

इसी क्षेत्रपालजीकी परिधिमे बती आश्रम, छात्रावास, श्री वर्णी जैन कालेज, धर्मशाला, विशाल विगीचा तथा (सरोवर) तलेया का मैदान है। पुलिस लाइनके पीछे भी इसकी काफी जमीन है। सब जमीन ९एकड़के लगभग है।

रुलितपुर नगरमे वि. सं १७०६, १८४९, १९५५ तथा **१९७९ में पंच-कल्याणक** प्रतिष्ठाएँ एवं गजरथ महोस्सव हुए, शाहजाद नदीके डोडा घाट के निकट बनी प्रतिष्ठा वेदिकाएँ जिनके स्मारक हैं।

## बालाबेहर

बालांबेहुट एक प्राप्त हैं जो उत्तर प्रदेशके जिला झाँसीके अन्तगंत स्थित है। यहाँपर पोस्ट-आफित भी हैं। लिलापुरसे इस अंत्र तक प्रतिदिन मोटर जाती हैं। बरसातके दिनोंमें मोटर- का आगा-जाना बन्द हो जाता है। मार्ग इस प्रकार — लिलापुरसे दिखाणकी आगे लिलापुरसे सागर रोड पर लगभग २५ कि. भी. जाते हैं। बहुसि १३ कि. भी. कच्चा मार्ग हैं। लिलापुरसे अमझराघाटी होकर भी बालांबेहुट जाते हैं। अमझराघाटी हो कि. भी. कच्चा मार्ग है, बादमें लगभग १४ कि. भी. कच्चा मार्ग है। यह रास्ता अपेक्षाकृत जच्छा है। एक अन्य रास्ता करोंदा स्टेशनसे है। यहांसे १६ कि. भी. कच्चा मार्ग है। यह रास्ता अपेक्षाकृत जच्छा है। एक अन्य रास्ता करोंदा स्टेशनसे है। यहांसे १६ कि. भी. की दूरीपर उत्तर दिशामें कच्चे रास्तेसे बैलगाड़ी द्वारा बहां पढ़ेंचा जा सकता है।

यह एक अतिशय क्षेत्र है। यहाँकी मुख्य प्रतिमा काले पापाणकी भगवान् पार्यनावकी है, जो डेढ फुट अवगाहनाकी है। यह प्रतिमा सांबलियाके नामसे प्रविलत है। कहते हैं, कि वि. सं. १५०० में किसी व्यक्तिको स्वप्न हुआ और उसने दूसरे दिन इस प्रतिमाको जमीनके अन्दरसे स्वोदकर निकाल। तभीसे इसकी प्रसिद्धि हो गयी है। अब यह प्रतिमा एक विशाल मन्दिरमें विराजमान है जो कि लगभग २०० वर्ष प्राचीन है। जब कभी रामिमे यहाँ देव नृत्य पूजन आदि क्रते हैं, बाजे बजते है, यह किंवदन्ती भी प्रविलत है। प्रतिमाक लेखसे प्रतीत होता है कि यह

वि. स. १४४६ में प्रतिष्ठित हुई थी।

क्षेत्र पर एक ही मन्दिर है। एक दूसरा मन्दिर भी है जो जीर्णावस्थामे है, अतः खाली पड़ा है। प्रतिमाओकी कुल संख्या ५१ है। यहाँ दो धर्मशालाएँ है जिनमे एक जीर्ण है। गाँवमे अभी-अभी कुछ जैनोके घर भी बस गये है।

# चाँदपुर-जहाजपुर

मार्ग

यह क्षेत्र लिलतपुर और जाखलोनसे आगे लिलतपुर-बीना लाइन पर धौराँ स्टेशनसे आधा मील दूरी पर बियाबान जंगलमे जीर्ण-शीर्ण अवस्थामें पड़ा हुआ है। यह देवगढसे लगभग १८ मीलकी दूरीपर है। चाँदपुर और जहाजपुरके बीचसे रेलवे लाइन गुजरती है। चाँदपुर पूर्व और

जहाजपूर पश्चिमकी ओर है।

बांदपुरको ओर जाते हुए कुछ मूर्तियाँ रास्तेमें भी पड़ी हुई है। यहाँ एक विशाल कोटसे घिरी हुई एक जगह है जिसमे ३ मन्दिर विद्यमान है। पहला मन्दिर ऊँचे बबूतरेपर छतरीनुमा बना है। चबूतरेपर चारों ओर बहुतन्सी मूर्तियाँ बिखरी पड़ी है। इनमेंसे एक तो १२ फुटकी है। एक मन्दिर बीचमें है। उसमें यूसनेका दरवान बहुत छोटा है। इसमें एक १७ फुट कैंमी मगवान शान्तिनायकी मूर्ति है और इसर-उघर ८ मूर्तियाँ और रखी हैं। दो बहुत ही सुन्दर यिक्षणियोंकों भी मूर्तियाँ है। इस मन्दिरके बाहर २४ मूर्तियाँ और रखी हैं। दो बहुत ही सुन्दर कि मोदान है, जिसके ऊपर चलनेसे प्रतीत होता है कि यदि इसकी खुदाई करायी आये तो बहुत अधिक पुरातत्व सामग्री मिलेगी।

इसके अलावा मन्दिरके परकोटेमें किसी समय चौबीसों भगवानुकी चौबीसी रही होगी।

परन्तु अब तो उस चौबीसीकी लगभग ५-६ प्रतिमा ही दिलाई देती हैं।

यहासे थोडी ही दूर पर चलकर रेलवे लाइन पार करके जब हम जाते है तो वहाँ पवासो मन्दिर एकके पास एक लगे टूटे पडे हुए हैं। ये मन्दिर अधिकतर अजेनोके हैं। केवल एक मन्दिर मे ही कुछ अग जैनियोके मिल है। इन भग्नावशापोसे थोडी दूरपर एक और कोट हैं जिससे एक जीणेशीर्ण महाद्वका मन्दिर है। उसमे २ बडे-बडे नारिय है और एक गणशजीकी बडी मूर्ति है। इसमे एक वोट है और उसमे लगा हुआ पीछ एक बहत बटा तालाव है। यहासे कुछ दूरपर और भी जैन मन्दिर और जम मंतियोका होना सम्भव है।

# दुधई

यह स्थान दंबगढ़से ३० कि मो और लिलतपुरसे ५० कि मी े (बाया जाखलोन)। शाहपुरासे यह १६ कि मो की दूरीपर अवस्थित है। अन्तिम ३ कि मी की सडक तो बहुत ही खराब हालनमें है।

पुधर्ट गावका पुराना नाम महीं गी है। यहापर ३ मन्दिर सग्नावकाप दिखाई देते ह और वे सभी पुरानत्व विभागवी देव रेखमें है। जिन में दो विचाल मनिया है। गण ४/॥ पुट दुकरा १९ फुन्की है। यह अच्छी दक्षाम है। लगभग ६६ टूटी मृनिया ह और विपुल परिमाणम भग्नावकाप पढ़े हैं। यहां पर बर्दे मतियों ता कुछ ही समय पहळ खिछत को गयी प्रतीन हाती च। पृष्टण प्रनिय की छत नहीं है और टूसरा मन्दिर भी बहुत दूटी-सी हाळतम है। उस मन्दिरम एक १९ पुट ऊची प्रधासन मूर्ति है जो यहां सबसे बरी मृतियों में से है। कुछ दूपर और भी मन्दिरास सम्तावक्ष स्थासन स्थास है। उस प्रतिन के जा यहां से सम्वावक्ष प्रधासन स्थास हो। विचार है। कुछ दूपर को राम मिला स्थास प्रधास है। उस प्रतिन सम्तावक्ष स्थास स्थास हो। यहां पर १९० वम फुट भिम्मे बहुत गारी मतिया व मन्दिरास भग्नावकाष पढ़ है। अनेक मतियां के मिला हो। से में प्रतिन होते हैं। सभी मिला और भग्नावकाष विज्ञुळ खण्मे मेदानमें पढ़े हुए हैं और पुरातत्व विभागवा वा विराग दख भाण प्रतीन नहीं होती।

# वानपुर

श्री दिगम्बर जैन अतिक्षय क्षेत्र बानपुर क्षेत्रपाल लिंग्लपुर महरीनी हाते हुए ५३ वि. मी है। क्षेत्रपारम एक मील आगे बानपुर गाव है। गावम भी दो विशाल मन्दिर ह। यह क्षत्र लगभग २५० X१८५ फुल्मे अबस्थित है। इसके चारों आर परकोटा बना हुआ है किन्तु यह कही कहीसे दूट गया है। यहापर एक पुरानी घमशाला बनी हुई है जिसमे पान वमर ह।

क्षेत्रपर कुल पाच मन्दिर है। यहाँ एक कुआ है। पूजनमें लिए पुगारीको व्यवस्था है। महिरद न १ में छह फुट ऊबी एक मनोज प्रतिमा है। एक प्रतिमा मगमन्परकी है जा आधुनिक है। इसी प्रतिमा ले पूजा होती है। मन्दिर न २ में एक प्रतिमा ल्फुट ॰ डच को है। इसके अतिरिक्त ४ मृत्तिया और है। मन्दिर न ३ में एक प्रतिमा वि स १९५१ की है। मन्दिर न ४ में भगवान् ज्ञानिननाथकी अय्यन्त मनाज प्रतिमा ह जिसकी अवगाहना १५ फुट है। यही इस क्षेत्रमें मृत्यापक प्रतिमा वहलाती है। इस प्रतिमात दाय वाये ७ फुट ऊबी मृत्यि मगबान् कुल्युनाथ और अरताथ की है। इस मृत्याक अनुमार इनका प्रतिष्ठा काल वि स १००१ है। ये बारो मन्दिर चबुतरेपर वने हुए ह। इस चुत्रते के नीचे एक होजन्मा बना हुआ है।

पांचवां मन्दिर इस हीजके दूसरी ओर है, जिसमें एक सहस्रकूट चैत्यालय बना हुआ है। यह अत्यन्त कलापूर्ण एवं भव्य है। यह १२ फुट ऊँवा है। इसका निर्माण-काल भी वि. सं. १००१ है। इसके परिकाग-पयको दोवालोमे बाहर और भीतर प्राचीन प्रतिमाएँ अंकित हैं।

इस सहस्रकृत नैत्यालयकी स्थापना अथवा प्रतिष्ठा किसने करायी थी—इस सम्बन्धमे श्री अहार लेक्पर भगवान् श्रान्तिनाथके गादगीरामे उन्कोणे लेखसे कुछ प्रकाश पहता है। यह लेख ति. सं. १२३९ का है। इसके अनुसार अहारजीके प्रतिमान्त्रतिष्ठाताके प्रपिताके प्रपिता इस सहस्कृत नैत्यालयके प्रतिष्ठापक थे। वह उत्लिखित स्लोक इस प्रकार है—

गृहपति-वश-सरोव्ह-सहस्ररिश्म. सहस्रकूटं य.। बाणपुरे व्यथिधासीत श्री मानसिह देवपाल इति॥

अर्थात् गृहपति वशस्त्री कमलोको प्रफुल्लित् करनेके लिए सूर्यके सदृश यहाँ श्रीसम्पन्न देवपाल हए जिनके द्वारा बाणपुरमे सहस्रकट कैत्यालय बनवाया गया।

डर क्षेत्रके अहातेमें कई मन्दिरों और मूर्तियोंके भन्नावगेष पड़े हुए है। यहाँसे लगभग १२ मील दूर सोजना नामक गॉवमें कई जैन मूर्तियाँ पड़ी हुई है। गॉवका मन्दिर भी बहुत विशाल है। इसमें १५-१२वी गताब्दों की प्रतिमाएँ विद्यमान है।

## मदनपुर

मार्ग

श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र मदनपुर झांसी जिल्ले अन्तर्गत महाबरासे दक्षिणकी ओर १० कि. भी है। झांसीसे महाबदा २५० कि भी, है। महाबदा ग्राममें भी ११ विशाल जैन मन्दिर है तथा ९ छोटे मन्दिर हैं। स्व. पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णीका जन्म छो गाँवमें हुआ था। झांसीसे पदनपुर तक पक्की सहक है और बसे बराबर आती-जाती है। महरौनीसे भी मदनपुर के लिए पक्का मार्ग वन गया है जो आगे जाकर बरोदियाकलार झांसी-सागर राष्ट्रीय मार्गसे मिल जाता है। लिलनपुर ग्रामसे वर्रीदयाकलां (लिलतपुर-सागर रोड) होकर यह स्थान ७६ कि. मी पड़ता है। मदनपुर ग्राममें जोनोके केवल दो घर है। इस ग्राममें थाना भी वन गया है जिससे असुरक्षाका भय विलकुत भी नहीं रहा। मदनपुर गोंबसे क्षेत्र तकका मार्ग मी बहुत मुन्दर बन गया है। क्षम्योक्ष और मोदीमढ जानेका भी मार्ग बन गया है। जंगल कटबा दिये गये हैं। क्षेत्रसे थाना २-४ फर्लीग दूर है। थानेके निकट हो सरकारी डाक बंगला बना हुआ है।

# क्षेत्र-दर्शन

गांवमे एक प्राचीन मन्दिर है जो जीर्ण-बीर्ण दशामे है। गर्भगृहके ऊपर लगभग ४० फुट ऊंचा शिखर बना हुआ है। मन्दिरमें ६ ब्वेत पापाण और ६ घातुकी प्रतिमाएँ है, जो १५वी शताब्दीसे १८वी शताब्दी तक की है।

गांवसे उत्तरकी ओर लगभग ५०० गज चलनेपर पर्वतपर पचमढी मिलती है। जिनमेसे चार मन्दिर तो चारो कोनोंपर और एक सबके मध्यमे बना हुआ है। चारो मढोंकी ऊँचाई १५ फुट है तथा बीचके मढकी ऊँचाई २० फुट है। प्रत्येक मढमे एक-एक खड़गामन प्रतिमा सीमेण्टसे दीवालमे जोडकर खड़ी की गयी है, जिनकी अवगाहना पांच-पांच फुटकी है। प्रत्येक पर लेख अभिलिखित है। इनमें दो मूर्तियां वि. स १३१२ की हैं। दो मूर्तियां सं. १६१८ की हैं। एक मुत्ति-लेख अस्पष्ट है। इन मडोका जीर्णोढार हो चुका है।

पंचमहोक सामने पश्चिमाभिमुल एक विशाल मन्दिर है जो तीन फुट ऊँची कुरसीपर बना है। यह २८ फुट ऊँची है। मन्दिरके आगे चार पायाण-स्तम्भोपर आधारित मण्डप बना हुआ है। मन्दिरके अगर शिखर करा हुआ है और शिखरमें एक कोठरों बनी हुई है। मन्दिरके प्रवेश-द्वारके ऊपर पद्मासन मृति अंकित है। प्रवेश-द्वारसे गर्भगृह साढ़े चार फुट गहरा है। गर्भगृह से तीन खड़ासासन मृति अंकित है। प्रवेश-द्वारसे गर्भगृह साढ़े चार फुट गहरा है। गर्भगृह से तीन खड़ासासन प्रतिमाएँ है। मध्यमे १० फुट ऊँची अगवान शातिनाएंको और सात फुट अवावाना-मृति-छंखके अनुसार इसका प्रतिष्ठा-काल वि. स. १२०४ है। इसके दोनों ओर सात फुट अवावाना-वालो भावान कुल्युनाथ और अरनाथकी प्रतिमाएँ है। इसके वितिरक दो मृतियाँ खण्डित पड़ी हुई है, जिनके घड़ मन्दिरमें हे वास सिर मन्दिरके बाहर पड़े हुई है,

एक ढाई फुट ऊँची सर्वतोभद्रिका प्रतिमा रखी हुई है। मन्दिरके बाहर एक शिला-फलकपर

एक फूट ऊँची पन्द्रह तीर्थंकर मूर्तियां बनी हुई है। एक भग्न मानस्तम्भ भी है।

इस मन्दिरसे लगभग २०० गज आगे एक खण्डित मढ मिलता है। अब तो यह टीला बन गया है। अब भी नौ फुट ऊँबी एक मूर्ति इन खण्डहरोके बीचमे खड़ी हुई है किन्तु खुटनो तक यह मिट्टीमे डूबी पढ़ी है। इन भग्नावशेषोमे खोज की जाये नो अनेक मूर्तियाँ निकलनेकी सम्भावना है। इस स्थानसे लगभग दो फर्लाग उत्तरकी ओर बढ़नेपर चम्पोमढ मिलता है। इसके मार्गमे पहले कॅटीली झाड़ियोका बीहड़ जगल पडता था किन्तु अब मार्ग बन गया है। जगल माफ हो गया है।

इस समय यहाँ एक ही मन्दिर है। किन्तु चारों ओर मूर्तियों और मन्दिरोंक इतने अवशेष पहें मिलते हैं, जिनसे अनुमान होता है कि यहां भी चारों कोनोपर जार मढ बने हुए होंगे। मन्दिरके बाहर मण्डर बना हुआ है। इसके प्रवेश-द्वारसे गर्भगृह शा पुर निवाई में है। मन्दिरकी वीबालोपर नाज प्रकारके देवी-देवताओं और पशु-पित्रमोंक वित्र बनाय हुए है। इसी प्रकार प्रवेश-द्वारकी दीवालोपर और इधर-उधर नाना प्रकारके जीवोंके चित्र उपलोग किये गये है। गर्भगृह अष्ट प्रातिहार्यपुक तीन मूर्तियों विराजमान है। मध्यवाली मूर्तिका आकार लगभग ९ फुट ३ इच है। इसके मूर्ति-खेखके अनुसार इसकी प्रतिष्ठा 'फाल्यून गुक्ला १०, वि. स. १२०४ को हुई थी। इसके नो और ७० अ फुट ऊँची भगवान् महाबीरको प्रतिमाएँ है। इनके चरणोके समीप २॥-२॥ फुट के छह इन्द्र और चमरबाहक है। मूर्तियों के हाथ खण्डित है। इन मूर्तियोंके उपर दीवालमें भी दो पद्मासन लाल पाषाणकी प्रतिमाएँ अंकित है।

इस मडके तीन कोनोंपर यद्यपि वर्तमानमें कोई मन्दिर नहीं है, केवल भानावरोपोंके टीलें बने हुए हैं, किन्तु मढके दिशाणकी ओर एक और अर्थभग्न मढ़ बना हुआ है। केवल दीवाले लड़ी हैं। इस मढमे शान्ति-कुन्यु-अरनाथकी लड़गासन प्रतिमाएँ विराजमान है। मध्यकी प्रतिमा १० फुटकी और शेष दोनों प्रतिमाएँ ७ फुटकी है। इस मढ़का नाम चस्पोमढ पडनेका कारण चस्पोबुक्ष हैं, जो इस मढके चारों ओर अब भी बिपुल मात्रामें लगे हुए है।

इस मन्दिरके देखनेसे प्रतीत होता है कि एक चबूतरेपर चारो कोनोपर मन्दिर होंगे। चम्पोमढीकी मूर्तियाँ १२०१ सबत् की है। यदि पचमढी और चम्पोमढीकी परस्पर नुरुना की जाये तो चम्पोमढीका बीचका मन्दिर सबसे सुन्दर सिंढ होगा। पचमढीपर जो पाँचो मन्दिर हैं, वे बच्छी दद्यामें नहीं हैं और जो एक मन्दिर अलग बना हुआ है, वही मुख्य मन्दिर मालूम होता है। इससे यह भी अनुमान होता है कि पचमढीके पौचों मन्दिर उस मन्दिरसे बादमें बनाये गये थे। यही बात पहाड़ीके तीसरे कोनेके मन्दिरसे प्रतीत होती है। क्योंकि वहाँ भी बीचका बड़ा मन्दिर कैसा ही है और चबतरेके चारों कोनोंपर मन्दिरोंके भग्नावशेष दृष्टिगोचर होते हैं।

यहाँ पास ही एक छोटी नदी है। उसमें अनेक जैन मुर्तियाँ पड़ी हुई है।

## नगरका इतिहास

चम्पोमढसे लगभग दो फलाँग आगे प्राचीन भवनोके खण्डहर पढ़े हुए हैं, जो पुरपट्टन नगरके कहे जाते है। पूर्व कालमे यहाँ श्री-सम्पन्न पुरपट्टन या पाटनपुर नामका एक नगर था। राजा मदनसेन इस नगरके शासक थे। आमोती-दामोती नामकी उनकी दो रानियों थी। एक किवदन्ती प्रचलित है कि दोनों रानियों प्रविदित नयी साडी पहनती थी। दूसरे दिन स्वाचित नयी साडी पहनती थी। दूसरे दिन स्वाचित नयी साडी पहनती थी। दूसरे दिन सत्वाची जाती थी। रीबोर्क लिए दान कर देती थी। विशेषता यह थी कि वे साडियों इसी नगरमे बनायी जाती थी। इस काममें ३६५ जुलाह नयुक्त थे। राज्यकी ओरसे उनके भरण-योषणकी समुचित व्यवस्था थी। एक जुलाहा वर्षमें दो साडियों बनाकर देता था। सत्रहवी शताब्दीमें इन्हों मदनसेनके नामपर भदनपुर नामक नगरकी स्थापना हुई। बुन्देलखण्डके इतिहासमे राजा मदनसेन और उनकी आमोती-दामोती रानियोंकी बड़ी स्थाति रही है।

## बाजना बावडी

मोदीमढ़के नीचे पूर्वकी ओर एक प्राचीन बावड़ी बनी हुई है जिसे बाजना बावड़ी कहा जाता है। बावड़ीमे पत्थर डालनेसे ऐसी आवाज होती है जैसे बर्तनपर पत्थर पड़नेसे होती है। यह भी किवदन्ती प्रचलित है कि इस नगरमे जब कोई धार्मिक समारोह या उत्सव होता वा और उसके लिए जितने बरतनोक्ती आवय्यकता होती थी तो धार्मिकजन बावडीके तरपर आकर अपनी आवय्यकता का निवेदन कर देते थे और तत्काल उनकी आवय्यकता पूरी हो जाती थी।

इस बावडोके निकट एक खेतमे एक विशाल आकारकी तीयकर मूर्ति पड़ी हुई है। मूर्ति खण्डित है। स्थानीय लोग उसे 'दाना देवता' कहते है और उस खेतको 'दानेका खेत'।

# मोदीमढ़

यहां एक मढ और है जिसे मोदोमढ़ कहा जाता है। यह पाटनपुर नगरकी ओर चम्पोमढ़-से दो फर्लागकी दूरीपर स्थित है। यह पूर्वीभिमुख है। इसका शिखर जीर्थ-शीर्थ है। गर्भगृहका फर्श उलब्डा हुआ है। मक्की दोवालं ५॥ फुट चौडी है और उनकी ऊँचाई २५ फुट है। इसमे तीन प्रतिमाएँ विराजमान है। मध्यमे शान्तिनाथकी प्रतिमा है जो ९ फुट ऊँची है। उसके दायें-वाये शान्तिनाथ और महावीरकी एट ऊँची प्रतिमाएँ विराजमान है। तीनीपर मूर्तिलेख ही। इसके अनुसार मूर्तियाँकी प्रतिष्ठा फाल्गुन शुक्ल ४ सं १६८८में हुई थी। उसके चारों कोनोपर चार मढ होने चाहिए। उनके अवशेषोंके टीले बने हुए है। इन टीलोंमें ही एक वृक्षके सहारे भगवान् ऋषभदेवकी ८ फुट ऊँची खड्गासन प्रतिमा मोजूद है।

## दर्शनोय स्थल

यहाँ आस-पासमें दो स्थल दर्शानीय है, जिनका अपना ऐतिहासिक महत्त्व है। एक तो पुरपट्टन नगरके ध्वसावशेषोंके बीच बना हुआ जीहर कुण्ड, जहाँ आततायियोंसे अपने शीलधर्मकी रक्षाके लिए अगणित भारतीय बीरांगनाओंने अग्निमें हुंसते हुए कुदकर जीहर व्रत किया था। भारतीय आत्मा- के लिए ऐसे स्थल पित्र तीर्थस्यल है जहाँ किसी धर्म, जाति, सम्प्रदाय और वर्गके भैदभावके बिना केवल स्त्रीत्वकी निष्कलक गौरव-गाथा गूँजती हैं। दूसरा स्थल है आल्हा-ऊदलका बैठका। ये दो भवन ह जो आल्हा और ऊदलसे सम्बन्धित बताये जाते हैं। आल्हा-ऊदल महाराज पृथ्वी-राजके दरबारके दो सामन्त-पुत्र थे। किन्तु वे अपने दुस्साहस, शीर्य और वीरताके लिए प्रसिद्ध थे। उनकी वीरताकी गम्भव असमव कहानियाँ और वीत्रुवलण्ड और ब्रज-प्रदेशमें अब भी बढ़े बाबसे गांवे और गोत है।

ये दोनो भवन गुरातस्व विभागके सरक्षणमे है। ये मदनपुर प्रामके पूर्व-दिक्षणमे १० फुट ऊँची पत्थरकी कुरमीपर निमिन है। उल्लेखनीय बात यह है कि इन भवनोकी छने एक ही पत्थर से बनी ह। एक छतका आकार १३॥ ×८॥ फुट है और इसके लिए एक ही पत्थर काममे लाया गया है। इसी फ्राइर तम्भोमे एक ही पत्थर तराजाकर लगाया गया है। उदाहरणके तीरपर एक खम्भा ६। फुट लम्बा, ५॥ फुट मोटा अठपहलूदार है। इसके ऊपर छह इच मोटा गोलाकार पापाण है। यह सब एक ही पत्थरको नराजाकर बनाया गया है। ये सब पत्थर जो मकानक काम में आये हैं, यहीको खानमें निकाल गये थे। यह भी कहा जाता है कि इन दोनो अप्रतिम वीरोने इन पत्थरांको अपने हाथों वे उठाकर त्वर ही इस मकानका निर्माण किया था।

#### वार्षिक मेला

क्षेत्रपर फागुन कुष्ण चतुर्दशीसे पचमी तक प्रति वर्ष वार्षिक मेला भरता है। इस मेले मे आसपासके हजारो जैन-जैतेतर व्यक्ति आते हैं और जिनेन्द्र देवके दर्शन करते एव अन्य धार्मिक आयोजनोमे मम्मिलित होते हैं।

# करगुवॉ

थी दिगस्वर जैन अनिशय क्षेत्र करगुवां झांमी शहरसे ५ कि भी की दूरीपर झामी-लखनऊ राजमार्गपर मेडिकल कालेजके ठीक नामने आधा कि. मी दूर पहाडीकी मनोरम तलहटीमें अवस्थित है। यहां आठ एकड जमीनपर प्राचीन परकोटा बना हुआ है। क्षेत्र इसी परकोटेके अन्दर है। परकोटेके अन्दर आम, जामुन आदि फलदार वृक्ष लगे हुए है तथा कुछ मूमिपर खेती भी होती है। मन्दिर भगर्भ (भायरे) में है। पहले यहां अन्धकार रहना था। किन्तु कुछ समय पहले जैन ममाजन यहां जीणोंडार कराया था। अब तो भूगर्भमे एक विशाल हॉल बन गया है और उसमें प्रकाशकी सम्चिन व्यवस्था हो गयी है।

इस भोंपरेमे अब केवल सात प्रतिमाएँ है। छह प्रतिमाओपर सबत् १२८३ खूदा हुआ है और एक महाबीर स्वामोकी प्रतिमापर सबत् १८५१ खूदा हुआ है। यहा मूलनायक भगवान् प्रतिमा पादनापकी है। इस प्रतिमाके निकट प्राय सर्प देखे गये है किन्तु किसीको उन्होंने कभी भी काटा नहीं। अनेक भक्तजन यहां मनीती मनाने आते हैं। इस कारण यह अतिदाय क्षेत्रके रूपमे प्रसिद्ध हैं।

इन सात प्रतिमाओं में पांच पद्मासन है तथा दो खड्गासन प्रतिमाएँ है। ये प्रायः तीनसे चार फुट ऊँची है।

यहाँ पहले बहुन मूर्नियाँ थी । विन्तु करने हे कि अंगरेजोने जब १८१४ ई में झांसीपर आक्रमण किया था, उस समय उच्छु खल अंगरेज सनिकाने बहुन-सी मूर्तियोको तोड़-फोड़ डाला । इस क्षेत्रके अतिसयोकी अनेक किंवदिन्तयां प्रचलित हैं। कहते हैं, लगभग दो सौ वर्षे पहलेको बात हैं। एक गाड़ी खण्डित जिनप्रतिमाओसे भरी हुई इधरसे निकली। जैसे ही वह गाड़ी मन्दिरकी भूमिसे गुजरने लगी, गाड़ी वही रक गयी। उस समय झांसीका नाम बलवन्तनगर या। यह समाचार वहाँ भी पहुँचा। अनेक व्यक्ति आये, अनेक उपाय किये, किन्तु गाड़ी नहीं चली।

उसी रातको बलवन्तनगरके प्रमुख जैन पच श्री नन्हेजूको स्वप्न हुआ कि जिस स्थानपर गाडी रकी है उसके नीचे जमीनमे जैनमूर्तियाँ है। उन्हे तुम निकलवाओ। प्रात काल श्री नन्हेजूने यह स्वप्न अपने मित्रो और परिचिताको सुनाया और तब यह निज्य हुआ कि उस स्थानको बृदाई करायी जाये। सब लोग उस स्थानपर गये और खुनाई आरम्भ की गयी। बुछ गहरा खोदनेपर मूर्तिया दिलाई देने लगी। तब यह निक्चय हुआ कि पहले रक्षाका प्रबन्ध हो जाये, तभी आगे खुनाई करायी जाये। इस निजयंक अनुसार खदाई रोक दी गयी।

उस समय बलवन्तनगरमे बाजीराव पेशवा द्वितीयका शासन था। श्री नन्हेज् उनके सम्मानप्राप्त दरवारी थे। सिघईजीने दरबारमे जाकर यह आरचर्यजनव समाचार सुनाया। चर्चा-के परचात यह निक्चय हुआ कि महाराज उस स्थानपर जायेगे। तवनुसार महाराज और सिघईजी खोडोपर करगुवा पहुँचे। उनवे सामने व्युटाई की गई। थोडो देरमे भव्य जिन प्रतिमाएँ प्रकट हुई। जनता हार्जिन होकर ज्य-जयकार करने लगी।

तभी महाराज और नन्हेजूने मनोरजनके तौरपर घोडोकी दौडका निरुषय किया। दोनोने घोडे दौडाये। भाग्यने सिंबईजीका साथ दिया। उनका घोडा जीत गया। महाराजने उनसे इच्छा-नुमार इताम लेनेदा आग्रह किया। सिंघईजीने अवसरका लाभ उठाकर उस भूगर्भ स्थानके चारो और आठ एकड जमीन माग ली। महाराजने उन्हे तत्काल प्रदान कर दी। सिर्घ जीने समाजके सहयोगसे उम भूमिके चारो और परकोटा खिचवाया, बगीचा लगवाया और विशेष समारोहके साथ पचकल्याणक प्रतिष्ठा करायी, जिसमे भगवान् महावीरको उपयुक्त प्रतिमा विराजमान करायी।

क्षेत्रके सामने ही जबसे मेडिकल कालेज खुला है, तबसे क्षेत्रपर यात्री अधिक सख्यामे आने लगे हैं। अभी मार्च सन् १९७२ में एक विशाल मेला हुआ था। इस भूगृहकी वेदोवा जीर्णोद्धार किया गया था और वेदी-प्रतिष्ठा की गयी थी। इस अवसरपर एकत्रित जनसमूहने महाबीर शोध-सस्थान और वृन्देलखण्ड महाबीर विश्वविद्यालयको स्थापनाका निरुचय किया। शोध-सस्थानका विलान्यास तो १२ मार्च सन् १९७२ को समाजके विख्यात उद्योगपित दानबीर माहू शान्तिप्रसाद जीके कर-कमलो द्वारा सम्पन्न हो चुका है। क्षेत्रसे सल्यन ५५ एकड भूमिमे विश्वविद्यालयका निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो गया है।

#### वाचिक सेला---

यहा वर्षमे दो मेले भरते है—चैत्र शुक्ला त्रयोदशी ( भगवान् महावीरका जन्म-दिवस तथा कार्तिक कृष्णा अमावस्या ( भगवान् महावीरका निर्वाण-दिवस )। इसके अतिरिक्त दशलक्षण पर्वके परवात् कलशाभिषेकका मेला। यहा एक पूजारी और एक माली की व्यवस्या है।

ेधमंत्रालामे दो कसरे है। एक पक्के चबूतरेपर टिनका सायबान पडा हुआ है। यात्रियोके लिए सुविधाजनक यह होगा कि वे झासीमे जैन धर्मशालामे ठहरे और तांगे-रिक्शोसे यहा आकर दर्शन-पूजनका आनन्द ले।

# परिशिष्ट-१

देहली

दिल्ली या देहली भारतकी राजधानी है। भारतका राजनीतिक केन्द्र होने तथा विश्वकी राजनीति में प्रभावक माग लेनेके कारण देश और विदेशोंकी दृष्टिमें दिल्लीका अत्यिषक महत्त्व है। अपने इस अन्तर्राह्मेय महत्त्वकों कारण अब यह सांस्कृतिक और आर्थिक केन्द्र भी बनती जा रही है। एतियाके सम्भावित नेतृत्व और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमें अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिकाके कारण आज देहलीको जो स्थान प्राप्त है, सम्भवतः इससे पहले इसे यह स्थान कभी नहीं मिला। पुरातनकालसे भारतके इतिहासमें इसे सदा ही युढ़ों और विनाशोंक बीचसे गुजरना पड़ा है। यह अनेक बार बसी, जजड़ी, और फिर बसी। वर्तमान देहलोंके चारों ओर फैले हुए असावशेष इसके साक्षी हैं और विभिन्न समीों के विनिधन सम्भावित स्वाप्त के स्थानशेष हसके साक्षी हैं और विभन्त समीों के विनिधन सम्भावित स्वाप्त स

#### विल्लोके नाम

साहित्यमे इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें इन्द्रप्रस्थके रूपमें महाभारत कालमें मिलता है। बादमे समय-समयपर इसके नामोमें परिवर्तन होता रहा। इसलिए साहित्यमें इस नगरके कई नाम मिलते हैं, जैसे हिल्ली, हिल्लिका, यौपिनीपुर, जाइणीपुर, जहानाबा, दिल्ली, देहली। अपभ्रंश भाषाके प्रत्योमें हिल्ली और जोइणीपुर ये दो नाम ही मिलते हैं।

एक किंवदन्ती है कि सम्राट्स मुद्रगुमने लोहेकी एक लाट इन्द्रप्रस्थमें गड़बायी थी। तोमर-वंशी राजा अनगपाल (प्रथम) से किसी ज्योरियोने यह कहा कि यह लाट जितनी अधिक स्थिर होगी, आपका राज्य भी उतना अधिक स्थिर रहेगा। राजा अनंगपालने दुबारा मज़बूत गड़वानेके विचारसे लोहेकी लाट (किल्ली) उसड़बायी तो देखा कि एक और उसके किनारेपर खून लगा हुआ है। राजाने लोहेकी वह किल्ली पुन: वही गड़वा दी। किन्तु अबकी बार वह कीली उतनी नीची नहीं गयी, जितनी पहले चली गयी थी। अत: वह कीली कुछ ढीली रह गयी, जिससे लोग इसे ढीली या ढिल्ली कहने लगे। ढिल्ली ही बदलते-बदलते दिल्ली बन गयी। और अँगरेजोंके

हिल्ली शब्दका प्रयोग ग्यारह्वी शताब्दी और उसके पश्चादवर्ती कालमे खूब होने लगा था। अपभंश और प्राकृतके कई जैनग्रन्थो तथा शिकालेखोंमें, जो आजसे प्राय: एक हजार वर्षे प्राचीन हैं, ढिल्लीका उल्लेख मिलता है। दिल्लीके इतिहास-निर्णयमे इन जैनग्रन्थों और धिलालेखोंका अपना विशेष महत्त्व है। वि. सं. ११८५ (सन् ११३२) मे कित श्रीघरने अपग्रंच भाषामें पाइवैपुराणकी रचना की थी। इस ग्रन्थकी रचना दिल्लीके तत्कालीन नरेश अनंगपाल (तृतीय) के मुख्य मंत्री आवकप्रयत तृहल साहूकी प्रेरणासे की गयी थी। इसमे कवि ढिल्लीका वर्णन करते हए लिखता है—

'हरियाणए देसे असंखगाम । गामिययण जिंण अणवरय काम । परचक्क चिहटुणु सिरिसंघटुणु जो सुरवहणा परिगणियं । रिउ रुहिराबटुणु बिउलु पदटुणु ढिल्ली नामेण जि अणियं ॥ अर्थात् हरियाणा देशमे असंस्थ ग्राम है। वहांके ग्रामीण लोग बड़े अध्यवसायी हैं। उन्हें दूसरेकी अधीनता स्वीकार नहीं है और शत्रुका रुधिर बहानेमें वे अभ्यस्त हैं। स्वयं इन्द्र इस देशकी प्रशंसा करते है। इस देशकी राजधानी ढिल्ली है।

इसी प्रकार रेगणघरसार्द्ध शतक बृहद्वृत्ति' जिसकी रचना वि. सं १२९५ में हुई थी, मे ११वी शताब्दीके श्वेताम्बर आचार्य वर्द्धमानसुरिके सम्बन्धमें इस प्रकार विवरण मिलता है।

"स्वाचार्यानुज्ञात कतिपययतिपरिवृत ढिल्ली-बादलीप्रमुखस्थानेषु समाययौ ।"

अर्थात् ( आचार्यं वर्द्धमानसूरि ) अपने गुरुकी आज्ञा लेकर कुळ यतियोके साथ ढिल्ली-बादलीको गये ।

दिल्ली और बादली आज भी विद्यमान हैं। बादली दिल्लीमे ही सम्मिलित है।

ढिल्लीको तरह जोहणीपुर या योगिनीपुरका उल्लेख भी अनेक प्राचीन ग्रन्थोमें मिलता है। यह नाम भी लगभग एक हजार वर्ष पूर्व प्रचलित था। ढिल्लीको ही योगिनीपुर कहते थे।

बादशाह गयामुद्दीन तुगलकके समयमे ( हिजरी सन् ७२५ मे ) लिखा हुआ एक शिलालेखें जो सं. १३६५ का है. और दमोहके पास बटियागढमें मिला था. उसमें लिखा है—

> अस्ति कलियुगे राजा शकेन्द्रो वमुधाधिपः । योगिनीपुरमस्याय यो भुड्क्ते सकला महीम् ॥ सर्वसागरपर्यन्त वशीचक्रनराधिपान् । महमुद सुरत्राणो नाम्ना शरोऽभिनन्दत् ॥

अर्थात् किल्युगमे एक शकेन्द्र (मुसलमान) राजा है जो योगिनीपुरमे रहकर समस्त पृथ्वीका भोग करता है और जिसने सागर पर्यन्त राजाओको वशमे किया है। वह श्रकीर महसूद सुलतान यश प्राप्त करे।

इसी प्रकार वि. सं १३०५ मे खरतरगच्छोय जिनपालोपाध्यायने 'युगप्रधानाचार्य गुर्वावली' नामक एक ग्रन्थकी रचना की थी। इसमे मणिधारी आचार्य जिनचन्द्रसूरिका जीवन-परिचय दिया गया है। एक बार योगिनीपुरके राजा मदनपालने आचार्य मणिषारीजोसे योगिनीपुर पधारतेका अत्रोक क्या। उस समय मणिधारीजोके गुरु श्री जिनदत्त सूरिने अपने प्रतापी शिष्यको योगिनीपुर जानेका निषेष किया था। किन्तु मणिधारीजी महाराज फिर भी योगिनीपुर गये। इसी प्रसंगका वर्णन करते हुए ग्रन्थमे लिखा है—

'श्री मदनवालमहाराजोपरोधात् युष्माभियोगिनीपुरमध्ये कदापि न विहर्तव्यमित्यादि श्रीजिनदत्तसूरिदत्तोपदेशत्यागेन हृदये दयमाना अपि श्रीपुज्याः श्रीढिल्ली प्रति प्रस्थिता ।'

इस अवतरणमें योगिनोपुर और ढिल्ली ये दोनों हो नाम आये है। इससे लगता है कि इन दोनोका कुछ समय तक साथ-साथ प्रचलन रहा है। उपर्युक्त गुर्वावली अन्यसे इस रहस्यपर भी प्रकाश पडता है कि ढिल्लीका नाम योगिनीपुर क्यो पडा। यहापर ६४ योगिनियोका पीठस्थान

१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४४ में मध्यप्रदेशका इतिहास नामक लेख ।

२ ६४ योगिनियोके नाम इस प्रकार है---

अवीम्या, रूसकर्पी, राक्षसी, अपणा, अमा, पिगाकी, अक्षया, अमा, दला, नीलाख्या, लोला, रक्ता, (लका), बलाकेची, लालसा, विमला, दुर्गा ( या हुंकारा), विवालाक्षी, होकारा ( या हुंकारा), व बडवामुली, महाकूरा, क्रोधना, अथकरी, महानना, सर्वज्ञा, तरला, तारा, ऋष्वेदा, हुयानना, सारा,

होनेके कारण इसे योगिनीपुर भी कहते थे। इस प्रकारके पीठस्थान उज्जयिनी, दिल्ली और अजमेरमें थे तथा आधा भरकच्छमें था। किन्तु रुगता है, दिस्तीका पीठस्थान अधिक लोकमान्य और चमत्कारपूर्ण रहा होगा। अतः इस पीठस्थानकी स्थातिके कारण नगरका योगिनीपुर नाम पड़ गया।

#### विस्लोको किसने बसाया

दिल्लीकी स्थापना किसने की, इस जिज्ञासाका समाधान वि. सं. १२८४ के उस शिलालेख-से हो जाता है, जो दिल्ली म्युजियममे विद्यमान है। उसमे लिखा है—

> देशोऽस्ति हरियानाख्यो पृथिव्यां स्वर्गसन्निभः। ढिल्लिकाख्या पुरी तत्र तोमरैरस्ति निर्मता।।

इसमे बताया गया है कि हरियाना देशमे ढिल्लिका नगरीको तोमरोंने बसाया !

डिल्लिका ( अथवा ढिल्ली ) हरियाना देशकी राजधानी थी। इतिहासकारोंके मतानुसार जिस तोमरवशी राजाने इस नगरी की स्थापना की थी, वह अनगपाल प्रथम था। इसका राज्या- भिषेक किनक्यों के अनुसार सन् ७३६ में हुआ था। एं. लक्ष्मीधर वार्जपेपीकी भी मान्यता यही है। तोमर राजा प्रतिहारोंके करद थे। अनंगपाल प्रथमके वंशजोने ढिल्लीपर कुछ वर्षों तक राज्य किया। उन्हे चन्द्रदेव राठौड़ने भगा दिया। वे लोग यहाँ भागकर कम्मी कणे थे। फिर दिवीय अनगपाल दिल्लीमे आया और उसे जीतकर अपनी राजधानी बनायी। उसका राज्या- भिषेक वि. सं. १६०८ ( सन् १०५१) में हुआ। उसने नवीन शहर बसाया। इस शहरके अवशेष कुनुबमीनारके आसपास अब भी मिलते है।

अनंगपाल (द्वितीय ) से लगभग सौ वर्ष बाद अनंगर्पाल (तृतीय ) हुआ । इसकी पुष्टि कविवर वृध श्रीधर द्वारा रचित पार्श्वनाथ चरित (रचनाकाल सं. ११८९) से भी होती है। उसमे हरियाणा प्रदेशकी राजधानी ढिल्लीका वर्णन करते हुए लिखा है—

> जींह असिवर तोडिउ रिउ कपालु । णरणाहु प्रसिद्ध अणंगवालु । णिरुदलवडढिय हम्मीर वीरु । वदियणीवद पवियण्ण चीरु ॥

योगिनियाँ आठ अथवा चार हाथोसे युक्त होती है। इंच्छानुसार शस्त्र भारण करती हैं।

रससंग्राही (अथवा मुम्प्राही या घटसग्राही), शबरा (या शम्बरा), तालजंपिका, रकाशी, सुप्रसिद्धा, विद्युच्चित्रह्मा, करिकणी, मेमनादा, प्रषण्डा, उथा, कालकणी, दरप्रदा, वण्डा (अथवा वन्द्रा), वण्डवती (या वन्द्रावती), प्रपचा, प्रथ्यानिका, शिशुवनशा, पिशाची, पिश्रशतालकोलुगा, यमनी, तपनी, ताणिणी (अथवा वामनी), विकृताना, वायुवेशा, बृहकुक्षी, विकृता, विस्वकपिका, यमजिह्ना, जयन्ती, दुर्जवा, जयन्तिका ( अथवा वामनी ) किंद्रातना, वायुवेशा, बृहकुक्षी, विकृता, विद्यवस्थिका, यमजिह्ना, जयन्ती, दुर्जवा, जयन्तिका ( अथवा यमान्तिका ), विडाली, रेवती, पुतना और विवयान्तिका )

<sup>—</sup>अम्निपुराण, अध्याय ५२

Archeological Survey of India, Vol. I., p. 149

२ दिल्ली अथवा इन्द्रप्रस्थ, पृष्ठ ६ ।

३ मि कर्निधम।

४. पं. लक्ष्मीधर बाजपेयी---दिल्ली अथवा इन्द्रप्रस्य ।

इसमें ढिल्लीनरेश अनंगपालकी वीरताका वर्णन किया गया है। कवि श्रीघर अनंगपाल (तृतीय) के समकालोन या और उसने अपना ग्रन्थ नट्टल साहूकी प्रेरणासे ढिल्ली (दिल्ली) में रहकर ही लिखा या। वि. सं. १२०७ के लगभग चाहमानवंशी (जो वादमे चौहानवंशी कहूलाने लो) राजा आनाके पुत्र निग्रहराज (बीसलदेव चतुर्थ) ने अनगपालको उखाड़ फॅका और ढिल्ली (दिल्ली) को छोनकर उसे अजमेरका सूबी बना दिया।

विजोल्याके एक शिलालेखसे जो वि. सं. १२२६ का है, भी इस बातका समर्थंन होता है।

उसमें विग्रहराजकी प्रशसा करते हए कहा है-

प्रतोल्यां च बलभ्या च येन विश्वामितं यद्याः । ढिल्लिका-ग्रहणश्रान्तमाशिका लाभलम्भितः ॥२२॥

अर्थात् ढिल्हो लेनेसे थके हुए और आशिका ( हांसी ) के लाभसे लाभान्वित विग्रहराजने अपने यशको प्रतोली और बलभीभे विश्वान्ति दी । अर्थात् इन चारो राज्योको उसने हराया ।

इसके बाद तो दिल्लीपर अधिकारके लिए संघर्ष होते रहे। और इसपर बौहान, गुलाम, खिलजी, तुगलक और मुगल बंशोंने तथा अँगरेजोंने आठ शताब्दी तक शासन किया। यह दिल्लीके ही नहीं, समूचे देशके इतिहासमे अन्धकारपूर्ण युग कहलाता है, जिसमे कला, साहित्य और संस्कृतिका कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हो पाया। नवस्चनकी बातको जाने दे, इस कालमे की संस्कृतिको भीषण झति पहुँची। इस कालमे मन्दिरो और मृतियोका भयंकर विनाश किया गया।

#### ध्वस्त जैन मन्दिर

विनाशके चक्रसे जैन मन्दिर भी न बच पाये । कलाकी विनाश-लीलाके इस काल्मे कितने जैन मन्दिरो और मूर्तियोंका विध्वस हुआ, यह जाननेका कोई प्रामाणिक साधन हमारे पास नही हैं । किन्तु एक मन्दिरके विध्वसके तो निश्चित प्रमाण आज भी उपलब्ध है ।

अपर उल्लेख किया जा चुका है कि अनंगपाल (तृतीय) का मुख्यमन्त्री अग्रवालवंशी नहुल साहू था। उसीकी प्रेरणासे कवि बुध श्रीधरते सं. १९८९ में अपन्न जा मापाके 'पार्वताथ विश्व की रचना की थी। एक स्थानपर कविने नट्टल साहूकी प्रशंसा करते हुए एक तथ्यका उद्याटन किया है कि नटुल साहूने एक सुन्दर जैन मन्दिरका निर्माण कराया है। कवि लिखता है—

येनाराध्य विशुद्ध-भीरमितना देवाधिदेवं जिनं सत्युष्य समुपाजित निजगुणै संतोधिता बान्धवा । जैनं चैत्यमकारि सुन्दरतरं जैनी प्रतिष्ठा तथा स श्रीमान् विदितः सदैव जयतात् पृथ्वीतले नट्टल ॥

-पार्श्वनाथचरित, सन्धि-५

अर्थात् जिसने निर्मेल बुद्धिसे देवाधिदेव जिनेन्द्रदेवकी आराधना करके पुण्योपार्जन किया है, जिसने अपने गुणोंसे बान्धव जनको सन्तुष्ट किया है, जिसने सुन्दर जैन मन्दिरका निर्माण कराके उसकी प्रतिष्ठा करायी है, उस सुप्रसिद्ध श्री-सम्पन्न नटुलको इस दुनियामे जय हो।

१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग १, पृ ४०५, टिप्पण ४४ ।

नहुल साहू द्वारा निर्मित इस मन्दिरको तेरह्वी शताब्दीमें कुतुबृद्दीन ऐक्कने तोड़ दिया कौर उसके स्थानपर कुतुबगीनारके निकट 'कुब्बनुक इस्लाम' नामक मस्विवका निर्माण कराया । इस सम्विवका निर्माण कर समित्र रु जित्तू मन्दिरोंको तोड़कर उसकी सामग्रीसे बनायी गयी । अवस्य ही इन तोड़े गये मन्दिरोंमें वह जैन मन्दिर सो था । इस मस्विवका ध्यानपूर्वक निरोक्षण करनेपर दीवारों और छतोंमें अनेक स्थानोसे कास्य ही । इससे भीतरके पाषाण-स्ताम और पाषाण-सित्र ही । देस कि ही शाला-स्ताम हैं, जिनपर जैन तीर्यकरोंक मौत्र ही । स्वी हिम कुर्विव हो ही हैं। जैन पर्नके अनेक चिक्क निर्माण कि हो । ये मृत्या दीवारों और छतोंमें बेतुके ढंगसे जुड़ी हुई हैं। जैन पर्नके अनेक चिक्क निर्माण कि निज्ञ में उन्होंणे किये हैं। कुब्बतुक मस्तियक उत्तर-पूर्व और दिवाण-पूर्व-वाल उत्तरी कोनेवाल कमरोंमें छतोंके पाव-पांच पैनलोंमें पद्मासन और कायोत्सर्गासन तीर्यकर-पृतियों, सुमेर पर्वतपर भावानुका देवेनद्व द्वारा अभिकेक आदि दूवय उन्होणे मिलते हैं। इसी प्रकार प्राथण-सन्तभोंपर खुदी हुई जीतेरोंमें छटकते घप्छे, भीन-पुणल आदि जैन धर्ममें मान्य मांगिकक विक्न आ नी देखे जा सकते हैं। सा

यह मन्दिर भगवान् आदिनायका था, ऐसी धारणा है। 'युगप्रधानाचार्य गुर्वावकी' नामक ग्रन्थसे, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, एक पार्स्वनाथ चैत्यकी सुचना मिलती है। सम्भवतः यह मन्दिर आदिनाथ मन्दिरसे अलग कोई दूसरा मन्दिर रहा हो। उस मन्दिरका भी आज कोई चिन्न नहीं मिलता।

इन जैन मन्दिरोंके अतिरिक्त उस समय देहलीमें जैन मन्दिर थे या नहीं ? यदि थे तो कितने और कहाँ-कहांपर थे ? इन सब प्रश्नोंका कोई प्रामाणिक उत्तर देनेकी स्थितिमें आज कोई इतिहासकार नहीं है। किन्तु तकालीन साहित्यसे कई जैन मन्दिरोंका पता चलता है। आमेरके सास्त्र मण्डारमें विद्यान 'क्रिया कलाप सवृत्ति' नामक ग्रन्थेसे ज्ञात होता है कि उस समय (सन् १४२३ में) दिल्लीमें 'दरबाद चेत्यालय' था, जिसमें काष्टामंख, माथुर गच्छ और पुष्कर गणके साम् नयसेन और दुर्लभसेन विराजमान थे।

सैयदर्वशके बादशाह मुबारिकशाह (सन् १४२१-२३) के मन्त्रीका नाम साह हेमराजै था। उन्होंने एक भव्य जिनमन्दिरका निर्माण कराया था।

बादशाह बाबरके कालमें सन् १५३०में साह साधारणने एक मन्दिरका निर्माण कराया थैं।

१. इस मसजिदके बाहर पुरातत्त्व विभागकी ओरसे सूचना-पट्ट लगा हुआ है, उसमे लिखा है---

कुम्बतुरू इस्लाम ( इस्लामकी शक्ति ) मसिबदके नामसे प्रसिद्ध यह इमारत भारतमें स्थित प्राचीन-तम मसिब्त है। इसके मध्य स्थित आगताकार (४३.२ मी. ४३२ मी.) सहनके चारों कोर दालान वने हैं, जिनमें प्रयुक्त सम्मे तथा दूसरी वास्तु सामग्री मुल्तः २७ हिन्दू एवं जैन मन्दिरोंको व्यस्त कर प्राप्त की गयी थी।

२. क्रिया-कलाप सटीक प्रशस्ति, प्रशस्ति संग्रह, पृ. ९७।

३. पाण्डव पुराण प्रशस्ति ( मट्टारक यश कीर्ति विरचित )--

तहो णंदणु णंदणु हैमराउ, जिनधम्मोवरि जसु णिच्च भाउ । सुरताण मुमारस तणइं रज्जे, मतितणे विउपिय भारत कज्जे ।।

४. इल्लराजके पुत्र महिन्दु (महाचन्द्र) द्वारा रचित भगवान् शान्तिनाथ चरित्र ।

्र. प्रमावतीदासने सन् १६२३मे 'चूनड़ीरास' ग्रन्थकी रचना की थी। उसकी प्रचस्तिमें मोसीबाजार स्थित पादर्वनाथ मन्दिरका उल्लेख किया गया है।

उपयुक्त सब मन्दिर आज कहाँ हैं या कौन-से है, अथवा वे नष्ट हो गये, इसकी खोज होना आवस्यक है।

# दिल्ली के कुछ महत्त्वपूर्ण जैन मन्दिर

#### लाल मन्दिर

यह मन्दिर लालिकलेक लाहोरी गेटक सामने चांदनीचीक मे है। यह दिल्लीक जैन मान्दरोमें सबसे प्राचीन है। जहां यह मन्दिर बना हुआ है, वहां मुगल बादबाह वाहजहांके समय में उर्दू बाजार नामका एक बाजार था। इसलिए बाही जमानेमें इसे उर्दू मन्दिर भी कहते थे। इस मन्दिरका नाम लडकरी मन्दिर भी था। कहते हैं, शाही फीजके एक जैन अफसरते एक टेण्ण से अपने दर्शन-पुजनके लिए एक तीर्थंकर प्रतिमा रख ली थी। बाही सेनाके अन्य जैन अधिकारी भी यहां दर्शन करने आते थे। धीरे-धीरे उस टेण्टके स्थानमें जैन मन्दिर बनानेकी चर्चा नली। फलन वस् १६५६ में यहां इस मन्दिरका निर्माण हुआ। केन्द्रीय स्थानपर होने तथा कुछ देवी चमत्कारोके कारण इस मन्दिरकी मान्यता सबसे अधिक होने लगी। एक किवदनती प्रचलित है कि बादशाह औरगजेबने हुसम निकाला कि मन्दिरोमें बाजे न बजाये आये। शाही हुनम हो जाने-पर भी यहां नगाडे बजते रहे। आद्वर्य की बात तो यह थी कि बाजे बजानेवाला वहां कोई दिखाई नहीं पडता था। बादबाहको सरकारी अधिकारियोंके कथनपर विद्वास नहीं हुआ। अतः दे स्वय मन्दिरमें देखने गये, तब उन्हें इसपर विद्वास हो नहीं करना पड़ा, वे बहुत प्रभावित भी हुए और इस मन्दिरमें बाजे बजानेकी छूट दे दी। इस मन्दिरके सम्बन्धमें इस प्रकारको आइच्यं-जनक और भी कई किवदित्यों सनी जाती है।

वर्तमानमे मन्दिरमे आठ वेदियाँ हैं। प्राचीन वेदीमे भट्टारक जिनवन्द्र द्वारा सं. १५४८ ( सन् १४९१ ) मे प्रतिष्ठित भगवान् पास्वेनाथकी पद्मानन स्वेत पापाणकी प्रतिमा लगभग पोने दो फुटको विराजमान है। उसके अगल-बगलको मृतियाँ भी इसी सवत् की प्रतिष्ठित हैं।

यहाँ एक वेदीमे पद्मावती देवीकी प्रतिमा विराजमान है, जिसके ऊपर लघु आकारकी पादवंनाथ प्रतिमा विराजमान है। जैनोंमे देवीकी इस प्रतिमाकी बडी मान्यता है। भक्तजन यहाँ मनौती मनाते हैं और दोपक चढाते हैं।

इस मन्दिरके मुख्य द्वारके समक्ष मानस्तम्भ और पुष्पवाटिका है। मन्दिरके बाहर उदासीनाव्यम, धर्मशाला, पक्षी-चिकित्सालय (जो भारतमे अपनी किस्मका एक ही चिकित्सालय है), जैन साहित्य सदन पुस्तकालय आदि लोकोपयोगी संस्थाएँ है। मन्दिरका सभा-भवन काफी विवाल है।

## नया मन्दिर धर्मपुरा

इसका निर्माण सं. १८५७ (सन् १८००) मे प्रारम्भ हुआ था और वैशाख सुदी ३ सं. १८६४ (सन्१८०७) मे इसकी प्रतिष्ठा हुई। कहते हैं, उस कालमे इसके निर्माणपर आठ लाख रुपये व्यय हुए थे। ( कुछ लोग इस संस्थाको पांच लाख बताते हैं ) मन्दिरकी मूल वेदी मकरानेके संगमरमरकी बनी हुई है। गूलनायक भगवान् आदिनाथ ( सं. १६६४) की प्रतिमा संगमरमरकी १० फुट ऊँची वैदीम विराजमान है। जिस कमलासनपर यह प्रतिमा विराजमान है, उसकी कीमत दस हजार रूपने तथा बेदीको लागत सवा लाख रूपमे बतायी जाती है। यह लागत उस सम्मक्ष है, जब राज चार आने और मजदूर दो आना रोज लेते थे।) कमलके नीचे संगमरमरके एत्यर मे चारों विशाओंकी जोर मुख किये हुए चार सिंहोंके जोड़े बने हुए हैं। इनके मूँछोंके बालोकी बारीक कारीगरी दशंनीय है। वेदीमे बहुमूल्य पाषाणकी पच्चीकारी और बेलबूटोंका अनुपम अलंकरण इतना कलापूर्ण और बारीक किया गया है, जिसे देखनेके लिए देश और विदेशके अनेक कलाममंज जाते रहते हैं और उसे विदेशके अनेक कलाममंज जाते रहते हैं और अपने विदेशके जनक कलाममंज लेकर कलामुण जीर बारीक विदेशक अनक कलाममंज

मूल्नायक प्रतिमा अब मन्दिरमे मौजूद नही है। कहा जाता है कि वह खण्डित हो गयी थी और वस्वर्डके समद्रमे प्रवाहित कर दी गयी थी।

पहलं इस मॉन्दर में एक बेदी थी। बादमें एक बेदी उन प्रतिमाओं के लिए बनायी गयी, जिनकी रक्षा गदरके जमानेमें की गयी थी। बादमें मूल बेदी के दायी और बायी ओरके दालानमें दो वेदियों और बनायी गयी। इन वेदियों में नीलम मरकतकी तथा पाषाणकी संवत् १११२ तककी प्रतिमार्ग है। एक छन स्मिटकका बना हुआ है। यह दिल्लीका प्रथम शिखरबन्द मन्दिर है। इस मन्दिर के निर्मात राजा हरमुखरायजी ने शिखरके लिए बादशाहसे विशेष आज्ञा ली थी। तब शिखर बन सका था।

अन्तिम वेदीमे कुल ४५ प्रतिमाएँ विराजमान हैं। बायों ओर तीन पहलूवाली काले पाषाणकी एक प्रतिमा है। इसमें दो ओर १ पद्मासन ओर खड्गासन प्रतिमाएँ है। इसके ऊपरका लेख इस प्रकार है—

स. १५३ माघ शुक्ला १० चन्द्रे । दूसरी ओर भी यही लेख है । पुरातत्ववेत्ताओं अनुसार यह सवत् १२५३ होना चाहिए । इसी वेदीपर दायी ओर ऐसे ही पायाणका एक िकालफ़ल्क तीन पहल्लाला है। इसके अपर छोटा-सा शिखर बना हुआ है। इसमें बीचमे पद्मासन तीय कर प्रतिमा है। इसर-उधर दोनो पहल्लोपर एक-एक खड्गासन मूर्त है। दायी ओर पद्मासन मूर्तिके उपर हाथी की मूँड बनी हुई है। कहा जाता है कि ये दोनों शिलाफ़लक महरौलीसे लाये गये थे, वहाँ सम्बदा: प्राचीन कालमें जैन मन्दिर था।

इसी वेदीपर एक खड्गासन मूर्ति सं. ११२३ की है। यह गहरे कत्थई रंगकी १ फुट अवगाहनाकी है।

ेबेदियोके अतिरिक्त कमरेमे आधुनिक कालका एक सहस्रकूट चैत्यालय है। जिसकी चारों दिशाओंमे एक शिलापर १००८ प्रतिमाएँ उस्कीर्ण हैं।

इस मन्दिरमे शास्त्र-भण्डार भी है, शास्त्रोंका संग्रह सुन्दर है। मन्दिर के साथ ही धर्मशाला, शिशु सदन, प्राइमरी स्कूल, लड़कियोंका स्कूल है। जैन मित्र-मण्डल द्वारा संचालित वर्धमान जैन पुस्तकालय भी यहीपर है।

ें ऐसा सुना जाता है कि लगभग ५० वर्ष पूर्व यहाँ की बहुत-सी खण्डित मूर्तियोको समुद्रमें प्रवाहित करा दिया गया। बहुत-सी मुर्तियोंघर लेख भी थे।

# राजा हरसुसराय

नया मन्दिर धर्मपुराके निर्माता राजा हरसुखराय हिसारवासी लाला हुकूमतरायके सबसे २८

यह वह समय था, जब मुगल सल्तनत अपनी अन्तिम साँसे ले रही थी। औरगजेबकी अनुदार और असहिष्णु गीतिक कारण बारों और विज्ञेह मुलग रहा था। वादशहली मृत्यु होते ही वह विज्ञेह फुट गीतिक कारण बारों और विज्ञेह मुलग रहा था। वादशहली मृत्यु होते ही वह विज्ञेह फुट शें हों से दिलगें पाय के किया जो अपीराजबंकी मृत्युका मानांदार पाते ही उसके दोनों पुत्र —सुअज्ज्ञम और आजम अपनी-अपनी सेनाएँ लेकर दिल्लीकी गद्दीपर कल्जा करने चल पड़े। दोनोंका आमना-सामना जाजऊ (आगरा-धौलपुरके बीचमे एक गाव) के मैदानों में हुआ। उसमें आजम भारा गया और मुअज्जम बहुद्रशाहक नामसे मुगल सम्राद्र वन गया। उसका साराकाल १७६५ में १७६९ तक था। किन्तु सल्तनतकी न्यिति दिनोदिन म्यगब होनी गयी। विद्रोह वढ़ते गये, राज्य-कोप खाली होता गया। इसके बाद कई बादशाह हुए। फिर मुहम्मदशाह (स. १७५६-१८०५) गद्दीपर बंठा। वह स्वयं तो अयोग्य था किन्तु आमेर नरेश सवाई जयिनहों व्यवस्था करनेते लिए उसने मह्योग मागा। सवाई राजाने सहयोग देना तहर्य स्वीकार कर लिया। उनने आकर जाटोक्ता विद्रोह सान कर दिया। म १७८४ में मबाई राजा बादशाहकी नीकरी (आगणाको मुबेदारी) छोड़कर आमेर चला गया।

कुछ वर्षो बाद ईरानका लुटेरा शासक नादिरशाह मुगल हुक्मतको कमजोर जानकर करनाल तक आ पहुँचा। वहाँ मुहम्मदशाह की मेनाओं में उसका युद्ध हुआ। उसमे मुहम्मदशाह २४ फरवरी सत् १७३९ को पराजित हुआ। नादिरशाह दिल्लीपर चढ आया और उसने अपने सैनिकोंको दिल्लीको लुटने और कल्लेआमका हुक्म देदिया। फलत. ३० करोड रूपये, वेशुमार हीरे-जवाहरात, वेगमें और उनके वस्त्राभूषण, तस्तताऊस और कोहतूर हीरा उसके हाथ लगे।

सं. १८०५मे मुहुम्मदको मृत्यु हो गयो। उसके बाद अहमदशाह (सं. १८०५-११), आलम-गीर द्वितीय (स. १८११-१८१६), शाहआलम (स. १८१६-१८६३) गद्दी पर बैठे। चारों बोर विद्रोहके कारण अब मुगल सत्तनत सिकुड-सिमटकर बहुत थोडे प्रदेशपर रह गयो। संबत् १८१४ मे नादिरशाहके उत्तराधिकारी अहमदशाह अब्दालीने दिल्लीपर आक्रमण किया और उसे जीतकर एक माह तक दिल्लोको लूटमार करता रहा । और अपार धन-दौलत लेकर वह ईरान वापस चला गया ।

नादिरशाह और अहमदशाह अब्दालीकी लूटोके बीच एक बार और भी दिल्लीकी लूट

हई। वह लुट भरतपूरके जाट नरेश सुरजमलने सं. १८१० मे की।

इस प्रकार लगातार तीन बार लूट होनेके कारण कोष विलक्कुल खाली हो गया। मुगल सल्तात कमजोर पड़ चुकी थी। राजा लोग कर अदा करनेमें आनाकानी करते थे। ऐसे समयमें राजा हरमुखरायने कोषका काम सम्हाला और बड़ी योग्यतासे निभाया। उनकी योग्यता और कुशालतासे प्रसन्न होकर कई रियासतोने उन्हे अपने यहांका खाची नियुक्त किया था। भरतपुर-नरेशने उन्हे अपने दरबारका कौसिलर नियुक्त किया था।

राज्यमे भारी गडबड़ी मची हुई थी। राजा साहबने अपने परिवारको सुरक्षाकी दृष्टिसे हिसार भेज दिया। एक दिन कुछ डाक् उनके घरपर जा घमके। आपने उनसे पूछा — 'तुम्हे क्या चाहिए, घन ?' और उन्होंने अपनी तिजारी सोल दी और कहा— 'तुम्हे जितना धन चाहिए, छे छो।' डाक् जैसे ही तिजारीमेन्से घन निकालनेकी तैयार हुए, तभी सरदार कड़ककर बोला— 'त्विवरा! किसीने मालको जो हाथ लगाया। यह आदमी नेक और दारीफ है। इसका माल हजम नही होगा।' सब डाक माल छोड़कर वहासे चले गये।

वि. संवत् १८५८ में आपके मनमें मन्दिर-निर्माणकी भावना हुई। आपने बादशाहसे धर्मपुरामे उपयुक्त स्थान लेकर मन्दिर और उसके अपर शिखर बनानेकी श्राज्ञा ले ली। सात वाजा लाका आजातसे भव्य कलापूर्ण मन्दिर बनकर तैयार हो गया। शिखर भी लगभग वन चुका था, केवल १-२ दिनका कार्य बाकी था। तभी उन्होंने मदद बन्द करवा दी। लोगोने देखा—मन्दिरकी मदद क्या बन्द हो गयी। १-४ दिन हो गये, मदद चालू नही हुई। जनतामे इस बातको लेकर कुछ कार्याक्ष्मी शुरू हो गयी। जब एक सप्ताह तक मदद चालू नही हुई तो लोगोमे नाना भातिकी चर्चाएँ होने लगी। कुछ असूया-रिसकोने तो राजा साह्वकी निन्दा तक करना आरम्भ कर दिया। पंचायतके प्रमुख लोगोने इस मसलेपर परस्पर परामर्ग किया और निश्चय किया काराम्भ कर दिया। पंचायतके प्रमुख लोगोने इस मसलेपर परस्पर परामर्ग किया और निश्चय किया काराम्भ कर दिया। विस्तिक कर तथा। आरम्भ कर दिया। विस्तिक स्व

पच लोग मिलकर राजा साहबके घर पहुँचे। राजा साहबने सबका हार्दिक स्वागत किया और आदरपूर्वक सबको आमन दिया। उन्होंने पान, सुपाडी, इन आदि द्वारा सबका यथोचित सम्मान किया। यह सब शिष्टाचार समाप्त होनेपर राजा साहब हाथ जोडकर बोले—'मेरा अहो-माग्य है कि दरादरीके सरदार लोग यहां पथारे और मेरी इज्जत बढायी। कहिए, सरदार साहबानोंने केसे कष्ट किया?'

एक पंच बोले — 'हुजूर ! देख रहे हैं, कई दिनोंसे मन्दिरमे तामीरका काम बन्द पड़ा है। एकाएक क्या बात हो गयी, क्या हजुर इमपर रोशनी डालनेकी इनायत बढ़ाने।'

सुनकर राजा साहब एकाएक गम्भीर हो गये। बोले— मैं शर्मिन्दा हूँ कि आप लोगोंको इस बातके लिए इतनी तकलीक उठानी पढ़ी। मैं कई दिनसे सोच रहा था कि बिरादरीके लोगोंके पास जाऊँ और सारी ह्वीकत कह जाऊँ। मेरी बदिकरसाते है कि मैं कामोमे इतना मशगूल रहा कि जा नहीं सका। लेकिन जब सभी सरदार लोग खुद ही पधारे हैं तो मुझे कहनेमे किसक कथा। फिर आप लोगो तो मेरे भाई-बच्च है। आप लोगोसे ही नहीं कहूँगा तो में निश्चित कैसे हो पाऊँगा। बात यह है कि मेरे पास लगाने

को नही है। अब मेरी लाज आप लोगोके हाथ है।'

यह असम्भव-जैसी बात सुनते ही पंच लोग बोले—'हुजूर ! आप हमे शॉमन्दा कर रहे हैं। हमारे पास जो कुछ है, सब आपका ही है। आप हुक्म फरमावे, लाख-दो लाख अभी हाजिर हो जायेगा।'

राजा साहब खुत होते हुए बोले—'यह तो आप सब सरदारोको मेरे ऊपर मेहरबानी और प्रेम हैं। लेकिन में तो सारी बिरादरीसे लूँगा। अपने भाइयोके सामने झोली फैलानेमें शर्म किस बात की।'

पचोने सम्मिलित भी और अलग-अलग भी बहुत कहा, इसरार किया—'यह तो हम लोगों-के मरनेकी बात होगी कि हम लोगोंके रहते हुए आप भरी पंचायतमे झोली पसारे । आप हुक्म तो दीजिए जो कहेंगे, हम लोग ही आपसमे इकट्टा कर लेंगे ।'

किन्तु राजा साहब किसी भी तरह नहीं माने और उनकी इच्छानुसार एक दिन सारी प्वायत बुलायी गयी। राजा साहबने अपनी बात दुहरा दी, जो पचोके समक्ष कही थी। अन्तमें बोले— 'पब भाई यहां मीजूर हैं। हर भाई मेरी झोलोमे एक आना डालता चला जाये, अधिक नहीं शूँगा।' यो कहकर राजा साहब वास्तवमें ही झोलो पसारकर खहे हो गये। जो आता गया, इक्जो डालता गया। किसीने रुपया या गिन्नी डालनी चाही तो झोलो बन्द हो गये। लाचार सबने उकती ही डाली डालनी चाही तो झोलो बन्द हो गये। लाचार

दूसरे दिनमें मन्दिरमें तामीरका काम पुनः चालू हो गया। काम था ही कितना, ५-७ दिनमें समात हो गया। फिर राजा साहबने पंचायत बुलाकर प्रतिष्ठा और कलकारोहणका मुहूर्त निश्चित किया। बेताख गुक्ला ३ स. १८६४ को प्रतिष्ठा हुई । तभी एक भयकर दुर्धटना हो गयी। लाज किले के सामने परेडके मैदानमें बिलाल पण्डाल बनाया गया था। पण्डाल खूव सजाया गया था। यहाँपर मारे घाँमिक विधि-विधान हो रहे थे। तभी कुछ विद्वेषो लोगोंन पण्डालमें आगल लगा दी और सोने-चाँदीकी चीजे—छत्र, चमर, वरतन आदिको लूट लिया। इस काण्डसे की-पुरुषोमे भगदड मच गयी। राजा साहब बडे उदास मनसे खड़े-खडे यह काण्ड देखते रहे। दूसरे दिन राजा साहब बादशाहके दरवारमे पहुँचे और सारी घटना कह सुनायी। बादशाहने कोतवाल हारा गुण्डोन साहब बादशाहके दरवारमे पहुँचे और सारी घटना कह सुनायी। बादशाहने कीतवाल हारा गुण्डोन साम सामान बापस दिलाया। तब प्रतिष्ठाका कार्य सम्पन्न हुआ।

जब शिखरपर कलश और ध्वजाके आरोहणका समय आया तब अन्य व्यक्तियोके समान राजा साहब भी बेठे हुए थे। मुहुर्तकाल बीत रहा था। प्रतिष्ठाचार्यने प्रतिप्रकारक यजमानको अगोनका आदेश दिया। फिर भी राजा माहब बैठे रहे। तब पचोने राजा राहबसे अनुरोध किया— 'हुज्' । तुम काममे देर कैंसी, गुभ मुहुर्तमे ही कल्यारोहण और ध्वजारोहण करना है आपको '! तब राजा हरसुलराय बोले— 'गुभ काम शुभ मुहुर्तमे ही लो होना ही चाहिए। किन्तु आप लोग यह सब मुखसे क्यों कह रहे हैं ?' पचोंने आस्वर्य प्रकट करते हुए कहा— 'बाह साहब ' आपसे नहीं तो किसमें करें। का पाणिक है। मिन्दर आपका है, प्रतिष्ठा आप करा रहे हैं। ' राजा साहबने हैरत प्रकट करते हुए बड़ी विनम्नतासे उत्तर दिया— 'आप लोग क्या कह रहे हैं। ' राजा साहबने हैरत प्रकट करते हुए बड़ी विनम्नतासे उत्तर दिया— 'आप लोग क्या कह रहे हैं। ने मिन्दर भेषा है, न मैं प्रतिष्ठा आप ही हीं। अमन्यन पृत्रकामें देखिए, अग्रवाल दिगम्बर जैन पचायतका नाम है। मिन्दर से सारी विरादरीका पैसा लगा है। अब कल्य और ध्वजारोहणमें या तो सारी बिरावरी है। मिन्दर से सारी विरादरीका पैसा लगा है। अब कल्य और ध्वजारोहणमें या तो सारी बिरावरी ही

जस समय लोगोंको मन्दिरकी तामीर बन्द करने और हर एकसे एक-एक आना झोलीमें लेनेका रहस्य ज्ञात हुआ। सब लोग राजा साहबकी निरीहवृत्ति और निरीभमानता देखकर दग रह गये।

आपकी निरोहता और निरिभमानताका सबसे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि आपने नया मन्दिर धर्मपुराके अतिरिक्त पटपड़गज, हस्तिनापुर, करनाल, सोनपत, हिसार, पानीपत, सांगानेर आदि अनेक स्थानीपर मन्दिरोका निर्माण किया। निर्माण पूरा होते ही सभी जगह आपने उसे पंचायतके सुपुर्व कर दिया। साथ ही, मन्दिरभे कहीं कोई ऐसा चिक्न तक न छोड़ा जिससे मन्दिरसे उनका सम्बन्ध प्रकट हो सके। यशोलिप्सा और अभिमानसे अपने आपको बचानेवाले व्यक्ति संसारो विरक्त होते हैं।

वे दीन-असमयोंकी गुप्त सहायता किया करते थे। जहाँ रुपयेकी आवस्थकता होती, वह किसी बहानेसे रुपये भेज देते थे। कभी गिन्दौडेमे रखकर, कभी बड़े लड्डूमें रखकर। इस प्रकारकी सहायताओंके वारेमे किसीको कानो कान खबर तक न हो पाती थी।

सवत् १८६७ में आपके मनमें रथयात्रा निकालने की भावना उत्पन्न हुई। किन्तु वे यह भी जानते थे कि रथयात्राके लिए शाही हुक्म मिलना कठिन है, कठिन ही नही, असम्भव है। यह सोचकर वे उपग्रक अवसरकी प्रतीक्षा करते रहे।

एक दिन वे चाँदनी चौकमे-से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सुनहरी मसजिदकी सुनहरी पालिश घुंघलो पड गयी है। उन्होंने उसी समय रंग-रोगनके कारीगर बुलाये और मसजिदपर सुनहरी पालिश करनेका हुक्म दे दिया। कुछ दिन परचात् बादशाह उघरसे हाथीपर गुजरे। उनकी निगाह सुनहरी मसजिदकी तरफ गयी। उन्होंने पूछा— 'यह पालिश किसने करायी?' दीवान बोला— 'हुजर'। राजा हरसुखराक हुक्मसे हुई है। 'बादशाह सुनकर चुप हो गया किन्तु मने बह राजा साहबसे बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन दरबारमे अपनी प्रसन्तता प्रकट करते हुए बोला— 'राजा साहबसे बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन दरबारमे अपनी प्रसन्तता प्रकट करते हुए बोला— 'राजा साहब! मांबदौलत नुमसे बहुत खुश है। तुम्हे जो मौगना हो, बहु मांग लो।'

राजा साहुब दरबारी शिष्टाचारसे बोले—'ह्न्यूरकी ऐन इनायत है। हुन्यूर अगर कुछ स्थाल न करें तो भगवानुकी सवारी निकालने की मेरी स्वाहिश है। आल्प्रपनाह हुकुम अता फरमाने की नवाजिय करमाये।' राजा साहुबने बरदान तो मांगा किन्तु हरते-इरते। उन्हें दिखास नहीं था कि बरदान उन्हें मिल सकेगा। मुसलमानी सल्तनतमे रथयात्रापर न जाने कबसे पाबन्दी चली आ रही थी। किन्तु उनके आरचर्यका ठिकाना न रहा, जब बादशाहने रथयात्राको स्वीकृति देकर हुकमनामेपर अपनी मुहर लगा दी। राजा साहुब कुतक्रतासे अभिगृत हो गये। उन्होंने बार-बार प्रमाव देकर अपनी कुतज्ञता प्रकट की। इसके बाद जो रथयात्रा निकली, उसमें जैनोके हुपंका पार नहीं था।

कुछ वर्षो तक आप अँगरेजी सल्तनतके भी खजाची रहे । सवत् १८७९ मे कोठीकी साझेदारी समाप्त हो गयी । उसके एक वर्ष बाद संवत् १८८० मे आपका स्वर्गवास हो गया ।

आपके पुत्र सुगनचन्द हुए । आपने भी राजा साहबकी परम्पराको निभाया तथा धर्म एवं समाजके प्रत्येक कार्यमे रुचिपूर्वक भाग लिया ।

## सेठका कुँचा बड़ा मन्दिर

इस मन्दिरका निर्माण सेठ इन्द्रराजजीने २०० वर्ष पूर्व कराया था । ये यही सेठके कूँचामे रहते थे । मुख्य वेदी और उसमें विराजमान मूळनायक भगवान् आदिनाथकी प्रतिमा मन्दिरके स्थापना कालसे ही है। नये मन्दिरके समान इसकी बेदी भी तीन कटनीवाली है। उसमें गन्धकुटी बनी हुई है जहां कमलासनपर मगवान आदिनायकी कृष्ण पाषाणकी पालिकादार प्रधासन पौने दो फुट अबगाहनावाली प्रतिमा विराजमान है। इस प्रतिमाके पाष्पीठपर लेख भी है, जिसके अनुसार इसकी प्रतिष्ठा सबत १२५३ (सन् ११९६) में वैशाख शुक्ला ५ सोमवारको की गयी थी। कुल ५ वेदियों हैं।

मन्दिरके सामने छोटा दिगम्बर जैन मन्दिर है। इसमे ६ वेदियाँ हैं। यहाँ पद्मावती देवी की मूर्ति बहुत भव्य है और उसकी बहुत मान्यता है।

यह मन्दिर जिस भवनमें हैं, उसमें नीचे आ. निमसागर जैन पारमाधिक औषधालय है तथा ऊपर दो मजिलोमें स्वागी भवन है।

मन्दिरके सामने ही जैन हायर सेकेण्डरी स्कूल है।

# परिशिष्ट-२

पोदनपुर-तज्ञशिला

## पोदनपुर

क्षेत्र मंगल

निर्वाण भक्ति ( संस्कृत ) मे पोदनपुरको निर्वाण-क्षेत्र स्वीकार किया है, जो इस प्रकार है— 'द्रोणीमति प्रवलकुण्डलमेटुके च, वैभारपर्वततले वरसिदकुटे । ऋष्यादिके च विपुलादिवलाहके च, विन्थे च पोदनपुरे वृषदीपके च ॥२९॥

ये साधवो हतमलाः सुगति प्रयाताः ॥३०॥ इसमे पोदनपरको निर्वाण-भिम माना है ।

#### प्रसिद्धि

पोदनपुरकी प्रसिद्धि भरत-बाहुबली-युद्धके कारण विशेष रूपसे हुई है। जब भगवान् ऋषभदेवको नीलाजना अप्तराकी आकरिमक मृत्यु देखकर संसारसे वैराग्य हो गया और वे दोक्षा के लिए तत्पर हुए, तब उन्होंने अपने सौ पुत्रीको विभिन्न देशोंके राज्य बांट दिये। उन्होंने अयोध्याकी राजगदी पर अपने बडे पुत्र भरतका राज्याभिषेक किया तथा दूसरे पुत्र बाहुबलीको यवराज पद देकर उन्हें पोदनपुरका राज्य दे दिया।

एक ओर ऋषभदेवकें दीक्षाकल्याणक महोत्सवकी तैयारियां हो रही थी, दूसरी ओर भरतका राजांकिहासन महोत्सव मनाया जा रहा था। भगवानूने अपने हाथोसे भरतके सिरपर राज-मुकुट पहनाया और दीक्षा छेने चल दिये। अपार जनमेदिनी, इन्द्रों और देवोने भगवानूका दीक्षा महोत्सव मनाया।

महाराज भरत और उसके सभी भाई अपने-अपने देशमे शान्तिपूर्वक राज्य करने लगे। कुछ समय बाद महाराज भरतकी आयुषशालामे चक्रारल उत्पन्न हुआ। भरत विशाल सैन्य लेकर दिग्विजयके लिए निकल । उन्होंने कुछ ही वर्षोमे सम्पूर्ण भरत क्षेत्र जीत लिया। उन्होंने लपने भाइयोंको भी अधीनता स्वीकार करनेके लिए पन्न लिखे। ९८ भाइयोंने आपसे परामर्श किया और सब मिलकर मगवान्के पास पहुँचे। भगवान्ने उन्हे उपदेश दिया, जिससे उनके मनमें वैरान्य उत्पन्न हो गया। फलत उन्होंने भगवान्के पास ही मुनिदीक्षा धारण कर ली।

दिग्वजयके बाद जब भरतने अयोध्यामे प्रवेश किया तो उन्हें यह देखकर आस्वर्य हुआ कि चक्र नगरके भीतर प्रवेश नहीं कर रहा। उन्होंने सन्देहयुक होकर बुद्धितागर पुरोहितसे इसका कारण पूछा। पुरोहितने विचार करके उत्तर दिया, "आपके भाई बाहुबळी आपकी आज्ञा नहीं मानते।"

भरतने परामर्शं करके एक चतुर दूतको बाहुबलीके पास पोदनपुर भेजा। दूतने बाहुबली को सेवामें पहुँचकर अपना परिचय दिया और अपने आनेका उद्देश्य भी बताया। बाहुबलीने मरतको अधीनता स्वीकार करनेते स्पष्ट इनकार कर दिया। जब सम्राट् भरतको यह खबर पहुँची तो वे विशाल सेना लेकर पोदनपुर्क मैदानोमे जा डटें । बाहुबली भी अपनी सेना सजाकर नगरसे निकले और उन्होंने भी भरतको सेनाके समक्ष अपनी सेना का दो । दोनों सेना संजाकर नगरसे निकले और उन्होंने भी भरतको सेनाके स्वीक्ष अपनी सेना का दो । दोनों सेनाओं को म्यानक मुठभेड़ हुई, जिसमे दोनों ओरके अनेक व्यक्ति हुतीहत हुए। तब दोनो राजाओं के मिन्ययों ने परस्पर परामर्श करके निरुचय किया कि देशवासियोका व्यथं नाश न हो, अत. दोनो राजाओं में धर्मगुद्ध होना चाहिए। दोनों भाइयों ने मिन्ययों के इस परामर्शको स्वीकार किया और दोनों में दृष्टिगुद्ध जलयुद्ध और मल्लपुद्ध करनेका। निरुचय हुआ। बहुबली सवा पांच सी धनुष्ठ के और प्रमुद्ध ने स्वीक्ष मुख्य के प्रमुद्ध होना चाहिए। दोनों हो इस्ति का लाभ बाहुबलीको मिल्ला। वे दृष्टिगुद्ध में जीर गये। फिर जलयुद्ध हुआ। उसमें भी बाहुबलीको जिजय हुई । अन्तमे मल्लपुद्ध हुआ। दोनो हो अप्रतिम बीर ये। किन्तु बाहुबली द्यारोिक बलमें भी भरतको बढ़-चढ़कर थे। उन्होंने क्षणमात्रमे भरतको हाथोंमें ऊपर उठा दिया। बाहुबलीने राजाओंमे श्रेष्ट बड़े माई तथा भरत क्षेत्रको जीतनेवाले भरतको जीतकर भी 'ये बड़े हैं' इस गौरवसे उन्हे पृथ्वीपर नही पटका, बल्कि उन्हे अपने कन्थे-पर देश लिया।

बाहुबलीकी तीनो ही युद्धोमे निर्णायक विजय हो चुकी थी। सब लोग उनकी जयजयकार कर रहे थे। इस अपमानसे सुब्ध होकर भरतने बाहुबलीपर चकररल चला दिया। किन्तु चक साहुबलीको सहस्वाय हेकर लोट आया। बाहुबली अप सुंध वे तथा चरमहारीरों थे, इसिलए चक्र उनके उत्तर कुछ प्रभाव नहीं डाल सका। बाहुबलीको मनपर इस घटनाका बड़ा प्रभाव पड़ा। वे मनमे विचार करने लगे—'बड़े भाईने इस नव्वर राज्यके लिए यह वैसा लज्जाजनक कार्य किया है। यह राज्य व्यक्तिको छोड दोता है किन्तु व्यक्ति राज्यको नहीं छोड़ना चाहाना। धिक्कार है इस क्षणिक राज्य और राज्यकी लिएमाकी।' यह विचार कर आहिस्तिसे उन्होंने भरतको एक उन्हें स्थानपर उतार दिया। उन्होंने भरतको थपने अविनयको क्षमा मांगी और अपने पुत्र महार्बेणिको राज्य सीपकर गुक्के निकट मुनियाल ले ली। गुक्की आज्ञामे रहकर उन्होंने धाक्षोका अध्ययन किया तथा एकलविद्दारी रहे। फिर कैलाई गर्वतपर जाकर एक व्यक्ति प्रधाक्तो अध्ययन किया तथा एकलविद्दारी रहे। फिर कैलाई गर्वतपर जाकर एक व्यक्ति प्रतिमायोग घारण करनेका नियम लेकर घोर तथ किया। एक वर्ष तक उत्तर स्थानपर खड़े रहनेके कारण दीमकोने उनके चारो ओर बामी बना ली। बामियोमे सर्थ आकर रहने लगे। उनमे लताएँ उन आयी। विड्योने उनमे घोसले बना लिये। एक स्थानपर निराहार खड़े रहनेक कारण बामी विद्याने उनमे घोसले बना लिये। एक स्थानपर निराहार खड़े रहनेक कारण बामी विद्याने उनमे घोसले बना लिये। एक स्थानपर निराहार खड़े रहनेक ध्यान लगाना कितना इसेंट तथ है।

िकन्तु बाहुबलीके मनमे एक विकल्प या कि मेरे कारण भरतको बल्टेंग पहुँचा है। जब एक वर्ष समाप्त हुआ तो चक्रवर्ती भरतने आकर उन्हे प्रणाम किया। तभी बाहुबलीको केवलज्ञान हो गया। चक्रवर्तीने केवलज्ञान उत्पन्न होनेसे पूर्व भी मृतिराज बाहुबलीको पूजा की और केवलज्ञान उत्पन्न होनेके अनन्तर अहँन्त भगवान् बाहुबलीको पूजा की। इन्द्रों और देवोने भी आकर उनकी पूजा की।

१. पद्मपुराण ४।६९; पडमचरिंड, स्वयम्भू कृत ४।१० ।

२ पडमचरिड (स्वयम्भू) के अनुसार मोमप्रभः।

३ आदि पुराण ३६।१०४।

४ हरिबंश पुराण ११।९८।

५. स्वयम्भू कृत पउमचरिजके अमुसार जनके मनमें यह कवाय थी कि मैं भरतकी घरतीपर खडा है।

भगवान् बाहुबली केवलज्ञानके बाद पृथ्वीपर विहोर करते रहे । पश्चात् भगवान् ऋपभदेव-के सभासद्दे हो गये, और कैलास पर्वतपर जाकर मुक्त हुए ।

## पोदनपुरकी अवस्थिति

पोदनपु क्षेत्र कहाँ था, वर्तमानमें उसकी क्या स्थिति है, अथवा क्या नाम है, इस बातको जनता प्राय: मूल चुकी है। कथाकोषों और पुराणोमें पोदनपुरमें चिटत कई घटनाओं का उल्लेख मिलता है, किन्तु उनसे पोदनपुरकी भौगोलिक स्थितपर विशेष प्रकाश नहीं पहता फिर भी दिगम्बर पुराणों, कथाकोषों और चरितग्रन्थों आदिमें इधर-उघर बिलरे हुए पुष्पोको यदि एकत्र करके उन्हें एक सुत्रमें पिरोपा जाये तो उनसे सुत्यर माला बनायी जा सकती है।

पोदनपुरके लिए प्राचीन ग्रन्थोंमे कई नामोंका प्रयोग मिलता है। जैसे पोदन, पोतन,

पोदनपुर। प्राकृत और अपभ्रंशमे इसे ही पोयणपुर कहा गया है।

समाजमे पोदनपुरके सम्बन्धमे एक धारणा ध्याप्त है कि यह दक्षिणमें कही था। भगवान् क्रपभदेवने पुत्रीको राज्य देते समय भरतको अपने स्थानपर अयोध्याका राजा बनाया और अन्य ९९ पुत्रीको तीरका देशो या नगरोके राज्य दिये। बाहुबकीने अपनी राजधानी पोदनपुरमे बनायी। हरियेण कथाकोष (कथा २३) में पोदनपुरसे सम्बन्धमे

दिया गया है।

अयोत्तरापये देशे पुरे पोदननामनि । राजा सिंहरयो नाम सिंहसेनास्य सुन्दरी ॥३॥ इससे स्पष्ट होता है कि पोदनपुर नामक नगर उत्तरापय देशमे था ।

इसी प्रकार कथा २५ मे 'तथोत्तरापथे देशे पोदनास्थे पुरेऽभवत्' यह पाठ है। इससे तो लगता है कि पोदनपुर दक्षिणापयो नहीं, उत्तरापथमे अवस्थित था। किन्तु अन्य पुष्ट प्रमाण इसके विरुद्ध है और उसे पोदनपुर दक्षिणमे था, ऐसा निश्चित होता है। जनताकी परम्परागत धारणाका अवस्थ कोई सबल आधार रहा है।

दक्षिणापयमे होने की इस धारणाको बीर मार्तण्ड चामुण्डरायके चरितसे अधिक बल मिला है। अवणबेलगोलके शिलालेख नं. २५० (८०) ता. १६३४ मे अवणबेलगोलकी बाहुबली प्रतिमाके निर्माण और प्रतिष्ठा सम्बन्धी एक कहानी दी गयी है, जो बहुप्रचलित हो चुकी है।

'भरत चक्रवर्तीने पोदनपुरमे ५२५ धनुष` ऊँची स्वर्णमय बाहुबङी-प्रतिमा बनेवायी थी । कहते है, इस मूर्तिको कुक्कुट-सर्प चारों ओरसे घेरे रहते हैं, इसलिए आदमी पास नही जा सकता ।

एक जैनाचार्यं जिनसेन थे। वे दक्षिण मथुरा गये। उन्होंने पोदनपुरकी इस मूर्तिका वर्णन चामुण्डरायकी माता काललदेवीसे किया। उसने यह नियम ले लिया कि जबतक मुझे इस मूर्तिका दिन हो होगा, मै दूध नहीं पीऊँगी। इस नियमका समाचार गणवंशी महाराज राचमल्लके मन्त्री चामुण्डरायको उनको स्त्री अजितादेवीने बता दिया। तब चामुण्डरायने उस मूर्तिकी तलाख-के लिए चारों बोर अपने सैंनिक भेजे और स्वयं अपनी माताको लेकर चल दिये। मार्गमे चन्द्रगिरि ( श्रवणबेलगोल ) मे ठहरे। रात्रिको पद्मावतीदेवीने चामुण्डरायको स्वप्न दिया कि सामने दोट्टवेट ( विन्थ्यिगिरि अथवा इन्द्रगिरि ) पर्वतपर श्रीगोम्मट स्वामीकी मूर्ति जंगलके भीतर छिवी हुई है।

१. अ।दि पुराण ३६-२०२ ।

२. हरिवंश पुराण १०१।१०२ ।

यदि तू यहाँसे खडे होकर सामने पर्वतपर तीर मारेगा तो मूर्ति प्रकट होगी। चामुण्डरायने ऐसा ही किया। सुबह उठकर णमोकार सन्त्र पढ़कर सामने पर्वतपर तीर मारा। तीर रुगते ही मूर्ति- का मुख प्रकट हुआ। तब उन्होंने पांच सो कारीगर रुगाकर गोम्मटेब्बर बाहुबर्गकी उस अद्भृत मूर्तिका निर्माण कराया। चामुण्डरायने अपने गुरु श्री अजितसेतकी आज्ञासे अपनी माताको समझाया कि पोदनपुर जाना हो नहीं सकता, तुम्हारी प्रतिज्ञा यही पूर्ण हो गयी।

इस कथाका समयंन कई शिलालेखो और चन्द्रगिरिपर स्थित एक अभिलिखित पाषाण**रे,** जो चामुण्डराय चट्टानके नामसे प्रसिद्ध है, भी होता है। सम्भवतः दक्षिणमे बाहबलीकी विशाल

प्रतिमाएँ इसी कारण बनी।

राजाबली कथे और मुनिवशाभ्युदय काव्यमे बताया है कि बाहुबलीकी मूर्तिकी पूजा श्री रामचन्द्र रावण और मन्दोदरीने की थी।

इन जल्लेखोको पढ़कर मनमेयह बात जमती है कि पोदनपुर कही दक्षिणमे रहा होगा।

इस सम्बन्धमे यति मदनकीति विरिचत शासनचतुरित्रशिकाके दो रलोक उल्लेखनीय है— प्यादो और सात। पद्य संख्या २ मे ऋषि-मृति और देवताओ द्वारा वन्दनीय पोदनपुरके बाहुबली स्वामीके अतिशयका वर्णन तथा पद्य सख्या ७ मे जैनबद्रीमे देवो द्वारा पूजित दक्षिण गोम्मटदेवकी स्तृति की गयी है।

## भरत-बाहबलीका युद्ध कहाँ हुआ था

इस प्रश्नका उत्तर पद्मपुराण और हरिवश पुराणमे मिलता है। पद्मपुराणमे उल्लेख है कि चक्रवर्ती भरत अपनी चतुरस सेनाके द्वारा पृथ्वीतलको आच्छावित करता हुआ युद्ध करनेक लिए पोदनपुर गया। हरिवंश पुराणमे इस प्रश्नका और भी अधिक स्पष्ट उत्तर दिया है। वह उल्लेख इस प्रकार है—

> पोदनान्त्रियंयौ योद्धुमक्षौहिण्या युत्तो द्रुतम् ॥११।७८॥ चक्रवर्त्यपि सप्राप्त सैन्यसागरहद्वदिक।

विततापरदिग्भागे चम्बोः स्पर्शस्तयोरभूत् ॥११।७९॥

अर्थात् वे (बाहुबली) शीघ्र ही असीहिणी सेनाके साथ युढके लिए पोदनपुरसे निकल पढ़े। इधर सेनारूपी सागरसे दिशाओंको व्यास करते हुए चक्रवर्ती भरत भी आ पहुँचे, जिससे वितता नदीके पश्चिम भागमे दोनो सेनाओकी मुठभेड हुई।

इस समस्याका स्पष्ट समाधान आचार्य गुणभद्रने 'उत्तरपुराण' मे किया है— 'जम्बूनिक्षेपणे द्वीपे भरते दक्षिणे महान्। सूरम्यो विषयस्तत्र विस्तीर्ण पोदनं पुरम्॥७३।६॥

अर्थात् जम्बूद्रीपके दक्षिण भरतक्षेत्रमे एक सुरम्य नामका बड़ा भारी देश है और बड़ा विस्तृत पोदनपुर नगर है।

्रेश्री वॉदिराज सूरिने भी पार्श्वनाथ चरित सर्ग १ क्लोक ३७-३८ और सर्ग २ क्लोक ६५ मे पोदनपुरको भुरम्य देशमे बताया है ।

१ पदापुराण ४,६७-६८।

कभी-कभी प्रन्योंकी साधारण लगतेवाली बारों बोधखोजके सन्दर्भमें बड़ी महत्त्वपूर्ण वन जाती है। पाश्वेनाथ चरितमे सुरस्य देशको शालि चावलोंके खेलींसे भरा हुआ बताया है। यह कथन पोदनपुरको चावल बहुल प्रदेशमें होनेका संकेत करता है।

आदिपुराणमे कथन है कि जब भरतका दूत पोदनपूर पहुँचा, तब उसे नगरके बाहर खेतीमे

पके हुए धान खड़े मिले थे---

बहिः पुरमधासाद्य रम्याः सस्यवतीर्भुवः। पक्ष्याध्विनोद्देशान् स पश्यन् प्राय नन्यपुष् ॥२८॥ सोमदेव विरचित 'उपासकाध्ययन ( यशस्तिकक चन्यू )' में लिखा है— 'रम्यकदेशनिवेशोधेतपोदनपुरमिबेशिनो'

अर्थात रम्यक देशमें विस्तत पोदनपरके निवासी।

यहाँ भी पोदनपुरको रम्यक देशमें बताया है। पुण्यास्रव कथाकोव कथा–२ में 'सुरम्य-

देशस्य पोदनेश' वाक्य है। अर्थात् उसमे भी पोदनपुरको सुरम्य देशमे माना है।

बौढ ग्रन्थ चुल्लं किलग और अस्सक जातकमें पोटिल (पोतिल ) को अस्सक जनपदकी राजघानी बताया है। और अस्सक देशको गोदाबरी नदीके निकट सक्य पर्वत पश्चिमी घाट और दण्डकारण्यके मध्य अवस्थित लिखा है। सुत्तिपात ९७७ में अस्सकनो गोदाबरीके निकट बताया है। पाणिति शाश्चे अध्यक्तको दक्षिण प्रान्तमे बताते है। महाभारत (द्रोणपर्व) में अस्मक पुत्रका वर्णन है। उसकी राजधानी पोतन या पातिल थी। इसमें पीदन्य नाम भी दिया है।

हेमचन्दराय चौधरीने महाभारतके पोदन्य और बौद्ध ग्रन्थोके पोत्तनको एक मानकर उसकी पहचान आधुनिक बोधनसे की है। यह आष्ट्रप्र प्रदेशके मीजरा और गोदाबरी नदियोंके सगमसे दक्षिणमे स्थित है। इस मान्यताका समर्थन 'वमुदेव हिण्डि' के निम्नलिखित उद्धरणसे होता है—

ें उत्तिष्णामो गोयावरि नदि । तत्थ वहामा कथण्हिगा सीहवाहीहि तुरर्एीह पत्ता मो पोयर्णेपर ।'

अर्थात् गोदावरी नदीको पारकर पोदनपुर पहुँच गया ।

उपर्युक्तं प्रमाणोसे पोदनपुर अश्मक, सुरस्य अथवा रस्यक देशमे गोदावरीके निकट था। जो आधुनिक आन्त्र प्रदेशका बोधन मालूम पड़ता है।

#### इवेताम्बर परम्परा

हमे आक्चर्य होता है कि इस सम्बन्धमे व्वेताम्बर और दिगम्बर परम्पराभे नामोमे एक-रूपता नहीं है।

महापुराण, हरिबंश पुराण, पद्मपुराण इन सबमे बाहुबळीके नगरका नाम पोदनपुर मिळता है। व्हेताम्बर-दिगम्बर दोनों परम्पराओं के मध्यमानी अथवा यापनीय संघके आचार्य विमल सुरिने 'पत्रमदिरा' मे कई स्थानोंपर बाहुबळीकी नगरीका नाम तक्खसिला ( तक्षशिला) दिया है। यथा—

> 'तक्खिसिलाए महप्पा बाहुबली तस्स निच्च पिडकूलो। भरत नरिदस्स सया न कुणइ आणा पणामं सो'॥४।३८॥

१ जपासकाध्ययन कल्प, २८, इलोक ३९१ में असत्य फलकी कथा।

२. बसुदेव हिण्डी २४वाँ पद्मावती लम्ब, पृ. ३५४।२४०, पंचम सोमश्री लम्ब, पृ १८७।२४१।

अर्थात् तक्षशिलामे महान् बाहुबली रहता था। वह सदा भरत राजाका विरोधी था और उनकी आज्ञाका पालन नहीं करता था।

'पत्तो तक्खसिलपुरं जयसद्दुखुट्ट कलयलारावो। जुज्झस्स कारणत्थं सन्नद्धो तक्खणं भरहो' ॥४।४०॥

अर्थात् भरत तक्षशिला पहुँचे और तत्क्षण युद्ध करनेके लिए तैयार हो गये। उस समय जय शब्दके उद्घोषका कलकल शब्द सर्वत्र फैल गया।

'बाहुबली पि महप्पा भरहनरिन्दं समागयं सोउं। भडनडयरेण महया तक्खिसलाओ विणिज्जाओ'॥४।४१॥

अर्थात् महात्मा बाहुबली भी भरत राजाका आगमन सुनकर सुभटोंकी महती सेनाके साथ तक्षशिलासे बाहर निकला।

विमलसूरि मानते हैं कि दोनोमे दृष्टि और मुष्टि युद्ध हुआ।

विमल्सूरिने कई क्यानकोमे पोदनपुरका उल्लेख किया है। वे क्यानक दिगम्बर पुराणोमे भी उपलब्ध होते हैं- जैसे समूपिगल और कुण्डलमण्डित, गजकुमार आदि। किन्तु सह आदबर्य-अनक है कि बाहुबलीके चरित्रमें उन्होंने पोदनपुरका उल्लेख नही किया। वहां उन्होंने पोदनपुरके स्थानपर तथबिलाका ही उल्लेख किया है।

स्वेताम्बर प्रत्थोमे जहाँपर भी बाहुबलीका चरित्र-चित्रण किया है, वहाँ सर्वत्र बहली ( वाह्नीक ) देश और तस्वीयला नगरका उल्लेख मिलता है। एक प्रकारके स्वेताम्बर साहित्यमे पराचनित्रको ही परम्पराका अनुसरण मिलता है। यहाँ इस प्रकारके कुछ उद्धरण देना समृचित होगा—

'बहुलीदेशसीम्नि गतः सैन्येन च तत्र स्थापितवान्।'

—कत्पसूत्र, समयसुन्दरगणी कृत कल्पलता व्याख्या।

अर्थात् बाहुबली भी भरतको आया जानकर सेना सहित बहली देशको सीमापर आया। 'ततो भरतेन बहुविलापटु खितेन बाहुबलिपुत्राय सोमयशसे तक्षशिलाराज्य दत्वा अयोध्या-नगर्थां समागतम्'।

--कल्पसूत्र २१४, कल्पलता व्याख्या

—अति विलापसे दु सी भरत तब बाहुबलीके पुत्र सोमयशको तक्षशिलाका राज्य देकर अयोध्या नगरीमे वापस आ गया।

'तक्खसिला-बहली देशे बाह्बलेर्नगर्याम् ।'

--अभिधानराजेन्द्र कोश

अर्थात् तक्षशिला बहली देशमे बाहुबलीको नगरी। 'तक्खसिलाइ पुरीए वहलीबिसयावयंसभुयाए।'

-कुमारपाल प्रतिबोध २१२

अर्थात् तक्षशिला बहली देशका एक अंगभून । 'स्वामिशिक्षा दौत्यदीक्षामिवादाय ससौधवाम् । सुवेगो रथमारुह्याचलत्तक्षशिला प्रति' ॥१।५।२५॥

--परिशिष्ट पर्व

—स्वामीकी शिक्षाको दौत्यकी दीक्षाके समान स्वीकार करके वह सुन्दर सुवेग रथपर चढ़कर तक्षशिक्षाके लिए चला।

. 'पड्म्यो भरतखण्डेभ्यः खण्डान्तरमिव स्थितम्। भरताज्ञानभिज्ञं स बहलीदेशमासदत्॥'

---परिशिष्ट, पर्व १।५।४९ अर्थात् वह भरतके अज्ञानको समझनेवाले बहली देशमें पहुँचा जो छह भरत खण्डोंसे पृथक् खण्डकी तरह स्थित था।

> 'भरतावरजोत्कर्षाकर्णनाद्विस्मृतं मुहुः अनुस्मरन् वाचिकं स प्रापं तक्षशिलापुरीम् ॥'

े —परिशिष्ट, पर्वे १।५।५३ अर्थात् वह भरतके लघुभाता बाहुबलीके उत्कर्षकी बातें सुनकर बार-बार भरतके दिये हुए आदेशोंको भूल जाता था और बार-बार वह उन्हे याद करता था। इस प्रकार वह तक्षशिला-पुरी पहुँचा।

'दिने दिने नरपितर्गच्छंश्चक्रपदानुगः। राश्यन्तरमिवादित्यो बहलीदेशमासदत्॥'

—परिशिष्ट, पर्व १।५।२८३ अर्थात् सम्राट् भरत दिन-रात चलता हुआ बहली देश पहुँचा, मानो सूर्य एक राशिसे चक्कर लगाता हुआ दसरी राशिमे पहुँचा हो ।

'बाहबलिणो तक्खसिला दिण्णा'

-विविध तीर्थंकल्प, प. २७

अर्थात बाहबलीको तक्षशिला दी ।

'तक्षशिलायां बाहबली निर्निमतं धर्मचकं'

—विविध तीर्थंकल्प, पु. ८५

अर्थात् बाहबलीने तक्षशिलामे धर्मोपदेश दिया ।

उपर्युक्त उल्लेखोंसे यह स्पष्ट है कि स्वेताम्बर प्रत्योके अनुसार बाहुबलीको तक्षशिलाका राज्य मिला था। तक्षशिला बहली देशमें स्थित थी। अर्थात् उस प्रदेशको बहली अथवा बाह्मीक कहा जाता था और तक्षशिला उसकी राजधानी थी।

#### तक्षशिलाका स्थापना-काल

इसमें सन्देह नहीं है कि तक्षशिला बहली देशमें थी। किन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि ऋषभदेवके कालमे तक्षशिला नामकी कोई नगरी थी भी या नहीं।

वाल्मीकि रामायणके अनुसार औ रामचन्द्रने भरतको उसके नितहाल केकय देशका राज्य दिया था। रचुवंशके अनुसार उसे केकयके साथ सिन्धु देश भी मिला था। केकय और सिन्धु दोनों देश मिले हुए थे।

प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता कॉनघेम आधुनिक पश्चिमी पाकिस्तान स्थित गुजरात, शाहपुर और जेहलम जिलोंको प्राचीन केकय देश मानते हैं। केकय देशकी राजधानी उन दिनों राजगृह या

१. Ancient Geography of India, p. 164.

गिरिक्रज थी, जिसकी पहचान जेहरूम नदीके किनारे पर बसे हुए आधुनिक गिरजाक (जलालपुर) बस्तीसे की गयी है।

भरतके पुत्र (रामायणके अनुसार) तक्ष और पुष्कर थे। उन दोनोंने गान्धार देशको जीता और दोनोंने अपने नामपर तक्षित्रका और पुष्करावती नामक नगरियाँ बसायी। तक्षिश्चिला नगरी बड़े महस्वपूर्ण स्थानपर बसायी थी। वह पंजाबसे काश्मीर तथा पंजाबसे कपिश देश जाने-वाले मार्गपर नियन्त्रण रखती थी। पुष्करावती नगरी कुभा (काबुल) और सुवास्तु (स्वात) नदिक समपर थी। उत्तर भारतके मेदानसे कपिश और उब्हीयान (स्वातकी उत्तरी हून) जाने-वाल रास्ता एक रोवती होकर जाता था।

इस विवरणसे स्पष्ट है कि तक्षशिलाकी स्थापना श्रीरामचन्द्रके कालमे या उनके कुछ समय परचात् हुई थी। ऋपभदेवके कालमे तक्षशिला नामकी कोई नगरी नही थी। ऐसी स्थितिमें खेतास्वर प्रत्योमे बाहुबलीको नगरीका नाम तक्षशिला किस कारण दिया, यह अवस्य विचारणीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस कालमे आगम प्रत्ये लिखे गये, उस समय उन आगम प्रत्ये कि कर्ता आचार्योंके सामने तक्षशिला अत्यिषक प्रसिद्धि रही थी। उमकी स्थातिसे प्रभावित होकर ही उन आचार्योंने तक्षशिला नामका प्रयोग करना उचित समझा। फिर उस परम्पराके परवर्ती ग्रन्थकारोने इस नामको ही अपना लिया।

पोदनपुरको हो तक्षशिला कहा जाने लगा, यह सम्भावना-मूलक कल्पना है। उसके लिए कोई ठोस आधार नही है।

विमल सूरि कृत पउमैचरिउकै अनुसार पोतन नगर ( पोदनपुर ) श्री रामचन्द्रजीके कालमे अत्यन्त समृद्ध नगर था। जब रामचन्द्र लेका विजय करके अयोध्या लौटे, तब एक दिन उन्होंने अपने लघुआता शत्रुच्नसे कहा—इस पृथ्वीपर तुन्हे जो प्रिय नगर हो, वह माँगो। में वह दूँगा। इस साकेतपुरीको ग्रहण करो अथवा पोतननगर, पृण्डुवर्धन या अन्य अभीष्ट देश।

उपर्युक्त कथनसे ऐसा लगता है कि श्री रामचन्द्रके कालमे भी पोतनपुर विख्यान और समृद्ध नगर था। किन्तु तक्षशिला इससे भिन्न थी, जिसे भरतके पुत्र तक्षने बसाया और अपनी राजधानी बनाया।

## एक नवीन कल्पना

एक मधुर कल्पना यह भी की गयी है कि बाहुबळीको उत्तरापथ और दक्षिणापथ दोनों तरफ राज्य दिया गया था। उन्होंने उत्तरापथके अपने राज्यकी राजधानी पोदनपुर बनायी। जब भरतने आक्रमण किया तो उन्होंने तक्षशिकापर आक्रमण किया, पोदनपुरके उत्तर नही किया। क्योंकि बाहुबळी प्रायः तक्षशिलामे ही रहते थे।

इस कल्पनाका आधार कुछ भी नहीं है। 'विविध तीर्थंकल्प' हस्तिनापुर कल्पके अनुसार मगवान् ऋपभदेवने बाहुबलीको तक्षशिला और हस्तिनापुरका राज्य दिया था। इससे इस कल्पना-का खण्डन हो जाता है कि बाहुबली ने अपने दक्षिण राज्यकी राजधानी पोदनपुर बनायी।

१ भारतीय इतिहासकी रूपरेखा, भाग १, पृ १५६।

२ पडमचरिंड, ८६।२।

आदिपुराणमे भगविज्जनसेनने बताया है कि वृषभदेवने राज्यव्यवस्थाके लिए चार व्यक्तियोंको दण्डभर (राजा) नियुक्त किया—हरि, अकन्पन, कारवप और सोमप्रभ । सोमप्रभ भगवान् ऋषभदेवसे कुरुराज नाम पाकर कुरुदेशका राजा हुआ और कुरुवंशका शिखामणि कहलाया।

ैहरिवंशपुराणमे सोमप्रभका नाम सोमयश दिया है और उन्हे बाहबलीका पुत्र तथा

सोमवंश (चन्द्रवंश) का कर्ता बताया है।

उक्त पुराणोंके अनुसार हस्तिनापुरका राज्य सोमप्रभको दिया था, न कि बाहुबलीको । बाहुबलीको तो पोदनपुरका ही राज्य दिया था। सोमप्रभ और बाहुबलीको ऋषभदेव द्वारा राज्य देनेका काल भी भिन्न-भिन्न है। जिस कालमे ऋषभदेव समाजन्व्यवस्था, वर्ण-व्यवस्था, विवाह-व्यवस्था स्थापित करनेमे लगे हुए थे, उस समय दण्डनीतिकी व्यवस्थाके लिए अन्य तीन व्यक्तियोक्ते माथ सोमप्रभको भी राजा बनाया था और उसे कुरुलागल देशका राज्य दिया था। किन्तु दीक्षा लेनेसे पूर्व ऋषभदेवने अपने सौ पुत्रोको राज्य दिया। उनमे बाहुबली को पोदनपुरका राज्य दिया।

इन प्रमाणोसे बाहुबलीको तक्षशिला और पोदनपुर मिलनेकी कल्पनाका निरसन हो जाता है।

## कुछ पौराणिक घटनाएँ

हितनांपुरके राजा महापद्म और सुरम्य देशके पोदनपुरके राजा सिहनादमे बहुत समयसे दात्रुता चली आ रही थी। अवसर पाकर महापद्मने पोदनपुरके ऊपर आक्रमण कर दिया। पोदन-पुरमे सहलक्ट नामक एक चैत्यालय था, जिसमे एक हजार स्तम्भ लगे हुए थे। महापद्म चैत्यालय-को टेक्कर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके मनमें भी यह माबना जागृत हुई कि मै भी अपने नगरमे इसी प्रकारका महस्र स्तम्भवाला चैत्यालय बनवाऊँगा। उसने एक पत्र अपने अमात्यको लिखा— 'महास्तम्भमहस्रस्य कर्तव्य संग्रहो धूवम्' अर्थात् तुम एक हजार स्तम्भ अवस्य मग्रह कर लो।

पत्रवाचकने स्तम्भके स्थानपर स्तभ पढ़ा और उसका अर्थ हुआ कि तुम हजार बकरे इकट्ठे कर लेना। तदनुसार उन्होंने एक हजार बकरे इकट्ठे कर लिये। जब महाराज आये और उन्हे वाचककी इम मुलका पता चला तो बड़े कृद्ध हुए और वाचककी कठोर दण्ड दिया।

एक अनुस्वारकी भूलका कैसा परिणाम निकला।

एक अन्य कथा इस प्रकार मिलती है। पाटलिपुत्रनरेश गन्धवंदत्तकी पुत्री गन्धवंदत्ता अत्यन्त रूपवती थी। उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे गन्धवं विद्यामे पराजित कर देगा, उसे ही वरण करेगी। अनेक रूकाकार आये और पराजित होकर लौट गये। एक दिन विजयार्थ पर्वतके निकटवर्ती पोदनपुरके निवासी पंचाल उपाध्यायने गन्धवंदत्ताकी प्रतिज्ञा सुनी। वह अपने पांच सी पिष्योको लेकर पाटलिपुत्र पहुँचा और वहाँ राजकन्याको पराजित करके उसके संग विवाह किया।

१. आदिपुराण, १६।२५५-८ ।

२ हरिवशपुराण, १३।१६।

आराधना कथाकोष, कथा ९५ । हरियेण कथाकोष, कथा ३५ में पोदनपुरको उत्तरापथमे बताया है, जब कि आराधना कथा कोपमें उसे सुरम्य देशमे बतावा है ।

इस कथामे पोदनपूरको विजयार्ध पर्वतके निकट बताया है।

्क अन्य कथानक इस प्रकार मिलता है। द्वारकानगरीमे बासुदेव कुष्णकी महारानी गन्धवंदत्ताका पुत्र गजकुमार था। पोदनपुरनरेश अपराजितको पराजित करनेके लिए श्रीकृष्णने कई बार प्रयत्न किया, किन्तु वह अपराजित ही रहा। तब गजकुमार सेना लेकर अपराजितके नगर तक पहुँचा। दोनो सेनाओंमे भयानक युढ हुआ। और राजकुमारने अपराजित को पराजित कर दिया। नारायण श्रीकणणे उसका समिवत सम्मान किया।

किन्तु विजय पाकर गजकुमार उच्छृ'खल हो गया। वह स्त्रियोंका शीलभंग करने लगा। एक दिन भगवान् नेमिनाथका समवसरण द्वारकानगरीमें आया। भगवान्का उपदेश सुनकर गजकुमारको देगाय हो गया। उसने भगवान्को निकट मुनिदीक्षा लेली। फिर बिहार करते हुए गजकुमार मृति गराना पर्वतपर पहुँच। वहाँ वे धानेल लगाकर खड़े हो गये। वहाँ पासुल नामक व्यक्ति उनर घोर उपसर्ग किये। सन्धियोंमें बोले ठोक दी। किन्तु फिर मी मृतिराज ध्यानसे विचलित नहीं हए। उन्होंने समाधि-सरण द्वारा शरीर त्यानकर स्वणं ग्राप्त किया।

--- आराधना कथाकोष. कथा ५९

एक और घटनाके अनुसार अयोध्यानरेश त्रिदशजय नरेशके पुत्र जितहात्रुका विवाह पोदनपुरनरेश व्यानन्दकी पुत्री विजयाके साथ हुआ। जिनकी पवित्र कुक्षिसे द्वितीय तीर्थंकर भगवानु अजितनाथका जन्म हुआ।

्ऐसा भी उल्लेख है कि भगवात् पार्श्वनाय अपने पूर्वभवमे पोदनपुरके राजा अरविन्दके पुरोहित विश्वभूतिके पुत्र महभूति थे। उनका भाई कमठ था जो दुष्ट प्रकृतिका था। महभूतिकी अनुपरिविनमे उसने महभूतिकी रत्नीके साथ दुराचार किया। ज्ञात होते ही राजाने कमठको कठोर द्वाया । तब कमठ पोदनपुरमे चलकर भूताचलपुर पहुँचा। वहाँ एक तासमाममे कतपु करने छना।

. इस प्रकार अनेक पौराणिक घटनाओंका सम्बन्ध पोदनपुरके साथ रहा है। किन्नु इतने प्रसिद्ध और समृद्ध नगरका विनाश किन कारणोंसे और किस कालमे हो गया अथवा यह प्रकृतिके प्रकृपिसे नष्ट हो गया, इस सम्बन्धमें कोई स्पष्ट उल्लेख प्राचीन साहित्यमें अथवा इतिहास ग्रन्थोंमें कहीं भी देखनेमें नहीं आया।

#### तक्षशिला

तक्षित्रिका पाकिस्तानमे बर्नमान रावलिपण्डी जिल्हेमे था। कॉनपमके मतानुसार यह 'कलाका सराय' से एक मील, कटक और रावलिपण्डीके बीचमे और शाहधेरीके निकट था। आजकल यहाँ इस प्राचीन नगरीके खण्डहर पडे हुए है। इन खण्डहरोमे जो मीरगांवके नीचे है, वे तक्षित्रिकाकी सबसे पूरानी बस्तीके हैं।

सैण्टमार्टिन इसे हसन अब्दुल, जो शाहधेरीसे आठ मील दूर है, के उत्तर-पश्चिममे आठ मील दूर बताता है।

ें इस नगरको स्थापना, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, श्री रामचन्द्रके भ्राता भरतने अपने पुत्र तक्षके नामपर की थी। तक्ष यहाँका राजो बनाया गया था।

, कथा सरित्**सागरके अनुसार तक्षशिला वितस्ता ( झेलम** ) के तटपर अवस्थित थी ।

१. रामायण, उत्तरकाण्ड, ११४, २०१।

यह कुछ समय एक गान्धार देशकी भी राजधानी रही । उस समय गान्धारमे पूर्वी अफगा-निस्तान और उत्तर-पश्चिमी पंजाब था ।

इस नगरपर सूर्यवंशी राजाओंका बहुत संमय तक अधिकार रहा। किन्तु तक्षके वशमें कीन-कीन राजा हुए, इसका कोई ध्यवस्थित और प्रामाणिक इतिहास नहीं मिलता। महाभारत युद्धते समूर्व आर्थित और विशेषकर पंजाबके राज्योंको कमजोर कर दिया था। अतः कही-कही उत्पात होने लगे थे। गान्धार रेशके नागां ने तक्षशिलपर अधिकार कर लिया।

कहा जाता है, जिस दिन महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, उसी दिन अभिमन्युकी स्त्री उत्तराके गर्भसे परीक्षितका जन्म हुआ था। पाण्डवोंके पीछे हस्तिनापुरकी गहीपर परीक्षित बैठा।

तक्षशिलाके नाग भीरे-धीरे अपनी शक्ति बढाँ रहे थे। उन्होंने पंजाबपर अधिकार कर लिया। फिर पंजाब लीचकर हस्तिनापुरपर भी उन्होंने आक्रमण कर दिया। अब कुरु राज्य इतना निशक थाकि राजा परीक्षितको नागोने मार डाला। इस समय तक्षशिलाके नागोंका राजा तक्षक था।

परीक्षितका पुत्र जनमेजय प्रतापी राजा था। उसने अपनी दाकि खूब बढायी और अपने पिताकी मृत्युका बहला छेनेके लिए नागवंशको निमृत्यु करनेका संकल्प कर लिया। वासुकी, कुल्ज, नीलरक्त, कोणय, पिच्छल, शल, बक्तपाल, हलोमक, कालवेग, प्रकालगन, मुशरण, हिरण्य-बाहु, कथक, कालरन्तक, तथकपुत्र शिष्णुरोम, महाहनु आदि अनेक नाग सरदारीको सम्राद् जनमेजयने जीता जला दिया था। पीछे नागराज वासुकोके भागिनेय आस्तीकने बड़े अनुनय-बिनयसे नागोकी सन्त्र करायी। इन नागोंने अनना प्रभाव-विस्तार खूब किया। मथुरापर नागोकी मात पीढियोने राज्ये किया। काश्मीरमे भी उनका राज्य था। ईसा पूर्व छठा शताब्दीमे विदिशामे नागराज कोप, पुरजय भोगी, रामचन्द्र, चन्द्राशु, नृखवन्त, धनधर्षण, नगर और भूतनद प्रसिद्ध नागराजा हुए।

जब सिकन्दरने भारतपर आक्रमण किया, उस समय तक्षशिलाका राजा आग्निम था। उसने सिकन्दरसे बिना लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकार कर लीथी। उसकी सहायतासे सिकन्दरकी सेनाने सिन्य पार की और तक्षशिला पहुँचकर अपनी थकान उतारी।

मीर्य सम्राट् बिन्दुसारके कालमे तक्षशिखाने दो बार विद्रोह किया। एक बार अशोकको और दूबरी बार कुणालको वहाँ विद्रोह दबानेको जाना पड़ा। विद्रोह दबानेके लिए कोई शिकका प्रयोग नहीं करना पड़ा, बिल्क बडे रोजक और नाटकीय ढंगसे स्वय बान्त हो गया। जब कुमार अशोक तक्षशिखाके निकट पहुँचा तो तक्षशिखाके पौर नगरीसे साढे तीन योजन आगे तक सारे रास्त्रेको सम्माकर मंगल घट लिये हुए उसकी सेवामे उपस्थित हुए और कहने लगे—'त हम कुमारके विरुद्ध हैं, न राजा बिन्दुसार के। किन्नु दुष्ट अमात्य हमारा परिभव करते हैं।'

इसके पश्चात् जब अशोक राजगद्दीपर बैठा, तब उसने अपने पुत्र कुणालको तक्षशिलाका उपरिक (गवर्नर) बनाया। कुणाल जन्मसे ही सुरूप और सुकुमार था। उसकी आँखे बड़ी सुन्दर

१. महाभारत।

२ वायुऔर ब्रह्माण्ड पुराण ।

३. दिग्यावदान ।

थी। अशोकने वृद्धावस्थामे तिष्यरक्षिता नामक एक युवतीसे विवाह किया था। एक बार एकान्त पाकर तिष्यरक्षिता कुणालकी आंखोको देखकर उत्तपर मुग्ध हो गयी। विमाताके इस धृणित प्रस्तावको कुणालने अस्वीकृत कर दिया। इससे तिष्यरिक्षता उसकी शत्रु बन गयी। अवसर पाकर एक उसने तथा करते हम श्री के अभिकर अशोकके नामसे यह आदेश भिजवाया कि कुमारको अन्या कर दिया जाये। इस आदेशको पाकर पौरजन भयभीत हो गये। तब कुणालने इस आदेशको राजाका और पिताका आदेश मानकर उनकी आजाको पालना अपना कर्नव्य समझा और खुशीसे आंखे निकल्या थे। जब कुणाल अपनी न्त्री कावनामालाके साथ पाटलिपुत्र आया और अशोकको इस अयानक पर्युग्नका पता चला तो। उसने तिष्यरिक्षता जिल्ला करा विद्या या और अशोकको इस भयानक पर्युग्नका पता चला तो। उसने तिष्यरिक्षता जिल्ला करा दिया या निर्वासित कर दिया। साथ ही, तक्षशिलामे जिस स्थानपर कुणालने अपनी आंखे निकल्यायी थी, वहां स्त्य खडा करवा दिया या निवासित कर दिया। साथ ही, तक्षशिलामे जिस स्थानपर कुणालने अपनी आंखे निकल्यायी थी, वहां स्त्य खडा करवा दिया। यह स्त्य पूर्वमे वरपल नामक गांवने पहे हुए है। ये खण्डहर रावलिपछोसे खण्डहर सिरकायके डेड मील पूर्वमे वरपल नामक गांवने पहे हुए है। ये खण्डहर रावलिपछोसे अग्निपर अब हाहयेरी, सिरकाय, सिरमुख, कच्छाकोट गाव वस गये है।

र्देशा पूर्व प्रथम शताब्दीमे बैक्ट्रियासे निकाले जानेपर कुषाणीने इस अपनी राजधानी बनाया था। सिकन्दरने इसको ट्रेंसा पूर्व २२६ मे जीता था। उसके चार वर्ष बाद मौर्य सम्राट् चन्द्रगुमने इसे अपने राज्यमें मिला निया था। ईसा पूर्व १९० में ड्रेमिट्रियसने इमे जीत लिया और यह ग्रोक राजाओंकी भारतीय राजधानी बन गया। उसके बाद यह नगर शक, पल्लव और कुषाण राजाओंके आधिपत्यमे रहा।

#### विष्यात विदर्शवद्यालय

यहाँ ईसाकी प्रथम घाताब्दी तक पश्चिमके बलभी, पूर्वक तालन्दा, दक्षिणम काचीपुरम् ओर मध्य-भारतके धम कटकंक समान उत्तरापथका प्रसिद्ध दिश्वविद्यालय था। पाणिनि जेसा वया-करण, विख्यात येचा जोवक यही पढ़ें थे। सम्भवतः चाणवर्यने भी यहीं घिश्वा प्राप्त की थां। इस विश्वविद्यालयमे शस्त्र और शास्त्र दोनी प्रकारकी शिक्षाकी व्यवस्था थां। दूर-दूरसे लोग यहा पढ़ने आते थे। सिरकायसे चार मोलपर विद्याल भवनोके भग्नावशेष पढ़े हुए है। यहीपर यह विश्वविद्यालय था। इसकी ख्याति गुदूर देशों तक था।

#### जेनधर्मका केन्द्र

ईसा पूर्व ३२६ मे सिकन्दर अटकके निकट सिन्ध नदीको पार करके तक्षारालामे आकर टहुरा। उसने दिगम्बर जैन मुनियोके उच्च-बरित्र, उन्नत ज्ञान और कटोर साधनाके सम्बन्धमें अनेक लोगोसे प्रशास मुनी थी। इसके उचके मनमें दिगम्बर जैन मुनियोके दर्शन करनेकी प्रबल आकाक्षा थी। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि नगरके बाहर अनेक नगन जैनमुनि एकान्तमें तसस्या कर रहे हैं, तो उसने अपने एक अमास्य ओनेमोकेटसको आदेश दिया—मुम जाओ और एक जिन्नोसाफिन्ट (दिगम्बर जैनमुनि) को आदर सहित लिवा लाओ।

ओनेसीक्रंटस वहाँ गया, जहाँ जगलमे जैनमृनि तपस्या कर रहेथे। वह जैन सघके आवार्यके पास पहुँचा और कहा—आवार्य । आपको बधाई है। परमेस्वरका पुत्र सम्राट् सिकन्दर, जो सब मनुष्योंका राजा है, आपको अपने पास बुलाता है। यदि आप उसका निमन्त्रण स्वीकार करके उसके पास चलेंगे तो वह आपको बहुत पारितोषिक देगा । यदि आप निमन्त्रण अस्वीकार करके उसके पास नही जायेंगे तो सिर काट लेगा ।

श्रमण साध सधके आचार्य दौलामस (सम्भवतः घृतिसेन ) सूखी घासपर लेटे हुए थे। जन्होंने लेटे हुए ही सिकन्दरके अमात्यकी बात सूनी और मुसकराते हुए बोले—सबसे श्रेष्ठ राजा बलात किसीकी हानि नहीं करता, न वह प्रकाश, जीवन, जल, मानव शरीर और आत्माका बनानेवाला है, न इनका संहारक है। सिकन्दर देवता नहीं है क्योंकि उसकी एक दिन मत्य अवश्य होगी। वह जो पारितोषिक देना चाहता है. वे सभी पदार्थ मेरे लिए निरर्थक है। मै तो बासपर सोता हूँ। ऐसी कोई वस्तु अपने पास नहीं रखता. जिसकी रक्षाकी मझे चिन्ता करनी पड़े. जिसके कारण अपनी शान्तिकी नीद भंग करनी पडे। यदि मेरे पास सवर्ण या अन्य कोई सम्पत्ति होती तो मै ऐसी निश्चिन्त नीद न ले पाता । पृथ्वी मुझे सभी आवश्यक पदार्थ प्रदान करती है, जैसे बच्चेको उसकी माता सख देती है। मै जहाँ कहाँ जाता हूँ, वहाँ मुझे अपनी उदर पूर्तिके लिए कमो नहीं, आवश्यकतानुसार सब कुछ (भोजन ) मझे मिल ही जाता है। कभी नहीं भी मिलता तो मैं उसकी कुछ चिन्ता नहीं करता । यदि सिकन्दर मेरा सिर काट डालेगा तो वह मेरी आत्मा को तो नष्ट नहीं कर सकता। सिकन्दर अपनी धमकीसे उन लोगोको भयभीत करे जिन्हे मुवर्ण, धन आदिकी इच्छा हो या जो मत्यसे डरते हो । सिकन्दरके ये दोनो अस्त्र हमारे लिए शक्तिहीन है, व्यर्थ है। क्योंकि न हम स्वर्ण चाहते हैं, न मत्यसे डरते है। इसलिए जाओ, सिकन्दरसे कह दो कि दौलामसको तुम्हारी किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है। अतः वह तुम्हारे पास नहीं आवेगा। यदि सिकन्दर मुझसे कोई वस्त चाहता है तो वह हमारे समान बन जावे।"

आनेसीकेटसने सारो बाते सम्प्राट्से कही। सिकन्दरने सोचा—जो सिकन्दरसे भी नहीं इरता वह महान् है। उसके मनमे आचार्य दोलामसके दर्शनीकी उत्सुकता जागृत हुई। उसने जाकर आचार्य महाराजके दर्शन किये। जेन मृतियोंके आचार-विचार, ज्ञान और तपस्यासे वह बड़ा प्रभावित हुआ। उसने अपने देशमे ऐसे किसी साधुको ले जाकर ज्ञान-प्रचार करनेका निरुचय किया। वह कत्याण मुनिसे मिला और उनसे यूनान चलनेकी प्रार्थना के। मुनिने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यदापि आचार्य किसी मतिके यनान जानेकी बातसे सहमत नहीं थे।

जब सिकन्दर तक्षशिलासे अपनी धैनाके साथ यूनानको लौटा, तब कल्याण मुनि भी उसके साथ-साथ बिहार कर रहे थे। मुनि कल्याणने एक दिन मार्गमे ही सिकन्दरकी मृत्युकी भविष्यवाणी की। मुनिक वचनोंके अनुसार ही बेबीलोन पहुँचनर ई पू. ३२३ साथ अपराह्न बेलामे सिकन्दरको मृत्यु हो गयी। मृत्युसे पहुले सिकन्दरने मुनि महाराजके दर्शन किये और उनसे उपदेश मुना। सम्राट्की इच्छानुसार यूनानी कल्याण मुनिको आदरके साथ यूनान ले गये। कुछ वर्षों तक उन्होंने यूनासिमोको उपदेश देकर धर्म प्रचार किया। अन्तमे उन्होंने समाधिमरण किया। उनका हा राजकीय सम्मानके साथ वितापर रखकर जलाया गया। कहते हैं, उनके पाथाण चरण एथेन्समें कियी प्रसिद्ध स्थानपर बने हुए है।

तक्षशिलामे उस समय दिगम्बर मृति रहते थे, इस बातकी पुष्टि अनेक इतिहास-ग्रन्थोसे होती है।

े ''एलेक्जैण्डर (सिकन्दर) ने उन दिगम्बर मुनियोके 'पास ओनेसीकेटसको भेजा। उसका

<sup>8.</sup> Mc. Crindle, Ancient India. p. 70

कहना है कि उसने तक्षशिलासे २० स्टेडीज दूर १५ व्यक्तियोको विभिन्न मुद्रालीमें खड़े हुए, वैठे हुए या लेटे हुए देखा, जो बिलकुल नग्न थे। वे शाम तक इन आसनोसे नही हिल्ली थे। शामके समय वे शहरमे आ जाते थे। सूर्यका ताप सहना सबसे कठिन काम था।"

—— प्लूचार्च, ऐशियेण्ट इण्डिया, पृ. ७१

"दिगम्बर जेन धर्म प्राचीन कालसे अबतक पाया जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकल्कता
है कि जिन्मोसीफिस्ट, जिनको यूनानियोने पश्चिमी भारतमे देखा था, वे जैन थे, वे ब्राह्मण या
बौद्ध नहीं थे। सिकन्दरने दिगम्बर मुनियोका समुदाय तक्षशिलामे देखा था। उनमे से करूमण
नामक मुनि कारस तक उसके साथ गये। इस युगमे इस धर्मका उपदेश चौबीस तीर्थकरोंने दिया
है और महावीर उनमे अनिता तीर्थकर है।"

—ई. आई थामस कृत 'दी लाइफ ऑफ बुद्ध'

इसी पुस्तकमे एक स्थानपर लिखा है कि सिकन्दरके आदिमयोने जैन-बौढ घर्मको बैक्ट्रिया, औक्सियाना तथा अफगानिस्तान तथा भारतके बीचको घाटियोमे उन्नत रूपसे फैला हुआ वाया था।

मेजर जनरल जे एस आर फर्लागने भी अपनी पुस्तक 'तुल्नात्मक धर्म-विज्ञान (Science of Comparative Religions) में तक्षशिलामे दिगम्बर जैनमुनियोके पाये जाने और सिकन्दरके साथ कल्याण नामक दिगम्बर जैन मुनिके जाने की बातका समर्थन किया है।

इन प्रमाणोसे यह सिद्ध होता है कि सिकन्दरके आक्रमणके समय तक्षशिला जन धर्मका केन्द्र था और यहाँ अनेक दिगम्बर जैन मनि रहते थे।

# परिशिष्ट-३

उत्तरप्रदेशके दिगम्बर जैन तीर्थी -का संचिप्त परिचय और यात्रा-मार्ग

#### ਫਿਜਜੀ

#### बड़ागाँव

दिल्लीमें यस द्वारा दिल्ली-सहारतपुर सडकपर २२ कि भी खेलडा जाना चाहिए। यस स्टेंण्ड पर नागे और रिक्शे मिलते हैं। बस स्टेंण्डसे मेरठके बस स्टेंण्ट पर जाकर मेरठबाली बससे अथवा रिक्शे द्वारा बडागांव जा सकते हैं। खेलडामें बड़ागांव ५ कि भी है जिससे २ कि. मी. कच्चा मार्ग है। यह अतिशय क्षेत्र है। यहाँ भगवान् पार्धनाधकी चमत्कारो प्रतिमा है। लोग यहा मनीनी मनाने आते हैं। यहाँ नेन धमेंशाला है। किन्तु खेसडामें ठहरनेमें अधिक सुविधा रहती है। खेलडु बड़ी मणडी है।

## हस्तिनापुर

खेलाडा में हस्तिनापुर लगभग ९० कि मो. है। दिल्लीसे मेरठ ६० कि मो. और मेरठसे हस्तिनापुर ३० कि. मो है। हस्तिनापुरमें भगवान ऋषभदेवको राजकुमार श्रेयान्सने सर्वप्रथम आहार दिया था। भगवान् शान्तिनाथ, कुन्युनाथ और अरनाथके गर्भ, जन्म, तप और ज्ञानकत्थाणक यहीपर हुए थे। ये तीर्थंकर भी थे और ककता थे थे। बिल आदि मन्त्रियोंने अकस्प्रनाचार्य आदि ७०० मुनियोपर जब घोर उपसर्ग किये, तब मुनि विष्णुकुमारने यहीपर जन मुनियोको रक्षा की थी। कौरव-पाण्डव यहीके रहनेवाले थे।

यहाँ राजा हरमुखरायका बनवाया हुआ जैनमन्दिर है। उसके सामने ३१ फुट ऊँचा

मानस्तम्भ है। मन्दिरमे भगवान् शान्तिनाथकी मूलनायक प्रतिमा है। इसके पीछे एक मन्दिर और है। उसमे लगभग ६ फूटकी भगवान् शान्तिनाथकी खड्गासन प्रतिमा दर्शनीय है।

क्षेत्रसे २ मील दूरपर भगवान् शान्तिनाथ, एक कम्पाउण्डमे भगवान् कृप्युनाथ अरी अरहनाथ तथा उससे आगे भगवान् मिल्लिनाथकी टोके हैं। क्षेत्रसे टोकों तक कच्चा मार्ग है। तांगे द्वारा जा सकते हैं।

क्षेत्रपर ठहरनेके लिए कई घमंत्रालाएँ बनी हुई है। क्षेत्रपर दिगम्बर जैन गुरुकुल, और मुमुसु आश्रम स्थित है। क्षेत्रका वार्षिक मेला कार्तिकी अष्टाह्मिकामे होता है। फाल्गुनी अष्टाह्मिका और ज्येष्ठ कृष्णा १४ को छोटे मेले होते है।

#### श्रीनगर

हिस्तिनापुरसे मेरठ वापस आकर मुरादाबाद जाना चाहिए। वहाँसे मुरादाबाद-हरिद्वार लाइनके नजीबाबाद स्टेशनपर उतरकर बस द्वारा कोटद्वार होते हुए श्रीनगर १६० कि. मी. है। ऋषिकेशसे श्रीनगर वस मागेंसे १०७ कि. मी. पडता है। जैन मस्दिर अलकतन्दा नदीके तथ्यर अवस्थित है। ठहरनेंके लिए जैन घमंशाला बनी हुई है। यहां भगवान् पार्श्वनाथकी एक प्रतिमा है, जिसके चमस्कारोके बारेंसे अनेक किवदन्तियां प्रचलित है।

## कैलास और बदरीनाथ

श्रीनगरसे बस ढ़ारा रुद्र प्रयाग होते हुए केदारनाथ, बदरीनाथ जा सकते है। पक्की सडक है।

बदरीनाथकी मूर्ति वस्तुत भावान् ऋषभदेव की मूर्ति है। यह दो भुजावाली पद्मासन प्रतिमा है। दो भुजाएँ नकली लगायी हुई है। स्वतको परचात् मुर्तिको अल्कृत किया जाता है। तब सन्दिरके पट खोले जाते है और तब 'निर्वाण-दर्शन' कराया जाता है। बोली लेनेपर कुछ लोगोको स्वतनके समय दिगम्बर मुन्तिक दर्शनकी अतुमनि प्राप्त हो जाती है।

यहाँ भगवान् ऋषभदेवने तपस्या की थी। नाभिराज और मरुदेवोने यहीपर तपस्या की थी। भगीरथने यही गगाके किनारे तप किया था। उन्हीके नामपर गगाकी एक धाराका नाम भागीरथी हो गया है।

बदरीनाथसे केलास-यात्राका मार्ग आजकल बन्द है। बदरीनाथसे जोशीमठ होते हुए नीतां घाटी ९४ कि. मी. है। यह भारतीय सीमाका अन्तिम गाँव है। इससे आगे होती गाँव ११ कि. मी है। यहाँ चीनी सेनाको चौकी है। इससे आगे केलाम तकका सारा प्रदेश चीनके आधिपत्य-मे है।

## अहिच्छत्र

बदरीनाथसे बम द्वारा ऋषिकेश लीटकर वहांसे रेल द्वारा मुरादाबाद, मुरादाबादस वन्दोंसी और बन्दोंसीओ आंकला स्टेशन जाना चाहिए। आंवला स्टेशनसे अहिच्छत्र १८ कि. भी है। स्टेशनसे क्षेत्र का जाने के लिए तोंगे मिलते हैं। इस क्षेत्रपर भगवाद पास्तैनाथके उत्तर संवरदेवने उपसर्ग किया था। नागकुमार जातिके धरणेन्द्र और पद्मावतीने भगवाद्वके उत्तर संपंकण फेला दिया और भगवाद्वके उत्तर उठा लिया। तो भगवाद्वके केवलज्ञान हो गया। इन्द्र और देवोंने आंकर भगवाद्वके केवलज्ञान हो गया।

वहींघर अपना प्रथम उपवेश दिया। बहिच्छत्रमें भगवान् पावर्तनायको मुलनायक प्रतिमा है, जिसे 'तिखालवाले बावा' कहा जाता है। उनके चमकारोंकी अनेक किंवदिन्तियाँ प्रचलित हैं। बहिच्छत्रसे मिले हुए रामनगरके मन्त्रियों प्रचलित हैं। बहिच्छत्रसे मिले हुए रामनगरके मन्त्रियों भगवान् पावर्तनाथकी भव्य प्रतिमा है। कहा जाता है कि यहीपर भगवान्के फणपर पात्रकेशरी नामक बाह्मण विद्यान्त्रको अपनी शंकाका उत्तर लिखा हुआ मिला था, जिससे उन्होंने जैनधर्म स्वीकार कर लिया और वे प्रसिद्ध आचार्य पात्रकेशरीके रूपमें विस्थात हुए।

## चौरासी मधुरा

अंकला स्टेशनसे अलीगढ़-हाथरस होते हुए मथुरा आना वाहिए। मथुरा जंकशनसे ५ फि. मी. चौरासी सिद्धलेत्र है। यहाँस अन्तिम केवली जम्बूस्वामिको निर्वाण प्राप्त हुआ था। विद्युच्चर आदि ५०० मुनियोंपर यहीपर भयानक उपसां हुआ था। मनु आदि सप्तिष्योंके प्रभावसे नगरमे फैला हुआ मरी रोग शान्त हुआ था। यहाँ कंकाली टीले तथा अन्य स्थानीसे अनेक जैन मृतियाँ, आयागपट्ट आदि निकले थे। उनमे-से कुछ सामग्री यहाँके जजायवघरमे सुरक्षित है। यह सामग्री दर्शांने से है। अत्रेत्र केव सामग्री दर्शांने से है। से सिक्स है। से सिक्स है। से सिक्स है। सिक्स ह

#### क्षागरा

मथुरासे रेल या बस द्वारा आगरा आता बाहिए। ठहरनेके लिए मोतीकटरा दिगम्बर जैन बहा मन्दिरकी धर्मशाला और कवीडा बाजार बेलनांजको जैन धर्मशाला अपिक सृविधाजनक हैं। आगरामें ६६ दिगम्बर जैन मन्दिर हैं। उत्तमें मोतीकटरा, बेललनांज, धृल्यागंज, राजामध्त्री, नाईको मण्डी और छीपीटोलांके मन्दिर बढ़े हैं। रोशान मृहल्लमंं शीतलनायजीका मन्दिर है। इस मन्दिरपर वेताम्बर समाजका अधिकार है। केवल अगवान् शीतलनायजीका मृदि ही दिगम्बर है, शेप सब मृतियाँ क्वेताम्बर हैं। धीतलनाय स्वामीका अभिषेक प्रातः छह बजे होता है। उस समय मृति अपने असली रूपमें होती है। यह मृति अत्यन्त वित्ताक्षकों और अतिशयसम्पन्न है। ताजगंजके मन्दिरमें विन्तामिल पाइवेनायकी वह मृति विराजमान है, जिसकी पूजा कविवर बनारसीदास आदि करते थे। यहाँ ताजगहल, लाल किला, सिकन्दरा दर्शनीय है। फतहपुर सीकरी भी दश्नीय है जो आगरासे ११ कि. मी.है।

## घौरीपुर

आगरासे बस द्वारा बटेश्वर जाना चाहिए। आगरासे बटेश्वर ७० कि. मी. है। यहाँ जैन मन्दर और धर्मधाला है। इस मन्दिरकी दो मजिलें अमुनाके अन्दर हैं। इसमे भगवान अजितनाय-की मूर्ति अत्यन्त भव्य है। बटेश्वरसे धोरीपुर लगभग ४ कि. मी. है। मार्ग कच्चा है। जीप्, ता सकती है। यहाँपर तेईसवे तीर्थंकर भगवान नेमिनायके गर्म और जन्म-कल्याणक मनाये गये थे। सुप्रतिष्ठ मुनिको यहाँ केवलज्ञान हुआ था। मुनि धन्यको यहाँ मोक्ष प्राप्त हुआ। मूनि अल्लल्कुमार और यम मुनिको भी यहाँसे निर्वाण हुआ था।

## फीरोजाबाद

बटेश्वरसे बस द्वारा फीरोजाबाद जाना चाहिए। यहाँ सेठ छदामीलालजी द्वारा निर्मित

मन्दिर दर्शनीय है। यहाँ धर्मशाला भी है। ठहरने आदिकी अच्छी सुविधा है। शहरमें चन्दाप्रमु मन्दिरमें भगवान् चन्द्रप्रभकी स्फटिक प्रतिमा अत्यन्त सुन्दर है। स्फटिककी इतनी बड़ी और सुन्दर मूर्ति सम्भवत कही नही है। यह शहर चृड़ियोंके व्यवसायके लिए सारे देशमें प्रसिद्ध है।

#### चन्दवार

फीरोजाबादसे चन्दवार ६ कि. मी है। मार्ग कच्चा है। केवल जीप द्वारा जाना ही सुविधाजनक है और वह भी किसी परिचितको साथ ले जाकर। यहाँ केवल पाँच प्रतिमाएँ है, जो लगभग एक हजार वर्ष प्राचीन हैं।

## मरसलगंज

चन्दबारसे वायम फीरोजाबाद आकर मरसलगज जाना चाहिए। फीरोजाबादसे क्षेत्र २२ कि. मी. है। फीरहा-कोटला-फीरोजाबाद, टूंडला-एटा रोड अथवा फीरहा-मैतपुरी रोडकी किसी समी फीरहा उतरना चाहिए। फिरहासे क्षेत्र ६ फलीग है। यह अतिशय क्षेत्र है। यहाँ प्रति तीसरे वर्ष मेला भरता है।

#### क्रक्रिपला

फीरोजाबादमे बस द्वारा फर्हेखाबाद अथवा रेल द्वारा कायमगंज जाना चाहिए। फीरोजाबादसे कायमगंज १५७ कि मी है। कायमगंजसे कम्पिला ६ कि मी है। पक्की सड़क है। बस और इके बराबर मिलते हैं। यहाँ भगवान विसलनाथके गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक हुए थे। राजा हुपदकी पुत्री द्वीपदीका स्वयंवर यही हुआ था। यहाँका वार्षिक मेला चैत्र कुण्णा अमावस्यासे चैत्र शक्का नृतीया तक होता है।

#### इलाहाबाद

कायमगजसे रेल द्वारा कानपुर जाना चाहिए जो १०० कि भी है। तथा कानपुरसे इलाहाबाद रेल मार्ग द्वारा १९२ कि. मी. है। इलाहाबादका प्राचीन नाम पुरिमताल था। भगवान् ऋपभदेवने यहाँ एक बटवृक्षके नीचे बेठकर तपस्या, की और वहीं केवलजान प्राप्त हो गया। जिससे उस वटवृक्षको अक्षयवट कहने लगे तथा पुरिमतालका नाम प्रयाग हो गया। वह अक्षयवट (वंदा परम्परासे) किंके भीतर अबतक मीजूद है। भगवान्का प्रथम समस्यक्ष भी यहीं लगा या और उनका प्रथम समस्यक्ष यहीं हुआ था। यहींके सम्रालयमें कई जैन मूर्तियाँ है जो इतिहास और कलाकी दृष्टिसं महत्वपूर्ण है। यहां मगम, नेहरू भवन आदि दर्शनीय है।

#### क्षीशास्त्री

हलाहाबादसे बस द्वारा कीशाम्बी ६० कि. मी. दूर है। यहाँपर भगवान पद्मप्रभूके गर्भ और जन्म कन्याणक हुए थे। चन्दनवालाने यही भगवान महावीरको आहार दिया था। यहां एक मन्दिर और धर्माला है। बस कीशान्बीके रेस्ट हाउस तक जाती है। यहांसे लगभग तीन कि. मी. कच्चे मार्सि क्षेत्र तक पहुँच सकते हैं।

## पभोसा

यह क्षेत्र यमुनाके तटपर कौशाम्बीसे प्राय १० कि. मी. दूर एक छोटीसी पहाड़ीपर है। कौशाम्बीसे यमुनाके रास्ते नाव द्वारा लगभग १० कि. मी. है। अकिलसरायसे पच्छिम सरीरा तक बसें भी चलती है। पिच्छम सरीरासे यह क्षेत्र लगभग पाँच कि. मी. है, मार्ग कच्चा है। यही-पर भगवान पपप्रभुने दीक्षा लो पी और यही उन्हें केवलज्ञान हुआ था। नारायण श्रीकृष्णका निधन जरत्कुमारके बाणसे यहीपर हुआ था। यहां पप्रप्रभु भगवान्की मूर्तिमे अद्भुत चमरकार है। वह मूर्ति वादामी वर्णकी है। किन्तु जैसे-जैसे सूर्य मध्याह्मकी ओर चढ़ता है, मूर्तिका रंग रजवण होता जाता है फिर घटते घटते चामको वह अपने असलो रूपमे आ जाती है। दूसरा चमरकार यह है कि यहा केशरकी वर्षा होती है। विशेषतः कार्तिक सुदी १२ और चैत्र सुदी १५ को लूब केशर वरसती है। यहांकी मूर्तियाँ वहत प्राचीन हैं।

#### लखनऊ

पभोसासे वापस इलाहाबाद आकर वहांसे लखनऊ जाना चाहिए। इलाहाबादसे लखनऊ सीघी लाइन है। यदि लखनऊ न जाना हो तो इलाहाबादसे बस और ट्रेन सीघी अयोध्या जाती है। इलाहाबादसे अयोध्या १६० कि. मी. है।

लंखनऊमे चारबाग स्टेशनके पास ही मुन्तेलाल कागजीकी धर्मशाला है। धर्मशालामे मन्दिर भी है। इसके अतिरिक्त चीक, यहिप्रागज, डालीगंजके मन्दिर भी दर्शनीय है। दर्शनीय स्थानोमे म्यूजियम, (यहां बहुत जैन सामग्री रखी हुई है), चिड़ियाधर छोटा-बडा इमामबाड़ा आदि दर्शनीय है।

#### अयोध्या

लखनउसे अयोध्या १३५ कि. मी. है। रायगंज मुहल्लेमे बही मृति भगवान् ऋषभदेवकी विराजमान है। मन्दर के आगे उद्यान और धर्मज्ञाला है। कटरा मुहल्लेम पुराना मन्दिर है और धर्मजाला है। स्टेशनसे दोनों जगहके लिए रिक्को बरावर मिलते हैं। अयोध्याकी रचना देवोंने की थी। यहां ऋषभदेव, अजितनाय, अभितनत्वनताय, पुमतिनाथ और अनत्वनाथ इन पाँच तीर्थकरोके गर्म, जन्म, तप और केवलज्ञान कन्याणक हुए थे। केवल ऋषभदेवका ज्ञानकल्याणक प्रयागमे हुआ था। द राचीचो तीर्थकरोकी टोके वर्गी हुई हैं। करन्य पानुहल्लामे मुमतिनायकी, स्वयगमे हुआ था। द राचीचो तीर्थकरोकी टोके वर्गी हुई हैं। करन्य मुहल्लामे मुमतिनायकी, सर्य नदीके किनारे अनत्वनाथकी, कटरा 'क्लब्ले पास अभिनन्दननाथकी, इसके पास ही मृति शीतलनाथकी अक्ति हो। इसकेवर्ती भरत, जिनके नामपर इस देशका नाम भारतवर्ष पड़ा, भगवान् रामचन्द्र और सीताकी कीडास्थली भरत जिनके नामपर इस देशका नाम भारतवर्ष पड़ा, भगवान् रामचन्द्र और सीताकी कीडास्थली भरते पी। हिन्दू, बीढ, सिख और मुसलमान सभी इसको अपना तीर्थ मानते है। यहां चैत्र-कृष्णा ७ से ९ तक मेला होता है।

## रतनपूरी

अयोध्यासे रतनपुरी २४ कि. भी. है। बसे मिलती हैं। यह फैजावार-बारावंकी रोडके किनारेपर सड़कसे २ फलीपपर रौनाही गांव है। गांवके अन्वर दिगम्बर समाजके दो मन्दिर है। यहाँ भगवान धर्मनायके गर्म, जन्म, दीक्षा और ज्ञानकत्याणक हुए थे तथा उन्होंने यहीपर धर्मचक्र प्रवर्तन किया था। यहाँ छोटी-सी धर्मधाला भी है।

## त्रिलोकपूर

अयोध्यासे बाराबंकी सड़क मार्ग द्वारा १६७ कि० मी० है। बस और रेल जाती है। बाराबंकीसे बस या टेम्पू द्वारा दिन्दौरा नहर १९ कि. मी. तक पक्की सड़क है। वहसि बायीं ओर नहरके किनारे कच्चे मार्गसे ६ कि. मी. दूर त्रिलोकपुर गाँव है। विन्दौरा स्टेशनसे ५ कि. मी. पड़ता है। साइकिल द्वारा या पैदल जा सकते हैं। यहाँ दो दिगम्बर जैन मन्दिर हैं। नेमिनाथ भगवानका मन्दिर अतिशय क्षेत्र कहलाता है। कहते हैं वहाँ जाकर लोगोंकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती है।

#### थावस्ती

त्रिलोकपुरसे बाराबंकी आकर वहांसे रेल या बस द्वारा गौण्डा-बलरामपुर होकर श्रावस्ती आना चाहिए। यहाँ भगवान् सम्भवनाथके गर्भ, जन्म, तप और ज्ञानकल्याणक हए थे।

यहाँसे मुनि मृगध्वज, मृनि नागदत्त मुक हुए थे। जैननरेश सुदृढध्वज अथवा सुहलदेवने महमूद गजनवीके भानजे और सिमहसालार सैयद सालार मसऊद गाजीको यही परास्त किया था। अलाउदीन खिलजीने यहाँके मन्दिरों, मूर्तियों, विहारों और स्तूपोको तोड़कर खण्डहर बना दिया। भगवान सम्मवनाथका प्राचीन मन्दिर जीणंशीणं दशाभे वहाँ अब भी खहा है। आजकल यह सोमानाथका मन्दिर कहलाता है। कहा जाता है कि इसके निकट अठारह जैन मन्दिर थे, जो अब खण्डहरोंके रूपमें पड़ हर्ए है।

क्षेत्रपर नवीन मन्दिर और धर्मशाला बन गये हैं।

#### वाराणसी

यहाँ अयोध्यासे भी जा सकते है और चाहे तो कानपुरसे वाराणसी, रुखनऊ, इलाहाबाद, अयोध्या और श्रावस्ती जा सकते है तथा श्रावस्तीसे सीधे गोरखपुर होते हुए काकन्दी, ककुभग्राम जा सकते है।

वाराणसीमें दो तीर्थंकरो-मुगाइवेताथ और पाइवेताथक गर्भ, जन्म, तप ओर ज्ञानकल्याणक हुए थे। भेल्दुरामे पाइवेताथ तथा भदेनीघाटमें सुपाइवेताथका जन्म हुआ था। भेलुदुरामे एक मन्दिर और घर्मशाला दिगम्बर और इवेतास्वर समाजकी सम्मिलित है। एक हो बेदीघर दिगम्बर प्रतिमाएँ भी है। इसी प्रकार धर्मशालामें भी दोनों ठहुर सकते है। दोनों ही समाजोंके कार्यालय यहाँघर है। इस मन्दिर के अलावा यहाँ दो मन्दिर दिगम्बर समाजके है। सम्मिलित मन्दिरके बगलमें जो दिगम्बर मन्दिर है, उसमें कई प्रतिमाएँ लगभग एक हजार वर्ष प्राचीन है। बाहर जो दिगम्बर सम्ति है। इस प्रतिमाएँ लगभग एक हजार वर्ष प्राचीन है। बाहर जो दिगम्बर सन्दर है, उसमें वेदीघर सोनेका काम, दीवालोंके चित्र तथा पदावितों देवीकी मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है।

भवेनीघाटमे स्पादाद महाविद्यालयका भवन है। उसके ऊपर मुपाव्वेनाथ भगवानुका मन्दिर है। मन्दिरके नीचे गंगा बह रही है। इसके पास ही छंदीलालका मन्दिर है। कुछ लोग इसे सुपार्थनाथकी जन्मभिम मानते हैं।

मैदागिनमे दिगम्बर जैन घर्मेशाला है। यहाँ ठहरनेकी अच्छी सुविधा है। धर्मशालाके बीचमे मन्दिर भी बना हुआ है।

## सिहपूरो

वाराणसीसे सडक मार्ग द्वारा ६ कि. मी. सारनाथ है। वाराणसीसे मोटर, टैक्सी आदि बराबर मिलती है। यहाँ भगवान् श्रेयात्सनाथके गर्भे, जन्म, तप और ज्ञानकल्याणक हुए थे। मन्दिरके वाहर ही एक स्तूप बना हुआ है। कुछ लोग इसे सम्राट् अघोकका बनाया हुआ मानते है और कुछ सम्राट् सम्प्रति द्वारा निर्मित मानते है।

## बन्द्रपुरी

सिंहपुरीसे बन्द्रपुरी १७ कि. भी. है। इस गौबका नाम बन्द्रावती है जो बारागसी-गौरखपुर रोडपर सड़क्से हटकर २ कि. भी. दूर अवस्थित है। २ कि. भी. का यह मार्ग कच्चा है किन्तु सबारी चली जाती हैं। यहां भगवान् चन्द्रप्रभक्षे गर्य, जम्म, तप और ज्ञानकत्याणक हुए थे। जैन मन्दिर गंगांक तटपर स्थित है। यहां धर्मधाला भी बनी हुई है।

#### काकन्दी

वाराणसीसे देवरिया जाना चाहिए। वहाँसे टैक्सी आदि द्वारा काकन्दी जा सकते है। यह देवरिया-स्रकेमपुर मार्गपर १४ कि. मी सडक मार्गसे चलकर और १ मील कच्चा रास्ता पार करके काकन्दी क्षेत्र पहुँचते हैं। यहाँ भगवान् पुष्पदन्तके गर्भ और जन्म कत्याणक हुए थे। अभयवोध मुनिको यहीसे निर्वाण हुआ था।

इस स्थानका वर्तमान नाम खुखुन्दू है।

## ककुभग्राम

इस स्थानको आजकल 'कहाऊँ' कहते हैं। यह काकन्दीसे १६ कि. मी. है। मार्ग कच्चा है। बस, जीप जा सकती है। यहाँ पृष्पदन्त भगवानके तप और ज्ञान कल्याणक हुए थे।

यहा २४ फुट ऊँचा पाषाणका प्राचीन मानस्तम्भ है जो ई. सन् ४६० का है। स्तम्भमें नीचेके भागमे सवा दो फुट अवगाहनाकी पार्चनाथ प्रतिमा है तथा स्तम्भके शीर्षपर पांच तीर्थकर प्रतिमाएँ है। इसके निकट ही दो खण्डित जैन प्रतिमाएँ हैं जो गुप्तकालकी लगती है।

## पाद्या (नवीन)

कुछ लोग सिठ्याँव गाँवको पावा मानते हैं। यह देवरियासे कसिया (कुशीनारा) होते हुए ५६ कि. मी. है। यहाँ एक छोटा-सा गाँव टीलो पर बसा हुआ है। चारो ओर टीले और खण्डहर दिखाई पड़ते हैं। अभी तक यहाँ कोई जैन मूर्ति या मन्दिर नही निकला है।

## वेषगढ़

पावासे लीटकर कानपुर होते हुए झांसी-ळिलितपुर रेल द्वारा पहुँचना चाहिए। ळिलितपुरसे वस द्वारा देवगढ़ ३२ कि. मी. है। पक्की सड़क है। मार्ग पहाड़ी घाटियों में होकर बताता है। यह की य एक पहाड़ीपर है। उसके नीचे बेतवा नदी बहती है। पहाड़ीके नीचे विरास्वर जैनधमंत्रालर, सांहू जैन म्यूजियम और दिगम्बर जैनधमंत्रालर, सांहू जैन म्यूजियम और दिगम्बर जैन मनिद है। इसके पास ही गुमकालका एक मनिद्र है। जिसे दशाव तार मन्दिर कहते हैं। तथा वनविभागका विश्वामगृह है। सहाड़ीपर प्राचीन दुर्गकी दीवार है, जिसके पिक्समें कुजड़ार और पूर्वमें हाथी दरवाजा है। इस दीवारके बाद फिर एक दूसरी दीवार आती है। दसे दूसरा गेट कहते हैं। इसके भीतर ही जैन मन्दिर हैं। इस दोवारके मीतर भी एक दीवार है, जिसके दोनों और क्वियत-अक्षिण्डत असंख्य-मूर्तियों हैं। यहां छोटे-वई कुळ ४० जैन मन्दिर हैं। २५ पाषाण स्तम्म हैं तथा कराभग ५०० अभिलेख हैं। यहां छोटे-वई कुळ ४० जैन मन्दिर हैं। २५ पाषाण स्तम्म हैं तथा कराभग ५०० अभिलेख हैं। यहां मूर्तियां, मन्दिर लीट स्ता कराओं देव-दीवयों, तीर्थकर साता, मंगल चिक्कों आदिका अंकन बहुत सुन्दर हुआ है। यह एक अतियय की हैं। हैं कहते हैं, जब कभी राश्निये देव अब भी यहां पूजनके लिए आते हैं। ऐसी भी किवस्ती हैं कि यहां भगवान पानिताव्यके दर्शन करनेसे मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। ऐसी भी किवस्ती हैं कि यहां भगवान पानिताव्यके दर्शन करनेसे मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं।

#### करगवां

यह क्षेत्र सदर झांसीसे लखनऊ रोडपर साढे तीन मील दूर है। तीन मील तक पक्की सडक है तथा आधा भील कच्चा मार्ग है। यहाँ एक परकीटा बना हुआ है। यहाँ घर्मधालाके कुछ कमरे बने हुए हैं। धर्मधालाके पासमे एक पुरानी महिया बनी हुई है। उसके नीचे एक भीयरा (तलबर) बना हुआ है। उससे ५० प्रतिमार्ग है, जो काफी प्राचीन है।

#### पवाजी

यह झांसीसे ४९ कि. मी. और लिंततपुरसे ४८ कि मी. है तथा इन दोनो स्थानोंके मध्यवतीं वसई अथवा तालबेहट स्टेशनसे यह क्षेत्र ८९ मील है। सड़कपर कड़ेसरा स्थान है लहांसे यह क्षेत्र सड़कसर कड़ेसरा स्थान है लहांसे यह क्षेत्र सड़कसे उतरकर र पह पो पहां हो। वस और जीप जा सकती है। यह दो पहां हियों के बीच्ये स्थित है। क्षेत्र के पिश्वमें सेवान नहीं वहती है। एक ओर चेलना नदी है। दो पहांडियोंमे-से एक सिद्धोंको पहांडी कहलाती है। इसके उत्तर दो मिद्ध्या वनी हुई है। इस पहांडी-पर प्राचीन कालमे एक जैन मन्दिर था, जिसके अवशेष और कुछ खण्डित मूर्तियाँ पड़ी हुई है। लोग इसे नायककी गढ़ी कहते है। भोयरेमें ६ जैन मूर्तियाँ है। एक मूर्ति यहां बावडीसे निकलों थी। उसपर मवत् २९९ अकित है। कुछ लोग निर्वाणकाण्डमे आया हुआ पावागिरि सिद्ध क्षेत्र इसी क्षेत्रको मानते है। वे कहते है कि स्वणंभद्र आदि मुनि अपने समस्त कर्मोंका नाश करके यहांसे विमक हर है।

## क्षेत्रपाल ललितपुर

यह स्थान स्टेशनसे तीन मील है। इसमें एक कम्पाउण्डमे पाँच जन मन्दिर वने हुए है। उनमेन्से एक भोयरे में है। भोयरेमे १२ प्रतिमाएँ तीर्थकरोकी हैं और ३५ देवी-देवताओकी प्रतिमाएँ है। क्षेत्रपालमे घर्मशाला भी बनी हई है।

## द्धई

यह देवगढ़से ३० कि. मी और ललितपुरसे वाया जाखलीन लगभग ५० कि. मी है। इस दुधई गांवका पुराना नाम 'महोली' है। यहाँ तीन मन्दिरोके खण्डहर पढ़े हुए है। ये सभी पुरातत्व विभागके अन्तर्गन हैं। कुछ मूर्तिया अच्छी रहासि हैं तथा ६६ मूर्तियां खण्डित दशामे पड़ी हुई हैं। दो मूर्तियां कमश ४२॥ फुट और ११ फुट अवगाहना की है। ये सब कुछेमे पड़ी हुई है। कुछ मूर्तियोके सिर काट डाले गये हैं। दुधईका नाम 'नेमिनाथकी बरात' भी है।

## र्षांवपूर-जहाजपुर

लिलनपुर-बीना ठाइनपर धौर्रा स्टेशन है। स्टेशनसे आधा मील दूर जंगलमे दोनो क्षेत्र है। रेलवे लाइनके पूर्वमे चॉदपुर और पश्चिममे जहाजपुर है। इन स्थानोपर और आसपासमे बहुत-सी मूर्तियां पड़ी हुई हैं। एक कोटके भीतर तीन मन्दिर हैं। इनमे १७ फुट और १२ फुटकी भी मूर्तियां मौजूद है। रेलवे लाइनकी दूसरी ओर भी भग्न मन्दिर और मूर्तियां बहुत है।

## बानपुर

यह क्षेत्र ळळिलपुरसे महारौनी होते हुए ५३ कि. मी. है। यहाँ गाँवके बाहर क्षेत्रपालका मन्दिर है। मन्दिरके चारो ओर कोट है। कोटके अन्दर ५ मन्दिर है। इनमें एक सहस्रकूट चैरयालय है, जो लगभग एक हजार वर्ष प्राचीन है।

## मदनपुर

यह स्थान लिलतपुरसे बरौदिया कला होकर ७५ कि. मी. है, रोड पक्का है। लिलतपुरसे महरीनी होकर ८३ कि. मी. है, जिसमें ६२ कि. मी. पक्की सड़क है। आपेका २४ कि. मी. लेक मी सड़क है। लिलपुर- १४ कि. मी. को कच्चा रास्ता था, अब पक्का हो गया है। यह क्षेत्र एक पहाड़ीपर है। लिलपुर- से महरोगी, मडाबरा होकर मदनपुर तक बसे प्रतिदिन आती-जाती हैं। पहाड़ीके तीन कोनोपर तीन मन्दिर बने हुए है। बड़े मन्दिरसे एक १२ फुटकी तथा दो आठ-आठ फुटकी मृतियां है। तथा इनसे छोटी १९ मृतियां है। तथा इनसे छोटी १९ मृतियां है। यह स्थान पचमढ़ी कहलाता है। उत्तर-पश्चिमकी ओर कोनेम कुछ मन्दिर मिलले है। यह स्थान चम्पोमढ़ी कहलाता है। यहां भी बीचका मन्दिर अच्छी हालतमे है। तीसरे कोनेमे बीचका मन्दिर अच्छी हालतमे है। तिसरे कोनेमे बीचका मन्दिर और कोन स्थान कि दशान स्थानको भीदीमठ कहते हैं। पासमे एक नदी भी है, वहां भी जैन मृतियां सिलती है।

## बालाबेहर

लितपुरसे मालयौन होकर यह क्षेत्र ५३ कि. मी. है, जिसमें ४० कि. मी. पक्का रोड है तथा १३ कि. मी. कच्चा मार्ग है। यह अतिशय क्षेत्र है। यहाँ मुख्य प्रतिमा काले पाषाणकी सवा फुट अवगाहनाकी भगवान् पाश्वंताथकी है। यह सौबलिया पाश्वंताथके नामसे प्रसिद्ध है। इसके अतिशयोकी काफी किवदन्तियाँ प्रचलित है। यहाँ धर्मशाला भी है।

#### सेरोन

यह क्षेत्र क्षेत्रपाल ललिनपुरसे २१ कि. मी. है। यहाँ एक परकोटेके भीतर ६ मन्दिर हैं। यह क्षेत्र जंगलमें है। क्षेत्रपर लगभग डेढ सौ मूर्तियां है। लगभग एक मील दूर मन्दिरो और मूर्तियोके भग्नावयोप पडे हुए हैं। एक तालावमें भी कुल मूर्तियां पडी हैं।

#### सीरौन

लिलपुरसे मडावरा होकर ७४ कि. मी. है। यहाँ एक भग्न मन्दिर है, जिसमे एक मृति है। किन्तु जंगलमे तथा गाँवके मकानोमे बहुत-सी मृतियाँ हैं।

#### आवश्यक सूचना

जो लोग उत्तरप्रदेशके तीर्योंकी यात्रा करके बिहारके तीर्योंकी यात्राके लिए जाना चाहे, उन्हे देवरियासे छपरा होते हुए सीधे वैद्याली निकल जाना चाहिए। वे देवगढ़ और उसके निकटवर्ती और तीर्योंकी यात्रा बादमे कर सकते है।

•

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अकृत्रिम चैत्यारूय जयमाका-पं. दिलसुस अन्नि प्रराण-महर्षि व्यास अनेकार्थ कोष-कवि घनंजय अभिधान चिन्तामणि-जाचार्य हेमचन्द्र अभिधान राजेन्द्र कोच-राजेन्द्र सूरि अर्ध कथानक-कविवर बनारसीदास आदि प्रराण-भगवण्जिनसेन भारम मीमासा-आचार्य समन्तभद्र भाराधना कथाकोष-त्रहा नेमिदस आवश्यक चुणि आवश्यक सुन्न भाशाधर प्रतिष्ठा पाठ-पं आशाधर उत्तरपुराण-आचार्य गुणभद्र उत्तराखण्डकी यात्रा-सेठ गीविन्ददास उत्तराध्ययन सुत्र सर्पांग अंगुप्तर निकाय कल्पसूत्र कल्याणका तीर्थाक कहकोसु-मुनि श्रीचन्द्र कविवर बनारसीदास-डॉ. रवीन्त्रकुमार कुमारपाक प्रतिबोध-आचार्य हेमचन्द्र कियाकलाप~आचार्य प्रभाचन्द्र गणधर सार्द्धशतक ब्रहदब्क्ति गोमहसार-आचार्य नेमिचन्द्र चारित्रसार-चामुण्डराय **जूनही रास-**पं. भगवतीदास छान्द्रीग्य उपनिषद जयसेन प्रतिष्ठापाठ-आचार्य जयसेन जैन शिकाकेख संबद्ध-सं. पं. विजयमृति जम्बू सामि चरित-कवि वीर जम्बस्वामिचरितम्-कवि राजमल्ल **णायकुमार चरिउ ( भूमिका )—डॉ, हीराला**ल तिकोयपण्णत्ति-आचार्य यतिवृषभ तीर्थं जयमाका-भट्टारक ज्ञानसागर तीर्थवन्दन संप्रह-भट्टारक ज्ञानसागर

तीर्थवन्दना-भट्टारक गुणकीर्ति तीर्थं बन्दना-भट्टारक उदयकीति दर्शन-दिग्दर्शन-राहुल साकृत्यायन दिल्ली अथवा इन्द्रप्रस्थ-पं. लक्ष्मीघर वाजपेमी दिब्दावदान दीघ निकाय धर्माग्रत-आचार्य नयसेन धवक ग्रन्थ-आचार्य जिनसेन नागरी प्रचारिणी पत्रिका निर्वाण काण्ड-आचार्य पत्रयपाद निर्वाण भक्ति-आचार्य कुन्दकृत्द न्यायविनिश्चयालंकार-वादिराज सूरि पडम चरिड-कवि स्वयम्भ पडमचरिय-विमल सुरि पद्मपुराण-रविषेण आचार्य पदमपुराण-महर्षि व्यास पद्मावती कल्प परिशिष्ट पर्व-आचार्य हेमचन्द्र पाण्डवपुराण-भट्टारक यशकीति पाइवेनाथ चरित-वादिराज सरि पाइवंद्रराण-कवि बुध श्रीधर पासणाह चरिउ-आचार्य पद्मकीर्ति प्रण्यास्त्रव कथाकोष-न नेमिदत्त प्रतिष्ठा तिस्तक-आचार्य नेमिचन्द्र प्रश्नास्ति-संग्रह---प. परमानन्द शास्त्री प्राचीन भारत-रमेशदत्त मजमदार बाहुबली देव-चरित्र-कविवर धनपाल वजका इतिहास-प्रो कृष्णदत्त वाजपेयी **बजका सांस्कृतिक इतिहास-प्रभूदयाल मीतल** ब्रह्माण्ड पुराण-महर्षि व्यास भगवती आराधना-आचार्य शिवार्य मगवती सूत्र भरतेइवर बाहुबली छूलि मारतीय इतिहासकी रूपरेखा-जयवन्त्र विद्यालंकार भूगोक-संयुक्त प्रान्त अंक मज्ञिम निकाय

मदास व मैसर प्रान्तके प्राचीन जैन स्मारक-स व जीतलप्रसाद जी

मनस्मति-महर्षि मन महाभारत-महर्षि व्यासदेव मार्कण्डेय पुराण- .. मीराते मसऊदी-अब्दर्रहमान चिश्ती मेरी समिळ यात्रा-दी जी महाजन मंज्रधी मुळकरूप

यशस्तिकक चम्प-आचार्य सोमदेव यगप्रधानाचार्य गर्वावकि-जिनपाल उपाध्याय रतकरण्ड आवकाचार-आचार्य समन्तभद्र

रामायण-वात्मीकि क्रिसपराण-महर्षि व्यास वशीग चरित-आचार्य जटासिहनन्दी वसदेव हिण्डि

वसनन्दि प्रतिष्ठा पाठ-आचार्य वसनन्दी वसनन्दि श्रावकाचार-वायप्राण-महर्षि ग्यास

वास्तुमार प्रकरण-ठक्क्र फेर विनय पिटक विविध तीर्थं कल्प-आचार्य जिनप्रभस्रि

विष्णुपुराण-महर्षि व्यास वैशालीकी नगर वधू-आचार्य चतुरसेन शास्त्री शतपथ ब्राह्मण

शान्तिनाथ चरित्र-महिन्दु ( महाचन्द्र ) श्रीमदभागवत-महर्षि व्यास तीसर्वर्थं बन्दना-भट्टारक ज्ञानसागर

सर्वतीर्थं बन्दना-भटारक नमनसागर सामाधिक निरंप प्रतिक्रमण पाठ

स्कन्ध प्रराण-महर्षि व्यास स्तति विद्या

स्वयम्भू स्वोत्र-आचार्य समन्त्रभद्र हरिवंशपुराण-आचार्य जिनसेन हरियेण कथाकीय

हरियेण चरित-कवि शकर हस्तिनापुर-डॉ ज्योतिप्रसाद

हिन्दी विश्वकोष-डॉ. नगेन्द्रनाथ बस्

हिमालवेर पथे पथे- उमाप्रसाद मखोपाध्याय

श्रव चडामणि-वादीभसिंह सरि विलोकसार-आचार्य नेमिचन्द्र

Ancient India · Mc, Crindle Angent India Plutarch

Ancient Indian Historical Tradition Ancient Geography · Cunningham

An early history of Vaishali: Dr. Yogendra Mishra

Archeological Survey of India Report Buddhist Legends, Part II:

Berlingam

Chronology of India: Mrs. M Duff Early history of India: Vincent Smith Glimpses of Political History .

Dr. B. C. Law

Inscriptions of Shravanbelgola: R Narsimhacharı

Journal of Asiatic Society of Bengal: Dr Hoe

Life in Ancient India Political History of Ancient India

Pre-Historic India and Ancient Egypt : S K. Rov

Ountus Curtius

Records of Western World :

Rev Beal

Royal Asiatic Society, vol. I Science of Comparative Religions :

Major General J.S R. Furlong Shravasti in Ancient Literature .

Dr Vimal Charan Law

The Hindu History of India:

A K. Majumdar

The Journal of the Orissa & Bihar Research Society The Life of Buddha .

E I Thomas

## चित्र-सूची

- हस्तिनापुर—भगवान् शान्तिनाथकी भव्य प्रतिमा, संवत् १२३७।
- हस्तिनापुर—दिगम्बर जैन मन्दिरमें मुख्य वेदी-का दृश्य, मुलनायक भगवान शान्तिनाथ।
- ३ पारसनाथका किला—भूगर्भसे प्राप्त भगवान् महावीरकी प्रतिमा, संवत् १०६३।
- ४ पारसनायका किला—भूगर्भसे प्राप्त पंच बालयति । अनुमानत एक हजार वर्ष प्राचीन ।
- ५ बडागाँव दि जैन अतिशयक्षेत्र पर मूलनायक भगवान् पार्वनाथ ।
- ६ बडागाँव—दि जैन क्षेत्रके मन्दिरमे 'भगवान् विमलनाय'को लगभग १००० वर्ष प्राचीन प्रतिमा।
- मथुरा—दि जैन सिद्ध क्षेत्र चौरासीके मूलनायक भगवान अजितनाय।
- ८ मथुरा—श्री दि जैन सिद्धक्षेत्र चौरासीमे अन्तिम केवली श्री जम्बुस्वामीके चरण।
- सथुरा—श्री दि जैन सिद्धक्षेत्र, चौरासीम भूगर्भ-से प्राप्त भगवान् पार्वनायकी अति प्राचीन प्रतिमा । वि संवत १८९ ।
- १० मधुरामें भूगर्भसे प्राप्त तीर्थंकर-प्रतिमा, कुषाण काल, मधुरा संग्रहालय ।
- ११ मथुराका एक अभिलिखित आयागपट्ट, कुषाण-काल. लखनऊ म्युजियम ।
- मथुराका सुन्दर धर्मचक्रसे अलंकृत जैन आयाग-पट्ट । कुषाण काल, लखनऊ म्युजियम ।
- श्वागरा—मोतीकटराके दि जैन बडा मन्दिरमें मूलनायक भगवान् सम्भवनाथ—वि. संवत्११४७।
- १४. आगरा—ताजगंजके दिगम्बर जैन मन्दिरमे चिन्तामणि पार्श्वनाथको भव्य प्रतिमा।
- १५. आगरा—मोती कटराके दि जैन बड़ा मन्दिरमे चौबीसी-वि. सवत् १२७२।

- १६ जागरामें भूगभेंसे प्राप्त भगवान् मृति सुत्रतनाथ-की प्रतिमा। वि. सबत् १०६३, लखनऊ म्युजियम।
- १७ शौरीपुर---पंचमठीके अहातेमें भूगर्भसे प्राप्त प्राचीन प्रतिमा।
- १८. वटेश्वर—भगवान् अजितनायकी मनमोहक प्रतिमा, वि सवत् १२२४।
- १९ चन्दवार—दिगम्बर जैन मन्दिरमे विराजमान भगवान् ऋषभदेवकी जटायुक्त प्रतिमा, वि संबत् १०५६।
- २०. चन्दवार—मानस्तम्भका शीर्षभाग, वि. सवत् १०५३।
- २१ फिरोजाबाद—चन्द्रप्रभ दि जैन मन्दिरमे भगवान चन्द्रप्रभकी प्रसिद्ध स्फटिक प्रतिमा।
- २२ फिरोजाबाद—छोटी-छिपैटीके दिगम्बर जैन मन्दिरमें पाँच भरतके चौबीस तीर्थंकर।
- २३ फिरोजाबाद सेठ छदामीलालजी द्वारा निर्मित संगमरमरका भव्य जिनालय ।
- २४ फिरोजाबाद सेठ छदामीलालजी द्वारा निर्मित जिनालयकी मूलनायक प्रतिमा।
- २५ मरसलगज—विशम्बर जैन अतिशय-क्षेत्रपर मूलनायक भगवान् आदिनाय ।
- २६ अहिच्छत्र—तिखालवाले बाबा भगवान् पार्श्व-नाथ ।
- २७ अहिच्छत्र क्षेत्र—भगवान् पारर्वनाथकी अद्भुत प्रतिमा । चरण चौकीपर चौबीस तीर्थकर प्रतिमाएँ हैं।
- २८. अहिच्छत्र क्षेत्र—रामनगर मन्दिरमे मूलनायक भगवान् पाहर्वनाय ।
- अहिच्छत्र क्षेत्र—्रूँदीमे भूगर्भसे प्राप्त भगवान् पाहर्वनाथकी प्राचीन प्रतिमा।
- ३०. कम्पिला क्षेत्र—भगवान् विमलनायको मूलनायक प्रतिमा ।

- ३१ वाराणसी---भदैनी घाटके मन्दिर और स्याद्वाद महाविद्यालयके पष्ठ भागका दुश्य।
- ३२. बाराणसी--भगवान् सुपाव्यत्नायको जन्मभूमि भदैनी घाटके मन्दिरकी वेदी ।
- ३६ बाराणसी—भगवान् पार्श्वनायके जन्मस्यल भेळूपुरामे दिगम्बर-प्वेताम्बरोका सयुक्त मन्दिर। ३४. बाराणसी—भेळुपुरा दिगम्बर जैन मन्दिरकी
  - मध्यवेदी।
- ३५. वाराणसी---- उदयसेन खड्गसेनके जैन मन्दिरमें पद्मावती देवीकी मनोज्ञ मूर्ति ।
- ३६. वाराणसी---राजघाटमे भूगर्भसे प्राप्त पच बाल-यतिकी मति । ८-९वी शताब्दी ।
- ३७. भगवान् श्रेयासनाथकी जन्मभूमि सिंहपुरीके मन्दिरमें भगवान् श्रेयासनाथकी प्रतिमा।
- ३८. सारनाथ---भूगर्भ से प्राप्त प्राचीन तीर्थंकर-मूर्ति ।
   ७वी शताब्दी, लखनऊ सम्रहालय ।
- ३९ भगवान् चन्द्रप्रभकी जन्म-नगरी चन्द्रपुरीके जैन मन्दिरकी वेदीका दश्य।
- ४० प्रयाग-भगवान् चन्द्रप्रभकी छठी शताब्दीकी प्रतिमा । प्रयाग संग्रहालय ।
- ४१. प्रयाग---अम्बिका देवीकी ६ फुट उन्मत भव्य मूर्ति । इस फलकपर चौबीस यक्षियोकी मूर्तियाँ भी उत्कीर्ण है । प्रयाग संग्रहालय ।
- ४२ प्रयाग---पार्श्वनाथ दिगम्बर जैनवचायती मन्दिर-में भूगमेंसे प्राप्त भगवान् पार्श्वनाथकी भव्य प्रतिमा ।
- ४३. प्रयाग---पंचायती दिगम्बर जैन वडा मन्दिरकी वेदीका दुश्य । सभी प्रतिमाएँ प्राचीन हैं।
- ४४. कौशाम्बी—दिगम्बर जैन मन्दिरमे भगवान् पद्मप्रमके चरण चिह्न, जहाँ भगवान्का जन्म हवा था।
- ४५ कौशाम्बी---दिगम्बर जैन मन्दिरमे चैत्य।
- ४६. पभोसा—दिगम्बर जैन मन्दिरमें भगवान् पदा-प्रभकी सातिशय प्रतिमा ।
- ४७ पत्रोसा—दिगम्बर जैन मन्दिरके पीछे पहाडकी एक शिलामे उत्कीणं चार जैन प्रतिमाएँ।

- ४८. अयोध्या—दिगम्बर जैन बड़ा मन्दिरमें भगवान् ऋषभदेवकी २८ फुट ऊँची प्रतिमा ।
- ४९ अयोध्या—प्राचीन दिगम्बर जैन मन्दिर कटराकी मस्य वेदी।
- ५० तीर्थंकर धर्मनाथकी जन्म नगरी रतनपुरीके दिगम्बरजैन मन्दिरमें धर्मनाथ भगवान्की मूर्ति । ५१. रतनपरी---भगवान धर्मनाथके चरण-चिक्क, जहाँ
- ५१. रतनपुरी---भगवान् धर्मनाथके चरण-चिह्न, जहाँ भगवान्का गर्भ-कल्याणक हुआ था ।
- ५२ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र त्रिलोकपुर भगवान् नेमिनाथकी प्रतिमा। वि सं ११९७।
- ५३. त्रिलोकपुर—दिगम्बर जैन पार्ध्वनाथ मन्दिरका भन्य शिखर ।
- ५४. श्रावस्ती—सोमनाथ (सम्भवनाथ) मन्दिरके अवशेष, जहाँ भगवान् सम्भवनाथका जन्म हुआ था।
- ५५. श्रावस्तीमे भूगर्भेस प्राप्त भगवान् नेमिनाथकी मनोज्ञ सूर्ति । ९वी शताब्दी, लखनऊ म्युजियम । ५६ श्रावस्तीमे भूगर्भेसे प्राप्त भगवान् महावीरकी
- ५६ त्रावस्ताम भूगमस प्राप्त मणवान् महावारका मूर्ति । १०वी शताब्दी, लखनऊ म्युजियम ।
- ५७. श्रावस्तीमें प्राप्त भगवान् सम्भवनाथकी मूर्ति । ९वी शताब्दी, लखनऊ म्युजियम । ५८. काक्नदी (खखन्द) भगवान नेमिनाथकी भन्य
- प्रतिमा । समय अनुमानतः छठी शताब्दी । ५९ काकन्दी (खुखुन्दू) में प्राप्त अध्विकादेवीकी मृति । समय १२वी शताब्दी, लखनऊ राजकीय
- संप्रहालय । ६० ककुभग्राम (कहाऊँ) में गुप्तकालीन मानस्तम्भ । शीर्षपर ८ जिन प्रतिमाएँ विराजमान हैं ।
- ६१ ककुभग्राम (कहाऊँ) में गुप्तकालीन पार्वनाथ प्रतिमा।प्रतिमा खण्डित है।
- ६२ देवगढ—मन्दिर नं०१२ की भीतरी भितिमें जन मर्तियाँ।
- ६३ देवगढ-भीतरी चहारदीवारीमे जैन मूर्तिया ।
- ६४ देवगड—बाहुबलीकी भन्य प्रतिमा । किन्नरियाँ लताओंकी हटाती हुई ।
- ६५. देवगढ-एक मन्दिरमें शुकनासिकाका दृश्य ।
- ६६. देवगढ--उपाध्याय परमेष्ठीकी सौम्य मृति ।

- ६७. देवगढ़---एक जैन मन्दिरके सामने भव्य मान-स्तम्भ ।
- स्तरमा ६८ देवगढ—एक दीवालमें अनेक जैन प्रतिमाएँ।
- ६९. देवगढ़— साह जैन संग्रहालयमे विशतिभुजी चक्रेय्वरी।
- ७० सैरोन-गोमेघ यक्ष और अम्बिका यक्षी। शीर्षपर तीर्यंकर नेमिनाय विराजमान हैं।
- ७१. सैरोन क्षेत्र के जैन मन्दिरोका भव्य दृश्य। केन्द्रीय सर्वेक्षण विभाग, आगरा क्षेत्र।
- ७२. सीरोन—एक भग्न मन्दिर ।
- ७३ चौदपुर---क्षेत्रपर स्थित प्राचीन जैन मन्दिर।
- ७४. चौदपुर क्षेत्र---कुछ लिण्डत मूर्तियाँ। ७५. दुधई क्षेत्र---जैन मन्दिर और उसका अद्भत
- शिखर । ७६. बानपुर—एक शिलाफलक जिसपर ५६ कलात्मक मर्तियाँ उत्कीर्ण है ।
- ७७ बानपुर-सहस्रकृट चैत्यालयका शिखर ।

- भदनपुर—मोदीमठमें शान्तिनाय, कुन्युनाय और अरहनाथ।
- ७९ दिल्ली-अभी दिगम्बर जैन लाल मन्दिर पद्मा-वती देवीकी सातिकाय प्रतिमा।
- ८०. दिल्ली—श्री दिगम्बर जैन लाल मन्दिरमे भित्ति चित्र ।
- ८१. दिल्ली—श्री दिगम्बर जैन नया मन्दिर, धर्मपुरा-की कलापूर्ण मुख्य बेदी ।
- दिल्ली—सेठका कूचा मन्दिरकी मुख्य वेदी और मूलनायक भगवान् आदिनाथ ।
- ८३. दिल्ली—कुब्बनुल इस्लाम मसजिद (जैन मन्दिर) का एक स्तम्भ जिसमे तीन ओर पद्मासन तीर्थंकर मूर्तियाँ बनी हुई है।
- ८४. विल्ली—कुब्बतुल इस्लाम मसजिदमें एक पाषाणस्तम्भ जिसपर श्रुखलायुक्त घण्टे लटक रहे हैं।

# चित्र



१. हस्तिनापुर-भगवान् शान्तिनाथ की भव्य प्रतिमा, सबत् १२३७।

र्वास्त्रतीयर---विस्तृत्व- रेन सन्दर से सम्य देशी का दृष्टम मलनायक सरकाल ाहिनताय ।





 प्रसताय का किला-भूगर्भ से प्राप्त पत्र बालपति । अनुमानत गक हजार वर्ष प्राचीत ।

की पनिमा सबत १०६३।



५. बटागौव—दि• जैन अतिशय क्षेत्र पर मूलनायक भगवान् पादवैनाय ।



६ बडागौय—दि० जैन क्षेत्र के मन्दिर में 'भगवाम् विमलनाय' की लगभग १००० वर्ष प्राचीन प्रतिमा।

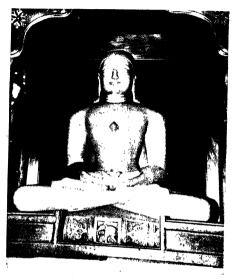

७ मधुरा—दि॰ जैन सिद्ध क्षेत्र चौरागी के मूलनायक भगवान् अजितनाथ ।



 मथुरा—थो दि॰ जैन सिद्धक्षेत्र चौरामो, में अस्तिम केवली भी जम्बूस्वामी के भरता।



 मध्यः —श्री दि० जैन सिद्धक्षत्र, चौरामी में भूगभ स पास समजान पाइनसाध की अति प्राचीन प्रतिमा । वि० सबत १८९ ।



रै॰. मधुरा में भूगर्भ में पास तीर्यंकर-प्रतिमा कुषाणकाल, म**धुरा संब्रहालय**।



११ मतरा का एक अभिलिलित आयागपद, कृषाणकाळ लयनक स्पतियम ।



१२ मथराकासुन्दर धर्मचक्रमे अलकुत जैन आयागपट्टा कृषाणकाल, लखनऊ स्युजियमा



१३ आगरा—माताकटरा व दि० जैन वडा मन्द्रिय में मलनायक भगवान सम्भवनाय—वि० सदव ११७७।

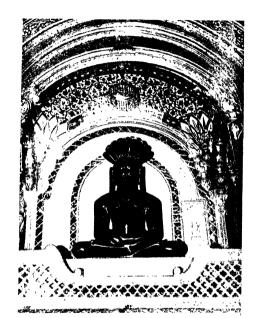

१४ आगरा—नाजगज के दिगम्बर जैन मन्दिर में चिन्तामणि पाइवैनाथ की सब्ब प्रतिमा।



१५. आगरा—मोती कटरा के दि० जैन वहा मन्दिर मे चौबीसी.—विश् सवत १२७२।



१६. आगरा में भूगर्भ से प्राप्त भगवान् मुनिसुक्तनाथ की प्रतिमा । वि• सबत् १०६३, लखनऊ म्यूजियम ।



१७ भौरीपर—पंचमठी के अहाते में भ्यभ से प्राप्त प्राचीन प्रतिमा।



है. १८ वर्डस्वर-भगवान् अजितनाय की मनमोहक प्रतिमा, वि० स० १२२४।



१९ चन्दवार—दि० जैन मन्दिर में विराजमान भगवान् ऋषभदेव की जटायुक्त प्रतिमा । वि० सवत् १०५६ ।

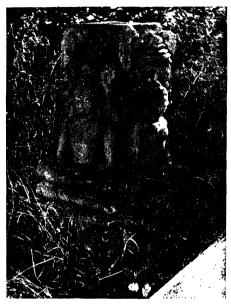

२०. चन्दवार---मानस्तम्भ का शीर्ष-भाग, वि० सवत् १०५३।



 -१ फिराजाबाद—चन्द्रप्रभादि० जना मान्द्रग्राम सम्बात चन्द्रप्रभाका प्रीयद्र रक्षरिक प्रतिमा ।



२२ फिराजाबाद -- प्राद्या छिपटी क दिगम्बर प्रेन मन्दिर में पाँच भरत के चीवास तांबकर।



२३ फिरोजाबार——सेट छदामीलाज जो डारा निर्मित सगमरमर का अव्य जिसालय।



२४ फिरोत्राबाद—सठ छदामीलाल जी द्वारा निमित्त जिलालय का मुलतायक प्रतिमा।



२५, मरमलगज--दिगाखर केन ऑनश्य तात्र एर मलसाद र भगवान आदिनास ।

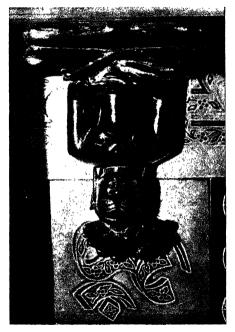

२६॰ अहिन्छन—विसास अस्ति बाबा भगवान् पाव्वेताथ ।







०८ अहिल्छत्र क्षेत्र—-वृदी मे भूगर्भ से प्राप्त भगवान् पाठवंनाय की प्राचीन प्रतिमा।



२९. अहिच्छत्र क्षेत्र--रामनगर मन्दिर मे मूलनायक भगवाम् पाध्वेनाथ ।

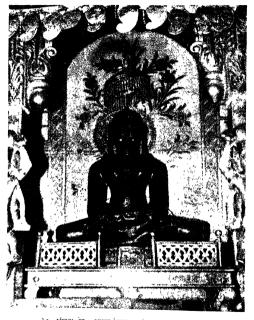

२०. सम्पन्ना जेन --भगवान विमलनाय की मलनायर प्रांतका ।



३१ याराणमी---भदैनी घाट के मन्दिर और स्याहाद महाविद्यान्त्र्य बे

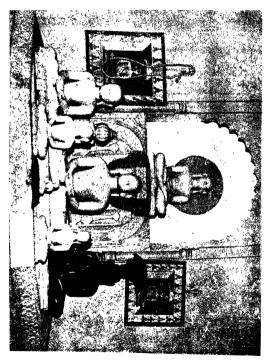

३३ बाराणमी---भगवास् पार्ड्ननाथ के जन्म स्थल भेज्युरा मे दिगस्बर ब्वेनाम्बरो का संयुक्त मन्दिर।



३४ वाराणसी — भेलुपुरा दिगम्बर जैन मन्दिर की मध्य वेशी।



३५ बाराणसी——उदयमेन लडगसेन के जैन मस्दिर में पद्मावती देवी की मनोज्ञ मृति।



३६ वाराणसो—राजधाट म भगभ गे पाग पत्र बाल्य्यान का मिनि । ८-९वी सलास्टा ।

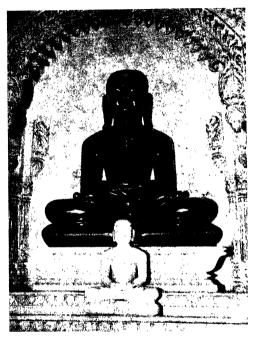

२७. भगवान् श्रेयामनाथ की जन्मभाम मिहपरी के मन्दिर मे भगवान् श्रेयासनाय की प्रतिमा ।

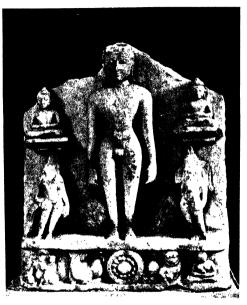

२८ सारनाथ---भगन संप्रान प्राचीन तीयकर-मृति । ७वा शताब्दा, लखनऊ सम्रहालयः ।

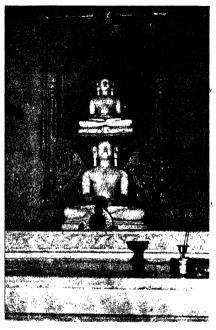

भगवान् चन्द्रप्रभ की जन्म-नगरी चन्द्रपूरी क जैन मन्दिर की वेदी का दश्य ।

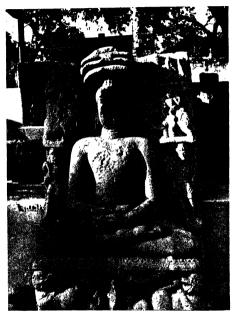

४०, प्रयाग—भगवान् चन्द्रप्रभ को छउवा शनाध्या की प्रतिमा । प्रयाग सम्रहालय ।



४१ प्रयाग—अम्बिका देवी को ६ फुट उन्नत भव्य मृति । इस फलक पर चौबीस यक्षियो की मृतियों भी उन्कीर्ण हैं। प्रयाग संग्रहालय ।



४२. प्रमास---पार्श्वनाथ व्हास्त्र जैन पत्रायता मन्दिर में भूगर्भ सं प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ का अन्य प्रतिमा ।

४३ प्रयास—-पनायनं विकास्तर जीन बरा मन्दिर की बेदी का दुस्य। सभी प्रतिमारै प्राचीन है।



४८ की बाग्धी — पिसम्बर की सामिक से असवास् प्यप्नभ के चरण चिन्न, जहां समयात का जन्म हुआ था।



४५. कौषाम्बी —दिगम्बर जैन मन्दिर में चन्य।



४६ पमौसा—दिगम्बर जैन मन्दिर मे भगवान पद्मप्रश्न का सातिशय प्रतिमा ।

x/ अ प्रयोग्ना -- जिमासक चैत्र ग्राह्मिक के पीले नदात की ग्रिक ग्रिक में पत्की मार पतिमार्गे।



४८ अयोध्या—दिगम्बर जैन बड़ा मन्दिर मे भगवान् ऋषभदेव की २८ फुट केंबी प्रतिमा।

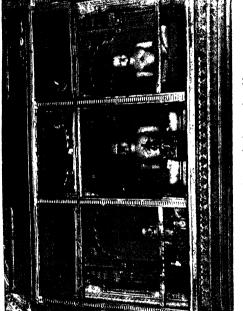

(० अधोत्या---पानीन दिगास्तर जैन मन्दिर ब्रांग की मुख्य वेदी।





५१ रतनपुरी — भगवान् धर्मनाष के चरण-चिह्न अहीं भगवान् का गर्भ-कत्याणक हुआ था।

भगवान् की मूर्ति



५२ दिगम्बर नैन अतिशय क्षेत्र त्रिलोकपुर भगवान् नेमिनाथ की प्रतिमा । वि० स० ११९७ ।



५३. त्रिलोकपुर—दिगम्बर जैन पादर्बनाय मन्दिर का भव्य शिखर।



५४ श्रावस्ती—सोमनाय (सम्भवनाय)मन्दिर के अवशेष, जहाँ भगवान् सम्भवनाय का जस्म हआ था।

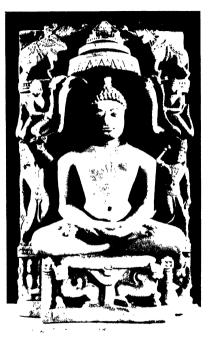

५५ श्रावस्ता में भूगर्भ से प्राप्त भगवान् नेमिनाथ की मनोज्ञ मृति । ° वी शताब्दी, लखनऊ म्युजियम ।



५६. धावन्सी में भूगर्म से प्राप्त भगवान् महावीर की मूर्ति । १०वी शताब्दी, लक्षनऊ म्युजियम ।



५७ - आवस्तो में प्राप्त भगवान् सम्भवनाय की मित्र । ९वी शताक्दी, लखनऊ भ्युजियम ।





०१ काकन्द्रा । जवन्द्र ) मे प्राप्त अभिवकादेवी को मूति । समय १२को ग्रनाहरी, जनवरह, राजकीय संप्रहाज्य।

ल्यम् राजकीय संप्रहालय ।

छठवी शताब्दी।



६०. ककुभग्राम (कहाऊँ) में गुप्त कालोन मानस्तम्भ । शीर्षपर ८ जिन प्रतिमार्ग् विराजमान है ।



६१ कुकुमग्राम ( कहाऊँ ) में गुप्तकालान पार्श्वनाथ प्रोतमा । प्रतिमा स्वण्डन है ।

६२ देवगड-मन्दिर नम्बर १२ की भोतरी भिन्ति में जैन मूनिया।

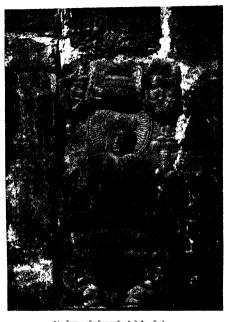

६३ देवगढ-भीतरी चहारदीवारी में जैन मूर्तिया ।



६४. देवगढ़---बाहुबस्री का भव्य प्रतिमा । किन्नरियाँ लताओ को हटाती हुई ।





६६. देवगढ--उपाध्याय परमेश्ची की सौम्य मूर्ति ।



६७ देवगढ-एक जैन मन्दिर के सामने भव्य मानस्तम्भ ।

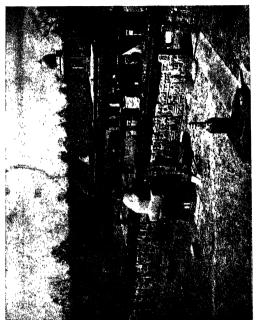

६८ देवगढ---एक दीवाल मे अनेक जैन प्रतिमाएँ।

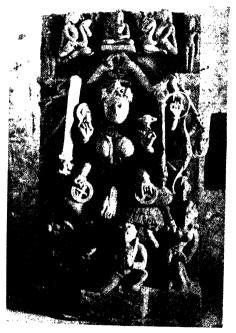

६९ देवगढ—साहू जैन सग्रहालय मे विश्वतिभूजी चक्रस्वरी ।

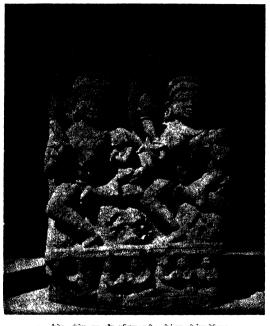

७० मैरोन—गोमेध यक्ष और अभ्यका यक्षी। श्रीपंपर तीर्यंकरनेमिनाय विराजमान है।

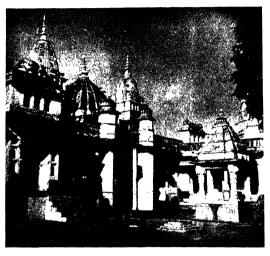

७१ संरोतक्षेत्र के जैन मन्दिरो का भव्य दृश्य । केन्द्रीय सर्वेक्षण विभाग, आगराक्षेत्र ।



७२. सीरोन-एक भग्न मन्दिर।



७३ चांदपर---क्षेत्र पर स्थित प्राचान जन मन्दिर ।



3४. चांत्रप्र क्षेत्र--कुछ लिखिस प्तियाँ।



७५ दुधई क्षेत्र--जैन मन्दिर और उसका अदभुत शिखर ।





३६ - बानप्र—ाक शिलाफ्डक जिस पर ८६ कलात्मक मूनियो डाकोण है।

७३ वानपुर---महस्रकृट चन्यात्य्य का धिला ।



७८ मदनगुर-मोदीमठ में शान्तिनाथ, बुल्युनाथ और अरहनाथ ।



৬९ दिल्ली - श्री दिगम्बर जैन लाल मन्दिर पद्मावनो देवी की सातिशय प्रनिमा

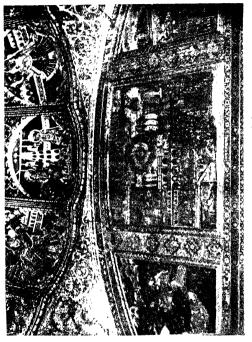

८० कि. हा . जा दराख्या टन स्थाप परिकृष्य में भिष्मि जिल्ला।

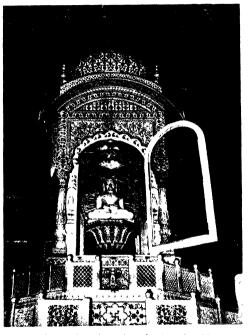

८१ दिल्लो—श्री दिगम्बर जैन नया मन्दिर, धर्मपुरा की कलापूर्ण मुख्य वेदी।

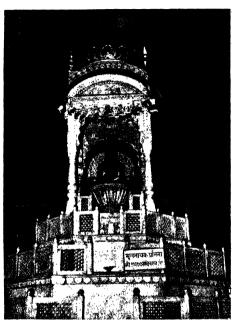

८२. दिल्ली—सेटका कृषा मन्दिर की मुख्य बेदी और मूलनायक भगवान् आदिनाय |

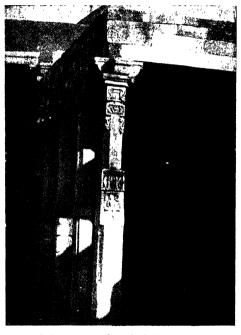

८३ दिल्ली---कुव्यतुल इस्लाम मस्जिद (जैन मन्दिर) का एक स्तम्भ जिसमे तीन और पद्मासन तीर्थकर मृतिया बनी हुई है।

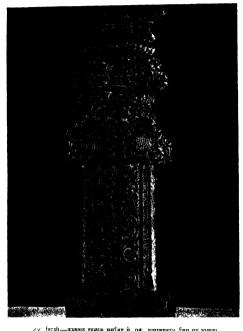

८४ दिरली—कुब्बतुल इस्लाम मसजिद में एक पाषाणस्तम्भ जिस पर भूखला युवत घण्टेलटक रहे हैं।